# जीवराम जैन प्रन्यमाला, प्रम्य २३

प्रम्बमाका-संपादक प्रो० आ० ने० उपाच्ये व स्व० प्रो० होरालाल जैन

श्री-असग-विरचितं वर्धमानचरितम्

( हिन्दी अनुवाद, आलोचनात्मक प्रस्तादना बादि सहित )

संवादक पं विद्यालाल जैन, साहित्याचार्य, पीएच. डी. प्राचार्य, गणेश दि० जैन विद्यालय सागर (म० प्र०)

> प्रकाशक कास्त्रचन्द्र हीराचन्द्र अध्यक्ष, जैन संस्कृति संरक्षक संघ क्षेक्षपुर

At Ma to eyes ]

A CON

्रिक संव स्वाहे

प्रकाशक लालचन्द हीराचन्द अध्यक्ष जैन-संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण प्रति १०००

मुद्रक वर्द्धमान मुद्रणालय जवाहरनगर कॉलोनी, वाराणसी-१

# JIVARĀJA JAINA GRANTHAMĀLĀ, No. 23 General Editors: Dr. A. N. Upadhye & late Dr. H. L. Jain

# VARDHAMĀNA-CHARITAM

Edited
with Hindi Translation, Introduction etc.

by

Pt. Pannalal Jain, Sahityacharya, Ph. D. Principal, Ganesha D. Jaina Vidyalaya Saugar (M. P)

Published by

Lälehand Hirachand Jaina Samskriti Samraksaka Sangha, Sholapur

> 1974 (All Rights Reserved) Price: Rs. 12 only,

First Edition, Copies 1000
Copies of this book can be had direct from
Jaina Samskriti Samraksaka Sangha
Phaltan Galli, Sholapur (India)

Price: Rs. 12,00 per Copy (exclusive of postage)

# जीवराज जैन ग्रंथमाला परिचय

शोलापुर निवासी स्व० ब्र० जीवराज गौतमचंद दोशी कई वर्षोंसे संसारसे उदासीन होकर धर्मकार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी . न्यायोपार्जित संपत्तिका उपयोग विशेषरूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें। सदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैनविद्वानोंसे साक्षात् और लिखत रूपसे सम्मतियाँ इस बातकी संग्रह कीं कि कौनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया जाय।

स्फुट मत संचय कर लेनेके पश्चात् सन् १९४१ के ग्रीष्मकालमें ब्रह्मचारीजीने सिद्धक्षेत्र गजपंथ (नासिक) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्रित की और कहापोहपूर्वक निर्णयके लिये उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्-सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोंके संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतु 'जैन संस्कृति संरक्षक संख'की स्थापना की। उसके लिये ६० ३०००० के दानकी घोषणा कर दी। उनकी परिग्रह निवृत्ति बढ़ती गई। सन् १९४४ में उन्होंने लगभग दो लाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति संघको ट्रस्ट रूपसे अपंण की। इसी संघके अंतर्गत 'जीवराज जैन ग्रंथमाला' द्वारा प्राचीन प्राकृत संस्कृत हिंदी तथा मराठी पुस्तकोंका प्रकाशन हो रहा है। आज तक इस ग्रंथमालासे हिंदी विभागमें २२ पुस्तकों, कन्नड़ विभागमें ३ पुस्तकों और मराठी विभागमें ३९ पुस्तकों प्रकाशित हो चुकी हैं।

प्रस्तुत ग्रंथ इस ग्रंथमाला का २३वा पुष्प है।

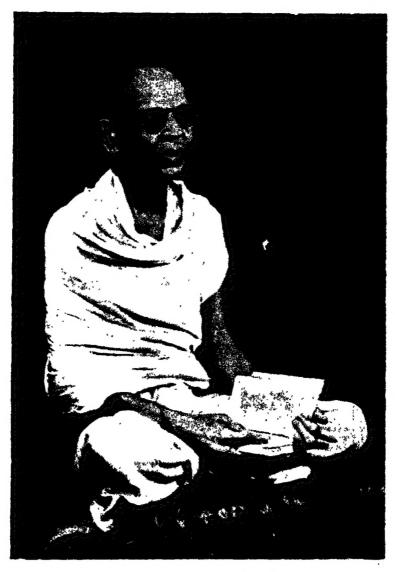

स्व. त्र. जीवराज गौतमचंद दोशी संस्थापकः जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापूर

#### General Editorial

The 2500th Anniversary of the Nirvara of Bhagavan Mahavira is being celebrated soon, all over the world, as a mark of respect to that great personality whose doctrines of Ahimaa, Anekanta and Aparigraha are a panacea for the baser tendencies of Violence, Intolerance and excessive Greed at the levels of the individual, society or nation. The Jaina Samskrit Samraksaka Sangha, Sholapur, founded by the late Br. Jivaraj Gautamchandaji has rendered, during the last twentyfive years, significant service to the cause of Jaina literature, embodying the teachings of Mahavira and his great disciples of yore, through numerous publications in Sanskrit, Prakrit, Apabhramáa, Hindi, Marathi, Kannada and English. It is but natural that the authorities of this Granthamala planned to publish, on the occasion of this celebration, the biography of Mahavira, namely, the Vardhamana carita of Asaga along with Hindi translation. That is how this edition of the Vardhamanacarita of Asaga is being placed in the hands of readers.

The Mss. of the Mahavira-caritra (MC), or Vardhamana-caritra (or -purana) (VC or VP) or Sanmaticaritra of Asaga are reported to exist in Arrah, Karanja, Varanga, Humch, Idar, Bombay, Mysore, Poona, Svadi, Moodbidri, Madras, Adyar and other places. Those of his Śantinathapurana (ŚP) are reported to exist in Poona, Limbdi, Ajmei, Bombay and Bodlean Library in U. K. It is reported that the Bodlean Library has also an abridgement of it in twelve chapters, the original work having sixteen cantos. The distribution of the Mss. of these works of Asaga shows their wide circulation. There might be some Mss. here and there, in private collections as well.

So far no Sanskrit commentary on Asaga's poems has come to light. Shri V.B. Lokapur has come across a palm-leaf Ms. containing a Kannada Vyākhyāna on the Vardhamānapurāna. It gives the snesya and meaning in Kannada: all this would enable one to understand the text better. The concluding passage gives some information about the commentator. His name is Vije (= Vijaya) rāja; he belonged to the Vasistha-gotra; he was a resident of Belagula (the same as Śravaṇa-B) and he completed it in śaka 1402, i.e., A.D.1480. Shri Lokapur has not noted where the Ms. exists. It is better that we know more about it, I have been informed that that there is a Ms. of the Vardhamāna-purāṇa with a Kannada commentary in the Upadhyāya familly of Halagi( Dt. Belgaum). My inquiry has not been so far fruitful.

-11 . 177

<sup>1.</sup> H. D. Velenkar : Jinaratnakola, Paona 1940, pp. 336, 342, 381,

<sup>2.</sup> Jayanti, July 1955, page 48.

A Hindi translation of VP was prepared by Pt. Khubchand Shastri and also published some years back (Surat 1917). Both VP and ŠP wera edited and translated into Marathi by Pt. J. P. Phadakule and published by the late Raoji Sakharam Doshi from Sholapur in 1'31 and 1'35 respectively. The former was in book size, but the latter, in Pothi size with loose sheets.

Asaga gives some information about himself in both these works at their end. It is better that the verses are reproduced here mainly based on the printed editions, for ready reference, because the translators have not taken them identically (VP, XVIII 102-5)

कृतं महाबीरचरित्रमेतन्मया परस्वप्रतिबोधनार्थम् । सप्ताधिकत्रिशभवप्रबन्धं पुरूरवाद्यन्तिमवीरनाथम् ॥ १०२॥ वर्षमानचरित्रं यः प्रत्याख्याति शृणोति च । तस्येह् परलोकस्य सौक्यं संजायते तराम् ॥ १०३॥¹ संवत्सरे दशनवोत्तरवर्षयुक्ते माबादिकीर्तिमृनिनायकपादमूले । मौद्गल्यपर्वतिनवासवनस्थसंपत् सच्छ्राविकाप्रजनिते सति वा ममत्वे ॥१०४॥² विद्या मया प्रपठितेत्यसगाह्वयेन श्रीनाथराज्यमिललं जनतोपकारि । प्राप्येव चोडविषये विरलानगर्यां ग्रन्थाष्ट्रकं च समकारि जिनोपदिष्टम् ॥१०५॥

Pt. Jinadasa and Pt. Pannalal differ in grouping these verses and also in translating them. In my opinion, the verse No. 103 is either misplaced, or it is a later addition. So I leave that verse altogether: it just mentions the fruit of propounding and hearing this MC in this and in the next world. I would group together verses Nos. 102 and 10', and take 105 independently, To render them freely: With a view to enlightening myself (i. e., author) and others, this Mahāvīra-caritra, in which are described thirty-seven Bhavas beginning with that of Purūrava and ending with that of Vīranātha, was composed by me (i.e., Asaga) in the Saṃvatsara 910 at the feet of the great monk Bhāvakīrti, liking for or interest (mamatva) in it being evinced by a pious Śrāvikā who dwelt on the mount Maudgalya in a park (or who dwelt in a settlement Vana by name on the mount Maudgalya. Various branches of learning were studied by me, Asaga by name. And having reached (prāpva) the kingdom of Śrīnātha, which was beneficial to all the people, eight works dealing with Jainism or incorporating the instructions of Jina, were composed by me in the town of Viralā (also read as Varalā or Dharalā) in the Coḍa territory.

In this context it is interesting to note that the concluding verses are not identical in all the Mss. of the VC. Peterson, in his Report for 1886-92, gives the conclu-

<sup>1.</sup> In this ed. it is a misprint that the word anutup, which should have been the title forthe stanza, has got mixed up in the verse.

<sup>2.</sup> A reading watastha for vanastha would upset the metre. A reading like this is also available : संपत्सञ्ज्ञावकप्रअगिते सित निर्ममत्वे !

ding portion of the VC from a Ms. dated Samvat 1979. After the colophon My Assgakete etc. of the 18th Sarga, there are the following verses:1)

मुनियरणरकोशि: etc. as in SP तनुमपि तनुतां etc. as in SP भवित परां etc. as in SP पुत्रस्तवोरसम् etc. as in SP

सद्वृत्तं दधता स्वभावमृदुना निःश्रेयसप्रार्थिना साधूनां हृदयोपमेन श्रुव्यना सप्रेरितः प्रेयसा । एतत्स्रादरमार्थेनन्दिगुचणा सिद्धये व्यवात्तासगः कीर्त्युत्कीसंनमात्रवास्वरितं श्रीसन्मतेः सन्मतेः ॥ इति वर्षमानवरितं समाप्तस

The first four verses give the biographical details about Asaga, and they are noted below from the SP. The fifth verse gives some additional information that Asaga completed the MC or Sanmati-carita (as titled here) being encouraged by Aryanandi-guru whose great virtues are mentioned by him, in details.

In the Śāntiputāņa more biographical details are available. The relevant verses may be quoted here:

मुनिचरणरजोभिः सर्वदामूत [पूत ?] बात्र्यां, प्रणतिसमयलग्नैः पावनीभूतमूर्षा । उपशम इव मूर्तः शुद्धसम्यक्त्वयुक्तः पटुमितिरिति नाम्ना विश्रुतः श्रावकोऽभूत् ॥१॥ तनुमित तनुतां यः सर्वपर्वोपवासैस्तनुमनुपमधौः स्म प्रापयन् संचिनोति । सत्तमिप विभूति भूयसीमञ्जदानप्रमृतिभिक्ष्युण्यं कुन्दशुष्टं यश्वष्य ॥२॥ भिक्ति परामित्रतां समपक्षपातादातन्वती मुनिनिकायचतुष्ट्येश्रेप । वेरेतिरित्यनुपमा भृवि तस्य भागां सम्यक्तवशुद्धिरव परामृत् ॥३॥ पुत्रस्तयोरसग इत्यवदातकीत्योरासीन्मनीषिनिवहप्रमुखस्य शिष्यः । चन्द्रांशुशुभ्रयशसो भृवि नागनन्द्वाचार्यस्य शब्दसमयाणवपारगस्य ॥४॥ तस्याभवद्भव्यजनस्य सेव्यः सखा जिनापो जिनधमंभक्तः । स्थातोश्रप शौर्यात्परलोकभौर्यद्वजादिनाथोश्रप विपक्षपातः ॥५॥ व्यास्थानजीलत्वमवेश्य तस्य श्रद्धां पुराणेषु च पुष्यबुद्धेः । कवित्वहीनोश्रप गुरौ निवन्धे तस्मिश्वधासीदसगः प्रवन्धम् ॥६॥

<sup>1.</sup> They are quoted in full below, 1-4. These common verses in the Prasastis indicate that one and the same Asaga is the author of VC and SP.

<sup>2.</sup> Also Veritti.

<sup>3.</sup> linnappa is quite a common name among the Jainas, even today, in some parts of Karnataka.

<sup>4.</sup> Are we to read guror nibandhe?

# वरितं विरयम् सम्मतीयं सदलंकारविवित्रयुत्तवस्यम् । स पुराणमिदं व्यवत्त कान्तेरसमः साधुजनप्रमोहसान्त्ये ॥॥।

There was a famous Śrāvaka Fatumati by name. He always paid respects to monks by touching his head to the ground which was rendered pure by the dust from the feet of the monks. He was an embodiment of mild passions. He was endowed with pure Right Faith. He was a man of intelligence. His body was lean; and he rendered it all the more lean by observing fasts on Parva days. He earned great dignity thereby. And by his gift of food, etc., he acquired great merit and all-bright (lit., white like kunda flower) fame. His wife was Vaireti, for whom there could be no parallel in the society. With the same respect she always showed great devotion to the fourfold congregation of monks. She was religious purity incarnate(samyaktva, right faith). Both of them were so well-known, and Asaga was their son. He was a pupil of Acarya Naganandi who was prominent among the wise or learned, whose spotless fame was spreading everywhere, and who was well versed in sabda (grammar) and samaya (scripture). Asaga had a friend Jinapa (by name) who was devoted to Jinadharma and liked by the pious. Jinapa, though known for his bravery, was afraid of the next world; and though he was highborn, he was free from prejudice or partiality (there is sless here). Seeing that Jinapa (of meritorious intention) had faith in and liking for the exposition of Purana and out of great attachment for him (some have read guror nibandhe). Asaga composed this poem, though quite aware of the limitations of his poetic abilities. After having composed the Sanmaticarita, which is rich in poetic embellishments and variety of metrical patterns, Asaga composed this Santipurana for diluting the worldly attachment of pious people.

Asaga's relation with the three Ācāryas can be clearly indicated: i) Asaga was a sisya of Naganandi, who is sabdasamayārnava-pāraga. Possibly he had studied under him and owed pious allegiance to him. ii) Āryanandi-guru encouraged Asaga to compose the VC or Sanmati-carita. iii) Asaga completed his VI' at the feet of, or while staying with, or even under the guidance of Bhāvakīrti. His reference to all the three can be easily understood and accounted for.

This is all that Asaga has said about himself and his works. It is necessary to see what other poets have said about him, before some of his details are critically scrutinised.

Dhavala, the author of the Harivamsapurana in Apabhramsa, refers to Asaga and his Virajinendra-carita in this way.

Years back there appeared a note on these Praisatis, possibly written by the late Pt. Jugalkishoraji. Jaina Hitaishi, XV. pp. 336 f. It is necessary that some more Mss. will have to be consulted to understand the presence of these Praisatis.

<sup>2.</sup> Allahabad University Journal Vol. I, p. 167; also my paper, Asaga, his Works and Date, in the Karastaka Historical Quarterly, Vol. II. i., Dharwar.

# असनु महाकद्र जें सुमणोहर वीरविजेंदचरित कित सुंदर । केलिय कहसि सुकद्गुण अध्यर तेय कव्य वहि विरद्ध सुंदर ॥

To render it freely, Asaga is a great poet who has composed his beautiful and attractive Virajinendracarita in which beautiful verses have been woven, the merits of which are beyond expression. These compliments are on par with what Asaga himself has said about his VC. Dhavals has not given his date, but he is tentatively assigned to the tenth or eleventh century A.D.

Ponna<sup>1</sup>, one of the three great poets of Kannada, refers to Asaga, and claims his superiority(perhaps a bit exaggerated)<sup>2</sup> both over Asaga in Kannada (by hundred times) and over Kälidäsa-in Sanskrit (by four times), in his Säntipuräna (l. 11)<sup>3</sup>

# कन्नडकवित्रेयोळसणंगं नूर्मेडिरेखेमग्गळं सक्कददोळ्। मुन्तुळ्ळ काळिदासंगं नाल्बिड रचनेबोळ् कुरुळ्गळ सवण॥

Ponna's specification indicates that he knew Asaga as a Kannada poet just in the manner that he speaks of Kālidāsa as a Sanskrit poet of the past. Ponna is very much indebted to Kālidāsa: that is a good evidence for his proficiency in earlier Sanskrit literature, He refers to Asaga, as noted above in his Sāntipurāņa, and we have today, before us, the Sāntipurāṇa of Asaga in Sanskrit. He is naturally indebted to Asaga's work. The late A.P. Chaugule has shown how Ponna is indebted in descriptions, ideas and expressions to Asaga's work. It is not unlikely that some of the ideas are a common inheritance from earlier Sanskrit works. There is some controversy about l'onna's date, because he has not mentioned any himself. Different dates are assigned to the Śāntipurāṇa of Ponna by scholars, namely, c. 33, c. 50 or c. 973. This reference to Asaga by Ponna establishes two facts that Asaga wrote in Kannada too and that he was earlier than l'onna, the latest date for whom is c. 973 A.D.

Durgasupha, whose date is now ascertained to be 1031 A. D., mentions Asaga in his Kannada Pamcatantra<sup>6</sup> along with other poets Manasija and Candrabhatta

# पोसतेनिसि देसेयि नवरसमेसेयल्कोळ्पुवेल मार्गदिनिळेगे। नेसेदुवी सुकविगळेने नेगळ्दसगन मनसिजन चंद्रभट्टन कृतिगळ्॥

- 1. Pampa has not mentianed Asaga, as noted by the Editor.
- 2. D. L. Narasimhachar: Pithikegalu Lekhanagalu, Mysore 1'72, pp. 295 ff.
- 3, Venkat Rau & H. Sesha Ayyangar, with an Intro. in English by R. Tata. Madras 1929.
- 4. There is another context where Ponna refers to Asaga by Sless (XII.23) and possibly to some five works of the latter.
- A. P. Chaugule: Ponnana mele Asagana Prabhava, Jinavijaya in Kamnada, XXX.I. Belgaum, 1952 January, pp. 4 ff.
- Ed. S.G. Narasimhachar & M.A. Ramunjayyangar, Mysore 1898. See Kavicarite, Vol I Bangalore 1961, p. 35, App. 2

Here Asaga is credited with the cultivation of Dest style endowed with nine Rasas or poetic flavours.

Lately, one Ms. of the Vardhamanapurana of Nagavarma II (A.D.1042) has come to light; and it is to be soon published by the Institute of Kannada Studies, Mysore. He refers to Asaga in his work (I.27) in this manner<sup>1</sup>:

क्षबदोळ् नैग [ळ्ते] यसगं गजमं गुणनंदि पोश्ननेंबन्नने संस्कृतोक्तिगे मयूरन बाजन काळिदासनो-। रन्नने बेरे मिलनिळगिब्बगरोळिगरोळ् पोणचें पेळ्दन्नने बल्मेवेल कविताद्वयदोळ् कवितागुणोदयं।।

Nayasena, in his Dharmamrta (A.D. 1112), speaks of a number of great qualities of different poets and yearns that his work be endowed with them (I.39)

असगन देसि पोश्चन महोश्रतिबेल बेडंगु पंपनों-वसदृशमप्पपूर्वरसमेय्दे गजांकुशनोळपुबेलु रं-। जिसुव सदर्थंदृष्टि गुणवर्मन जाण् कविरत्ननोजे शोभिसे नेलसिक्के धारिणिमनंगोळे मत्कुतियोळ् निरंतरं॥

He refers to the Desi style of Asaga. This shows that Asaga composed some Kannada works in the Desi or indigenous style, as against Marga or classical Sanskrit style.

Brahmasiva (c.1100-30), in his Samayaparīkse, s refers to Asaga by the synonym of the word, Rajaka, thus (I.35):

पोन्नने पंपने रजकने रन्नने कवितानुगोदयने दर्शनस-पन्नतेयोळ् कवित्योळवरन्नने विदितात्मभावनग्गळदेवं ।।

The word asaga in an older form of agasa, a washerman. It is this that possibly led Ponna to have that ślesa like this, in his Śāntipurāna (XII. 23)

अय्दु कषायोदकदोळ् तोय्दसगंबोळ् नृपेंद्रसमेयेंब कोळ-। कुय्द [लसदलेदु सिलेयोळ्] पोय्द कविचक्रवांत कविचीवरमं॥

But there is no evidence to say that Asaga was a washerman by profession. On the other hand, it is clear from the biographical details noted above that he was a pious śrāvaka. As I understand the term, his name really stands for Asamga, colloquially popularised as Asaga.

Ācaņņa (c.1190-1220) remembers Asaga in his Vardhamānapurāņa4 in this way (I. 18):

श्रीविजयं गजांकुशनुदात्तयशं गुणवर्मना जगत्पावननागवर्मनसगं रसिकाग्रणिहंपदेवना । भावकचित्र होन्निगनिळानुतरन्निगनगगदगगळंची विभु बोप्पनेंच कविकंदर्परिदेसेदत्तु भूतळं॥

<sup>1.</sup> I am thankful to Shri B.S.Sannayya for kindly giving me this extract.

<sup>2.</sup> Ed. K. Shama Shastry Vols. I & II, Mysore 1924-26.

<sup>3.</sup> Ed. B. S. Kulkarni, Dharwar 1958.

<sup>4.</sup> Mariyappa Bhatta & M. Govind Rao, Madras 1953.

He Mentions Nagavarma also whose Vardhamanacaritra has lately come to light as noted above. Shri B. S. Sannayya, who is editing it, tells me that Acappa is indebted to Nagavarma; and close similarities are found in both the works. It is a matter of further investigation whether Acappa is directly indebted to Asags or through Nagavarma.

Keśirāja (c. 12 0 A, D.), in his Śabdamanidarpana, refers to Asaga from whose works he appears to have collected his illustrations (5):

गजगन गुणनंदिय मनसिजनसगन चंद्रभट्ट गुणवर्म श्री-।
विजयर होश्नन हंपन सुजनोत्तंसन सुमागमिवरोळे लक्ष्यं।।
Namjumdakavi (A.D. 1525) also refers to Asaga in his Kumararamakathe.

गजगन गुणवर्मन नागचंद्रन सुजनोत्तंसनसगन । सुजन रसन शांतिवर्मन पदसरसिजगक्रिगोरुवेरगुवेनुं ॥

All these references show that Asaga was well known to a number of authors. It is difficult to say that every one of them was directly in touch with Asaga's works either in Kannada or Sanskrit. Ponna had used Asaga's Śāntipurāṇa; and it is quite likely that Nāgavarma and even Ācaṇṇa had used the Vi' of Asaga.

It is necessary to scrutinise critically some of the items of information supplied by Asaga himself.

Asaga tells us that he composed eight works embodying the instructions of Jina For the present we have only two of his works in Sanskrit, Vardhamana- and Śanti-purana, and so for none of his works in Kannada has come to light.

Jayakırti (c. 1000 A. D., any way earlier than the middle of the 12th century A. D.) in his Chandonuszsanas VII. 7, illustrates some metrical patterns in Kannada, He has the following verse to illustrate samanakırara:

रतिपतिगणयुग्माद्रतितः स्मरयुग्मं रतिरिप (च पुनः) प्रतिपादं वर्तते यस्मिस्तत्समानाकारं ॥ श्रुतिकान्तमक्षरदक्षेरादृतमसगारव्यकविना प्रतिपादितं ननु कर्णाटकुमारसंभवकाच्ये ॥ ।।। Further, it is added thus by Jayaktri (VII. 16).

# कन्दर्पंगणतो रतिगणचतुष्कं चेत् छन्दसि जयकीर्तेरादिव राहास्या । छन्दोऽवतंसनामेति चतुष्पदिका संदृष्टासी कृमारसंभवादी ॥१६॥

Here is a clear statement of Jayakirti that Asaga wrote the Karnata Kumara-sambhava-kavya. It is not discovered so far, and naturally a good deal of speculation permeates it.

In the colophon of the Sarga V of the Vardhamana-purana, the author's name appears as Asagabhūpa. It creates a doubt whether Asaga was a ruler; but there

<sup>1.</sup> Ed. D. L. Narasimhachar, Mysore 1959.

<sup>2.</sup> Ed. H Deveerappa, Mysore.

<sup>3.</sup> H. D. Velankar: Jayadaman, Bombay 1949, pp. 37, 67, 68.

is no such indication in his biographical details. One chief Assgamarssa is known in the family of Samkaragamda, a feudatory of Rasgrakuta Krishna, III (A.D.935-67) and another called Assga (c.950 A D) of the Kalachuri family of Kalyan is mentioned. But these are all later than Assga. The term bhapa occurs only in one colophon, and the author himself has not said anything in this regard. Pt. Pannalal, in his translation presented in this edition, takes prapya—having acquired, but it is not justified In his Introductin, however, he takes 'having reached'.

It has not been possible so far to identify king Śrīnātha, the mount Maudgalya and the town Viralā. They have to be searched for in the Coda Vişaya or the Telugu area adjacent to Karnataka.

The date of the composition of the Vardhamana-purana is stated as

# संबत्सरे दशनबोत्तरवर्षं पुनते;

but it is far from a clear statement. Most of the scholars have interpreted it as 910.2 Some have taken it as Saka era, because it was mostly current in the South, and equated it with A.D.998.3 Years back I suggested that it should be taken as Samvat; and later, the late R. Narasimhachar has arrived at the same conclusion. The Saka 910=A.D. 988 goes against the known fact that Ponna has used the Santipurana which was written after the Vardhamana-purana as noted by the author himself; and the latest date assigned to Ponna is 973 A.D. Asaga has to be sufficiently earlier than Ponna; and this is possible only if the date 910 is taken as the Vikarama Samvat i. e., equal to A.D.853. Thus Asaga flourished in the middle of the 9th century, and wrote his VP in A.D. 853.6

Asaga mentions three Jaina Teachers: i) Bhavakirti, in whose presence (pada-

<sup>1.</sup> P. B. Desai: Jainism in South India, Sholapur 1959, p. 368; A History of Karnataka, Dharwar 1' 70, p. 216,

<sup>2. 917</sup> is a misprint in the Hindi translation in this edition.

<sup>3.</sup> H. L. Jain: Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss in C. P. and Berar (Nagpur 1 26); see also his Bharatlya Samskritme Jaina Dharmaka Yogadana, Bhopal 1962, p. 170. Pt. J. P. Phadakule in his Introductions.

Asaga: his works and date, The Karnatake Historical Larterly II, i. pp. 42 ff. Dharwar 1°32. K. M. Sharma: Date of Asaga's Vardhamanacarita, New Indian Antiquary, Vol. IV Bombay 1941-42

<sup>5.</sup> Karnațaka Kavicarite. 2nd ed. 1961; also revised 2nd ed. Bangalore 1972.

<sup>6.</sup> About Asaga, Shri V. B. Lokapur has contributed a number of articles in Kannada, He has shed a good deal of additional light on this poet. Some of them are: Asaga-kaviya khyāti, Prabuddha-Karpātaka for 1654-55, Mysore. Asagana Vardhmāņa purāņada Kanņada Vyākhyāna, Jayanti, July 1955. Asagana Kannada Kumārasambhava, in the Kannada Nudi, Dec. 1952. See also, R. S. Mugali: Kannada Sāhitya-caritre, Ed. 1953, pp. 27, 30, 47, 50.

mile) he completed the VP for the benefit of the pious Śrāvikā, Sampat; ii) Āryanandi who encouraged him to complete the VP; and iii) Nāganandi whose sisya he calls himself. Some Ācāryas of these names are known from inscriptions etc., but one cannot propose identity simply from the similarity of names, because there have been many Ācāryas of the same name. It is obvious that the place of the literary activity of Asaga was the Telugu-Karnātaka area, and he flourished in the middle of the th century  $\Lambda.D.$ 

One Arvanandi was the teacher of Virasena who completed his Dhavals in c. 815 A.D. But this would be too early a date for the teacher of Asaga. The Gokak Copper-plates of Indranandi donate a grant of 50 Nivartanas of land made to one Aryanandi who belonged to Jambukhandi-gana. Evidently the grant is made to a guild for the purpose of worshipping the idol of Arhat, for (the support of) preceptors and ascetics. The grant was made with the permission of the Rāstrakūta king Gojja, i. e., Govinda IV (918-33 A.D.), in the year Śaka 845 or 923 A.D.2 Then in an inscription (date not specified) at Vallimalai, it is noted that one Aryanandi, disciple of Balacandra, got engraved an image of the teacher Govardhana.8 In Tamil Nadu, Arcot Dt., at Kalagu Malai and Pañchapandavamalai there is an epigraph to state that an image of Yakşini was worshipped by the teacher Naganandi. But this is in the Tamil area and the date is not given.4 It is tentatively assigned to the 8th century A. D. Nandipottarasa is identified with Pallava Nandivarman (A. I). 717-771). But there is no mention of Srinatha here as Cola Samanta, nor is the source of this information given by the editor. There is an inscription in Ranebinnur (Dt. Dharwar), date 8 0 A. D. and belonging to the period of Rāshtiakūta Amoghavarsa I. It mentions the grant of some lands to Nāganandi Ācārya of the Simhavūra-gaṇa, The date and locality suit for identification with Naganandi mentioned by Asaga, but one cannot be definite. Aparajitasuri had studied under Naganandi at whose instance he composed his commentary on the (Bhagavati-) Ārādhanā. 6 Nāganandi in the Śravana Belgol inscriptions is not a monk at all. Another Naganandi, who was Bhattaraka, belongs to the 11th century A. D. or a little earlier according to the Nisidhi record at Tagadur in Mysore, Any way we have no clearcut evidence to identify any one of these with the teacher of Asaga.

<sup>1.</sup> N. Premi: ,aina Sähitya aura Itihäsa, Bombay 1956, p. 128.

<sup>2.</sup> Karnataka Historical Review, Vol. ii, pp. 43 ff.

<sup>3.</sup> E. Hultzsch : E. I., IV. No. 15.

<sup>4.</sup> V. Venkayya: E. I., IV, n. 6 and n, 1+ A R.A.S., p. 201. Also P. B. Desai, ibid. L. Rice has noted (Mysore Inscriptions Translated, Bangalore 1879) one Näganandi who was a Guru of the three princes of the Ganga Dynasty: Kala Vallabharāya, Govinda kāya and Caturbhuja Kanaradeva. But this needs verification.

<sup>5.</sup> See my Introduction, p. 56, to the Brhat-kathakośa, Bombay 1943.

<sup>6.</sup> E. R. of Mysore, 1938, p. 173.

The Vardhamana-carita or purana of Asaga is one of the earliest, if not the earliest, poem dealing independently and solely with the biography of Mahavara. The author qualifies his poem in the colophon by the expression Mahapuranopanisadi, possibly hinting thereby that his work is based on the Mahapurana of Jinasena-Gunabhadra. He calls his VC a Prabandha narrating thirtyseven Bhavas: it is, to put it in plain terms, the biography of the soul of Mahavara in its thirty-seven births, Pururava to Mahavara. Of the eighteen Sargas, only the last two constitute the biography of Mahavara as such, the earlier sixteen being devoted to his previous births. Mahavara's biography, stripped of conventional details and descriptions, can be summarised in short as below:

King Siddhartha of Inati-varies and his queen Priyakarini lived at Kundapura in the Videha country. For fifteen months god Tiryag-vijrmbhaka showered wealth on that town. Priyakariot saw, in the latter half of the night, sixteen dreams, the fruits of which, as Siddhartha interpreted to her satisfaction, would be that she would carry a worthy and great son. Heavenly nymphs started nursing her. She gave birth to a son, a prince, on the 13th day of the bright half of Caitra, to the jubilation of one and all. The gods celebrated the ceremonial bathing on his birth; and noting the strength of the child on that occasion Indra I named the child Vira. Right from the day she conceived, the prosperity of the family went on increasing, so the child was named Vardhamana. Once there arrived Carapa saints, Vijaya and Samjaya, and some doubts in their mind were just cleared on seeing Vardhamana, so they named him Sanmati. His boyhood was spent in various sports with his companions. Once the god Samgama took the form of a serpent and confronted Vardhamana. Vardhamana played with it, without any fear, putting his foot on its head, but his companions fled away in terror. By this feat he became famous as Mahavira. He abstained from the temptation of sense pleasures, and accepted renunciation at the age of thirty in the Nagakhandavana. Once king Kula offered to him food duly to the great jubilation of all. While Mahavira practised Pratima yoga at the Atimuktaka cemetry ground, Rudra created terrors, but Mahavira remained firm in meditation, so he came to be known as Mahati Mahavira. He practised severe penances and meditations for twelve years. He attained omniscience (Kevalajiiāna) under a Sāla tree, at Jrmbhaka-grāma on the bank of the river Rjukula, that being the 10th day of the bright half of Vaisakha. Kubera organised a rich audience Hall (Samavasarana). Gautama became his Ganadhara, and the divine voice flowed out of him. Gautama composed twelvefold scripture. Mahavıra toured various places, expounding seven Tattvas, nine Padarthas etc. in reply to Indra's questions, with a view to explaining the problems of this and the next world, for thirty years. At the age of 72, he attained Nirvana at Pavapuri in the last quarter of the night of the day of the black half of Kartika, when the star Svāti was in conjunction with the moon

<sup>1.</sup> Compare the expression Bhagavadgitopanisatsu in the Bhagavadgita.

The earlier lives are narrated directly or some time through the mechanism of Pürvabhavas put in the mouth of some saint or so. These Bhavas have their interest in various ways. They link Mahävira, the last Tirthankara, with Vṛṣabha, the first Tirthankara of Jainism. Secondly, the Karma doctrine, which is the backbone of Jainism, is so well demonstrated by these births: every one is responsible for one's own Karmas (in thought, word and deed) and one cannot escape them without experiencing their fruits, good or bad. Thirdly, so many characters, both human and sub-human, are introduced; and it is a psychological study by itself. And lastly, good many moral and religious lessons are conveyed through various situations, persons and sermons. In fact some of the details have a great salutary effect on the pious mind and go to stabilise a religious bent of mind.

What has been a l'uranic theme woven round the historical personality of Mahavira is set into a framework of Sanskrit Kavya with all its characteristics by Asaga. The division of Sargas, metrical pattern, the nature of characters, requisite descriptions, use of embellishments, introduction of poetic flavours and the objective of the poem: all these make this Prabandha a Kavya. Asaga is well read in earlier Sanskrit Kavyas of eminent poets like Kalidasa, Bharavi, Magha and others. He inherits the inspiration from Jinasena; and he is steeped in Jaina dogmatics expounded in earlier works of Kundakunda, l'ujyapada and others. He has a remarkable love for poetic descriptions and details, often at the cost of the narration of the story or of events. Asaga has stated that this Sanmati-caritra of his is

#### सदलंका रविचित्रवृत्तवन्त्रम् ।

and this is fully borne out by the various Alamkaras and metres used by him. They are studied in details by Dr. Nemichandra Shastri<sup>1</sup> and by Pt. l'annalal Sahityacarya<sup>2</sup>, and they need not be repeated here.

In addition to what Asaga has inherited from the poets and authors noted above, Pt, Jinadas, Dr. Nemichandra Shastri and Pt. Pannalal have shown how Asaga's work is indebted to the Jivandhara-campū, Dharmasarmābhyudaya and Candraprabhacarita which are closely studied in the circle of Jaina Panditas. The common ideas and parallel expressions are quite obvious. Some of them may have been inherited from earlier sources. But the question who is indebted to whom has to remain an open one for further study and investigation in view of the chronological sequence of these authors and the authsenticity of the passages in a particular context. Asaga can be indebted only to those authors who lived earlier than the middle of the 5th century A.D.

Samskrita Kavyake Vikasame Jaina Kaviyoka Yogadana, Delhi 1971, pp. 139-167.

<sup>2.</sup> In the Hindi Introduction included in this volume.

<sup>3.</sup> In the footnotes to his edition noted above,

The General Editor feels grateful to our President Shriman Lalchand Hirachanda for his enlightened guidance in all our deliberations. Heavier responsibilites have devolved on the broad shoulders of Shriman Walchand Deochanda who is helping this Granthamala in every way for its progress. It is his devotion to the teachings of Mahavira that enabled him to bring out this publication.

It is very kind of Professor Dr. Ramaji Upadhyaya, Sagar University, Sagar, to have graced this edition with a Foreword. My sincere thanks to him.

Our thanks are due to Pt. Pannalal Sähityächärya who kindly edited this work along with Introduction in Hindi and Hindi translation. Thanks are due to Shri Babulal Phagulla, Mahavira Press, Varanasi, for his cooperation in publishing this work.

Manasa Gangotri

Mysore: Feb. 15, 1974

A. N. UPADHYE

#### प्राक्कथन

संस्कृत भाषाकी अनुपम विशेषता है कि इसमें विश्वकी प्राचीनतम मानव-विचारधारा युगवाणीक माध्यमसे आज भी मुखरित हो रही है। प्राक्तनकालसे ही आर्य और आर्येतर, वैदिक और बवैदिक जो कुछ विचारणा भारतमें हुई, उसकी प्रदर्शनी यदि कहीं एकत्र मिल सकती है तो वह भारतको सांस्कृतिक निधि है। भारतकी सनातन धारणा रही है कि यदि अपने विचारोंको अमर बनाना है तो उसे अमरवाणीके द्वारा साहित्यक्ष्यमें ढालना चाहिये। न केवल हिन्दू, जैन और बौद्ध, अपितु मुसलमान राजाओंने भी संस्कृत रचनाओंके द्वारा अपने नाम और सदाशयताको अमिट बनानेकी योजना प्रवर्तित की है।

संस्कृत भाषाका समारम्भ रामचरितसे हुआ है। वाल्मीकि द्वारा प्रणीत रामचरित इतना लोकप्रिय हुआ कि तबसे लेकर आज तक संस्कृतमें जो कुछ लिखा गया, वह रामचरितसे सुवासित है। निःसन्देह आदिकविके रामचरितने भारतका चारित्रिक और कलात्मक निर्माण किया है। स्वामाविक है कि वाल्मीकिकी आर्ष पढ़ित परवर्षी महाकवियोंके द्वारा अपनाई गई और चरित-महाकाव्यकी परम्परा निरवधि काल तकके लिये चल पड़ी। अव्वधीय, कालिदास और अभिनन्दकी परम्परामें महाकवि असगने वर्धमानचरितको रचना जिस महान् उद्देश्यको लेकर की, वह कविके श्रव्दोंमें इस प्रकार है—

# कृतं महाबीरचरित्रमेतन्, मया परस्वप्रतिबोधनार्थम् ।

कविको अपने उद्देश्यकी पूर्तिमें प्रकाम सफलता मिली है। इस काव्यमें पदे-पदे मानवता-को उच्चाभिमुखी बननेका सन्देह आपूर्ण है।

जैन किवयोंने प्रारम्भमें अपनी काव्य-प्रतिभाका विकास प्राकृत और अपभ्रंश माषाओं-के द्वारा किया और उनकी भारतीसे भारतीय साहत्यकी अनुपम समृद्धि सहस्तों वर्षों तक हुई है। कालान्तरमें प्राकृत और अपभ्रंशके साथ ही जैन-संस्कृतिके उन्नायकोंने संस्कृत भाषाको चरित-काव्यके लिये अपनाया और आठवीं शतीसे आगे सैकड़ो चरित-महाकाव्योंमें तीर्थंकरों और महापुरुषोंकी चारचरितावली निवद्ध की गई। ऐसे महाकवियोंमें असग पहली पीढ़ीके हैं। उनका महाकाव्य कोरा काव्य ही नहीं है, अपितु एक महापुराणोपनिषद है, जैसा इस रचना को अन्तिम पुष्पिकामें कविवरने स्वयं लिखा है। इसमें जीवनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियोंपर प्रकाश डाला गया है।

असगके महाकाध्यको आजकी विचारपाराका एक अंग बना देनेका श्रेम इसके सम्पादक काँ० पम्नाकाल जैन, साहित्याचार्य को है। काँ० जैन ने संस्कृत और प्राकृत के अगमित प्रम्योंका वैज्ञानिक विभिन्ने संम्यादन और राष्ट्रमायामें अनुवाद करके यथायोग्य तपोमगी विजयिनी स्थाति विचित्त की है। आज्ञा है, उनके प्रस्तुत प्रस्थका भी पूर्ववत् सम्याम होगा और अविध्यमें उनकीं लेखनी नित्य यूतन रहनींसे सरस्वतीको समलक्ष्मत करती हुई सज्ञानत रहेगी। प्रसन्नताका विषय है कि इस घन्यका प्रकाशन भगवान महावीर स्वामीकी २५०० वीं क्र निर्वाण-तिथिके उपलक्ष्यमें हो रहा है। इसके प्रकाशक जीवराज प्रन्थमाळाके संवासकोंकी प्रवृत्ति प्रशंसनीय है।

> रामजी उपाध्यास १६-१-१९७४ सीनियर प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर

# प्रस्तावना

#### सम्पासनसासकी

# सीनमेमानपरितका सम्मादम निम्मकिश्वित अतिबाक बामारपर किया गया है।

### "ब" प्रतिका परिषय

यह प्रति ऐसक पन्नाकाल सरस्वती भवन न्याबरकी है। की पंग हीराकाकवी बास्त्रीके सीजन्यते प्राप्त हो संबंधि है। इसमें १३ ×५ इंकर्क सी यन है। प्रति पत्रयें ९ पेकिया और अति पित्तमें ४०-४५ कक्षर है। पनकवार काली स्वाहीसे सुपुष्ट कामजबर किसी यह है। पूर्णीवरामके किये काळ स्वाहीका उपयोग किया गया है। यह प्रति १९५८ विक्रम संबंध कारिककी किसी है। संबंध १६३३ वैद्यास सुदी मबसीकी किसी हुई आचीन प्रतिकेप निवाह (राकस्थान) के वैद्यालगाम इसकी प्रतिकिप हुई है। श्रीमान सेठ ४० हीरालाकजी पाटनीसे प्रााचार करनेपर मानूम हुआ। कि विवाहके उपत विमालगर्म अब वह प्रति नहीं है।

यह प्रति किसी असंस्कृतज्ञ किपिकतिके हारा किसी हुई जान पड़ती है इसीकिये इसमें अणुद्धियाँ विकित रह गई हैं। परन्तु अणुद्धियोंके रहते हुए भी किसने ही गुद्ध पाठ इसमें मिले हैं। औं पंच जिनदास जी शास्त्री पड़कुले सोलापुरके द्वारा सम्पादिक बराठी टीकावाले संस्करणमें एक बलोक किरातार्जुनीयका "सहसा विद्यात न कियाम्"—मूलमें शामिल हो धया था, वह इसमें नहीं है। एक बलोकका मात्र पुनक्तस था, वह भी इसमें नहीं है। इसके अतिरिक्त बो-तीन स्थानींपर बलोकीका कम और परिवर्तनको लिये हुए है। गुद्ध पाठोंकी अवधारणा करनेमें इस प्रतिसे बहुत सहायता मिली है। व्यावरसे प्राप्त होतेके कारण इसका सांकितिक नाम 'व' किया गया है। प्रतिके अन्तमें लिकानेवालेकी विस्तृत प्रशस्ति वी नई है।

#### 'म' मति का परिचय

यह प्रति मार्च सन् १९३१ में भी रावकी सलाराम बोधी सोलापुरके छारा प्रकाशित कराई गई थी। इसमें मूल क्लोकोंके साम की पं० जिनवासकी काकी फड़कुके सोलापुरके आरा निर्मित नराड़ी टीका वी गई है। इसके प्रारक्षमें आवार्यप्रवाद की शान्तिसागरजी महाराजका तिरंगा विश्व जिया नवा है। इसके अतिरिक्त वो-तीन विश्व प्रत्यके सन्वर्थी सम्बन्ध रक्षनेवाले भी हैं। सनी विश्व आवपूर्ण है। शाक्षणीजीने विस्तृत भूमिकाके अतिरिक्त कई तुलनारमक उद्धरण भी विभे हैं। सनव भन्द २०×३० साईप्रके ३८६ पृथ्वीमें सनान हुआ है। प्रारक्षके २८ पृथ्व पृथ्व है। उस समय इसकी कीमत बार क्षयों वी पर अब क्योंने अप्राप्य है। मृदित तथा सराठी टीकाने मुक्त होनेके कारण व्यक्त वाकितिक नाम भी रक्षा गया है।

#### 'स' प्रति का वश्चिम

्रम्पूर्यस्य योगी अस्तिवेकि आसारमर जब कार्य एके विकार वा क्या तब बीर्राविकीय संबद्ध १४४४ में शुरुतके बन्धविक महाबीर-विरावकी एक बाँत तीन अन्यत्रम हुई । सह दी रंग क्यानमधी आसी हारा इन्हें दिन्दीक्युक्तव्यान है । संस्कृत स्थानिक प्रवेतन कार्य कार्य कार्य कर्युक्तवर्थ किने वर्ष है । स्थान प्रकाशन रायबहादुर स्व॰ सेठ कल्याणमलजी इन्दौरने अपनी पूज्य मातेश्वरी की फूळीबाईके स्मरणार्व कराया का। इसमें १६ पेजी फार्मके २७० पृष्ठ हैं। विद्वान् पण्डितजी समावके प्रतिष्ठित विद्वान् थे। इसके अतिरिक्त अन्य अनेकों जीवकाण्ड तथा तस्वार्याधिगयमाच्य जैसे ग्रम्थ भी अपने द्वारा अनूदित होकर प्रकाशित हुए हैं। मूळ साथमें न होनेसे सम्पादनमें इसका उपयोग नहीं किया जा सका है। यह अब अप्राप्य है। सूरतसे प्रकाशित होनेके कारण इसका सांकेतिक नाम 'स' रक्का गया है।

#### वसग कवि

वर्धमानवरित के रचितता असन कि हैं। इनके द्वारा रिचत १-वर्षमानवरित और २-वास्तिनाय-पुराण ये तो प्रन्थ उपलब्ध हैं। बद्धिप इन्होंने वर्धमानवरितके अन्तमें अपने द्वारा रिचत बाठ प्रन्योंकी सूचना ती है तथापि उनकी नामावली अप्राप्त होनेके कारण उनके विषयमें कुछ कहा नहीं जा सकता। वर्धमानवरित की प्रशस्ति इस प्रकार है—

कृतं महाबीरचरित्रमेसन्मया परस्वप्रतिबोधनार्थम् ।
सप्ताधिकित्रिश्चमवप्रबन्धः पुरूरवाद्यन्तिमवीरनाथम् ॥१०२॥
वद्यंमानचरित्रं यः प्रव्याख्याति शृणोति च ।
तस्येह परलोकस्य सौख्यं संजायतेतराम् ॥१०३॥
संवत्सरे दशनवोत्तरवर्षयुक्तं भावादिकीतिमुनिनायकपादमूले ।
मौद्गल्यपर्वतिनवासवनस्थसंपत्सच्छ्राविकाप्रजनिते सति वा ममत्वे ॥१०४॥
विद्या मया प्रपठितेत्यसगाह्वयेन श्रीनाथराज्यमिखलं जनतोपकारि ।
प्राप्येव चोडविषये विरलानगर्यां ग्रन्थाव्टकं च समकारि जिनोपदिष्टम् ॥१०५॥

मैंने पुरूरवाको आदि लेकर महावीरपर्यन्तके सेंतीसभवोंका निदर्शन करानेवाला यह महावीरचरित स्वपरके प्रतिबोधके लिये रचा है ॥१०२॥ जो इस वर्द्धमानचरित्रका व्याख्यान करता है और जो इसे सुनता है उसे इस लोक और परलोकका मुख अवश्य ही प्राप्त होता है ॥१०३॥ ९१० संख्यक उत्कृष्ट वर्षोसे युक्त संवरसरमें श्रीभावकीर्ति मुनिराजके चरणमूलमें मुझ असगने विद्या पढ़ी। उस समय मौद्रस्य पर्वतपर स्थित निवासवनमें रहनेवाली संपत् नामक श्राविकाने मेरे साथ ममताभाव रक्खा अर्थात् पुत्रवत् मेरा पालन किया ॥ १०४॥ विद्या पढ़नेके अनन्तर मैंने जनसमूहका उपकार करनेवाले श्रीनाथ राजाके राज्यमें जाकर चोल वेसकी विरलानगरीमें जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपदिष्ट आठ अन्थोंकी रचना की ॥१०५॥

इन्हीं बसगका बनाया हुआ शान्तिनाषपुराण है। उसकी निम्नलिखित प्रशस्तिमें कविने अपना कुछ विशिष्ट परिचय दिया है —

मुनिचरणरजोभिः सर्वदा भूतवात्र्यां

प्रणतिसमयलग्ने:

पावनीभूतम् र्घा ।

उपशम इव मूर्तः शुद्धसम्यक्त्वयुक्तः

पदुमतिरिति नाम्ना विश्वतः श्रावकोऽभूत्।। १।।

तनुमपि तनुतां यः सर्वपर्वोपवासे-

स्तनुमनुपमधीः सम प्रापयन्तं विनोति ।

सत्तमपि विभूति भूपसीमन्नदान-

प्रभृतिभिक्त पुष्यं सून्यस्था यदास्य ॥ २ ॥

र्माक परामविरतं समपक्षपाता-

मातन्वती मुनिवकायचतुष्ट्येऽपि ।

वैरेतिरित्मनुषमा मुक्ति तस्य आयी

सम्यक्तवगुढिरिक मूर्तिमती पराभूत्॥३॥

पुत्रस्तयोरसग इत्यवदालकीत्या-

रासीन्मनीविनिबहुप्रमुखस्य शिष्यः।

चन्द्रांशुशुभ्रयशसो मुबि नागनन्ता-

वार्यस्य शब्दसमयार्णवपारमस्य ॥ ४ ॥

तस्याभवद्भव्यजनस्य सेव्यः सत्ता जिनापो जिनवर्मयुकः। स्यातोऽपि शौर्यात्परकोकभीरुद्धिजाधिनाथोऽपि विषक्षनाथः॥५॥ व्यास्थानशीकरवमवेद्य तस्य श्रद्धां पुराणेषु च पुष्पबृद्धः। कवित्वहीनोऽपि गुरौ निबन्धे तस्मिश्रधासीदसगः प्रवन्धस् ॥६॥ चरितं विरवय्य सन्मतीयं सदलंकारविवित्रवृत्तवन्धस् । स पुराणिवदं व्यक्षतः शान्तरसगः साधुवनप्रमोहशान्त्ये ॥ ७॥

इस पृथिवीपर प्रणाम करनेके समय छगी हुई मुनियोंकी करणरजसे जिसका मस्तक सदा पवित्र रहता था, जो मूर्तिभारी अपकाम भावके समान था तथा कुद्ध सम्यक्तिसे मुक्त था ऐसा एक पदुर्मीत नामका श्रावक था ।।१।। जो अनुपम बुद्धिसे सहित था तथा अपने दुर्वस शरीरको समस्त पर्वोंने किये जाने वासे उपवासोंसे और भी अधिक दुर्बलताको प्राप्त कराता रहता था ऐसा वह पद्धवित बुनियोंको बाहारवान आदि देनेसे निरम्तर उत्कृष्ट विभृति, विशास पुष्प तथा कृन्दकुसुमके समाम उक्जबस बसका संबय करता रहता वा ॥२॥ उस पहुनतिकी बेरेलि नामकी भावों थी जो निरम्तर ऋषि, मृति, यति और अनगार इन वाशों प्रकारके मुनिसमूहमें उत्कृष्ट भक्ति रखती थी और ऐसी जान पड़ती थी मानों मूर्तिधारियी सम्यम्बर्धनकी उत्कृष्ट शुब्धि ही हो ॥३॥ निर्मल कीर्तिके घारक उन परुमित और वैदेतिके असम नामका पुत्र हुआ । बड़ा होनेपर यह असग उन नागनन्दी आचार्यका शिष्य हुआ जो विवस्समूहमें प्रमुख थे, चन्द्रमाकी किरणेंकि समान जिनका उज्ज्वल यश या और जो पृथिवीपर व्याकरण तथा सिद्धान्तवास्वरूपी सागरके पारवामी वे ॥४॥ असगका एक जिनाप नामका मित्र या । वह जिनाव अध्य जीवोंका सेवनीय या अर्थात् भव्य जीव उसका बहुत सम्मान करते थे, जैनवर्ममें आसक्त या, शौर्वगुणसे प्रसिद्ध होनेपर मी वह परकोकमीर या-सनुविस मयभीत रहता या (पक्षमें नरकादि परमदके मयमीत रहता या) और दिवाधिनाय (पक्षियोंका स्वामी---गरह) होकर भी ।पक्षमें बाह्मण, किनय तथा वैद्यवर्णमें प्रवान होकर भी) पक्षपातसे (प्रक्लोंक संवारसे) रहित का (पक्षमें पक्षपातके रहित का अर्थात् स्वेहुक्श किसीके साथ पक्षपातका व्यवहार नहीं करता का) ॥५॥ पवित्र वृद्धिके बारक उस जिनायको न्याक्यान-क्योपकथन सर्वात् नानाकवाओंका धवण करना सरसन्द विवक्र या तथा पूरावर्गि की उसकी बढ़ा बहुत की, इसका विवार कर उसका प्रवक्त आपह होनेपर असक्त कवित्वसक्तिते रहित होनेपर भी इस प्रवन्धकी (सान्तिनाकपुरावकी) रचना की ॥६॥ उत्तम क्लंकार और मानाकन्योंकी रचनासे युक्त बीवर्षमानवरिसकी रचना कर असमने सामुक्तोंके उत्कटमोहकी वान्तिके किये भीसान्तिमान मधवान्या यह पुराव रचा है।।।।।

'वर्गमानवरिता' और 'क्रान्सिकावपुरान'की अध्युंक प्रकल्पिकोंके इक्षमा स्वव्य होवा है कि सक्षमके विता

मिर भावास वान सहसीत और वैरेति था। साता-पिता मरमन्त मुनिभकत से इसिकी उन्होंने बाकक सलकर्य विकास्त्रका मुनिविक ही नास कराया था। असगकी विकास सीमानकर्यी सामार्थ और भावकीति मुनिराकके सरकाशका हुई की। मतान सत्त्रको वर्षमानकरितको अशस्त्रिमें अपनेपर मनवामान अकट करतेवाली संबद्ध आविकाका और शान्तिनामपुरायकी प्रशस्त्रिमें अपने मिन किताब बाताणियका उन्लेख किया है, जतः अतीत होता है कि यह, बोनों प्रन्थिक रचनाकासमें गृहस्य ही ये मुनि नहीं। परवात् मुनि हुए या नहीं, इसका निर्वेध महीं मिलता। यह बोलदेखके रहनेवाले से और जीनाथ राजाके राज्यों स्थित विरल्ध नगरीमें इन्होंने आठ प्रन्थींकी रचना की थी। यतस्य इनकी मातुमाया कर्याटक थी, जतः जान पड़ता है कि इनके शेव ६ अन्य क्वाटिक भाषाके हीं बीर वे बिषाण भारतके किन्हीं भाण्डारोंमें पड़े हों या नष्ट हो यमे हों। भाषाकी विशिक्षशत्ते उनका उत्तर भारतके प्रचार नहीं हो तका हो।

सत्तविषे शान्तिनावपुराणमें रचनाकालका उल्लेख नहीं किया है परन्तु वर्धमानकरितमें 'संवस्सरे वक्ष-मकोसारक्षंपुक्ते' क्लोक द्वारा उसका उल्लेख किया है। 'बंकानां बामतो यति.' के सिद्धान्तानुसार 'वक्षनव'का अर्थ ९१० होता और उत्तरका अर्थ उत्तम भी होता है, जतः 'वक्षनवोत्तरक्षंपुक्ते संवस्सरे'का अर्थ ९१० संवयक उत्तमवर्षोसे युक्त संवत्में, होता है। विचारणीय यह है कि यह ९१० शकसंवत् है या विक्षम-संवत् ? यद्यपि दक्षिण भारतमें शकसंवत्का प्रचलन अविक है, जतः विद्यान् कोग इसे शकसंवत् मानते आते है परन्तु प्रवादार करनेपर श्रीमान् वा० व्योतिमसावती स्वसन्तने अपने ८-१०-७३ के पत्रमें यह अभिप्राय प्रकट किया है—

—'रचनाकार ९१० को मैं विक्रमसंबत् = ८५३ ई० मानता हूँ क्योंकि ९५० ई० के पंथ, योग्न आदि क्रमड कवियोंने इनकी प्रशंसा की हैं।

इनके निवास और पदकी चर्चा करते हुए भी उन्होंने लिखा है-

'असम एक गृहस्य कवि थे। नागनम्बीके शिष्य थे, आर्थनम्बीके वैराग्यपर इन्होने महावीरचरितकी रचना की।'

'ससम मूलतः कल्ल निवासी रहे प्रतीत होते हैं और संभव है . इनकी अन्य रचनाओं मेंसे अधिकांश कल्लक्षमायामें ही हों । इनके आध्ययाता तामिल प्रदेश निवासी थे । महासके निकटवर्ती चोलमण्डल मा प्रदेशमें ही, संभवत्या तत्कालीन पल्लवा-नरेश---निव्योत्तरकके चोलसायन्त बीलाकके आध्ययमें उसकी वरला नगरीमें इस प्रन्यकी रचना की थीं । एक नागनन्त्रीका भी उनत काल एवं प्रदेशमें सद्भाव पावा जाता है ।

श्रवणवेकगोलके १०८ वें संस्थक शिलालेखसे जात होता है कि नागतन्दी नन्दिसंघके आचार्य थे।

बसमके वर्षमानपरित और शान्तिनाषपुराण भी पं० जिनवासकी शास्त्री पत्कुके सीलापुर के द्वारा निर्मित नराठी अनुवाद के साथ जानशः वीर निर्माण संवत् २४५७ (मार्च सन् १९३१) और वीर निर्माण संवत् २४६२ (सन् १९३६) में भी रावणी सकाराम दोशी सीलापुर द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं तथा वर्तमानमें जप्राप्त हैं। वर्षमानपरितका एक संस्करण महावीरपरितक समसे भीमान् पं० जूववन्त्र की शास्त्रीकृत मात्र हिन्दी अनुवादक कपमें वीर निर्माण संवत् २४४४ में सुरतसे भी प्रकाशित हुआ था। यह संस्करण भी अब अप्राप्त है। इस समय भी त० जीवराज श्रम्यालाके संचालकोंने उपयुंता दोनों प्रकाशित हिन्दी अनुवादके साथ पुनः प्रकाशित करनेका निर्मय किया है। तवसुसार जभी मह वर्षमानपरित प्रकाशित हो रहा है। सानित्यावपुराण जाने प्रकाशित होगा।

# वर्षनायमध्य की क्यापस्य

वर्षमानवरित १८ सर्गोर्ने पूर्व हुवा है । श्वाकी कवावस्तु निम्नशिक्ति प्रकार है--- '

स्मेर्गायनमा मनरीमें राजा मन्दिस्तां रहता था। यसकी विधाका नाज बीरबसी था। इस बीनोंके क्यान नामका पुत्र हुआ। नन्द्रन क्यावात तो था ही, समस्त विधावों भी निपुष्प था। एक दिल वह संब-व्यक्त रावकुमारोंके साथ वनकीड़ा करनेके किये क्या। वहां व्यक्तिनियम मृतिराजके दर्धन कर प्रस्ते क्षाने व्यक्ति व्यक्ति

राजा मिलाक्षंगने एक जिनमन्त्रिरका निर्माण कराकर उसकी प्रतिक्टा कराई। एक दिन आक्षाकों नेमक्षण्डको विलीन होता देख राजाको संसारसे निरिक्त हो गई, अतः वह मन्त्रिको राज्य शौंप कर वनमें दीक्षित हो गया। मन्त्रिको राज्यभार संमाला। उसके नाम नामका पुत्र हुआ। एक दिन मन्त्रिको हारा मुनिराजको पवारतेको सूचना पाकर मन्त्रिक समस्त परिवारके साथ मुनिराजको कन्त्रिका करनेके लिये वनमें गया। उस समय कुमार मन्द्रिक साथ गया था। मन्द्रिको सुन्दरता देख मगरको नारियाँ विह्नस हो गयी।

राजा नम्बनने मुनिराजकी वन्तना कर उनसे अपनी मवावली पूछी। मुनिराजने कहा कि सू इस भवसे पूर्व नवम भवमें सिंह था। जब तू गुफाके आगे विश्राम कर रहा था तब आकाशमार्थते आकर अमितकीर्ति और अमरप्रभ नामक दी चारण ऋहिषारी मुनि ससपर्ण वृक्षके नीचे बैठकर उच्चस्वरसे प्रकृतिका पाठ करने लगे। उनकी वाणी सुनकर सिंह गुफाते वाहर जाया और शान्तमावसे मुनिराज गुगलके सामने बैठ गया। अभितकीर्ति मुनिराज उसे संबोधित करते हुए कहने अने—तूने रावहेचके कारण अनेक भवोमें परिश्रमण किया है। उनमेंसे कुछका इतियुत्त तू ज्यान से सुन।

एक बार पृष्डितिकां नगरीका धर्मात्मा सेठ धर्मस्थामी भनसम्मन कोगोके साथ रत्नपुर नगरकी कोर जा रहा था। उसी संघके साथ एक सागरसेन नामक मृति भी गमन कर रहे थे। एक समय बाकुकीके दकने उस सभरर आक्रमण किया जिससे समस्त संघ जिन्निमन हो गया। मृतिराज सायरसेन अकेके रहनेसे विग्भान्त हो गये। मटकते हुए वे मधुवनमें पहुँचे। वहाँ उन्हें काकी नामक स्नौके साथ पुषरका नामका मीक मिला। भीकने मृतिराजसे धर्मका उपवेश सुना जिससे वह अत्यन्त शान्य हो गया। मिलावा पुकरबाने मृतिराजको सीचे मार्गपर कमा विया जिससे मृतिराज किसी आकुलताके बिना इन्द्र स्थानपर चले गये। पुकरबा धर्मका आचरण कर सीधर्मस्वर्गमें दो सागरकी आयुवाका देव हुआ। वहीं से व्यक्तर भरत क्षेत्रके प्रथम तीर्थकर बृवभवेषके बड़े पुत्र भरतके उसकी बारिकी नामक स्वीसे मदिक्ष नामका पुत्र हुआ। मरीकि अपने बाबा अपवान् आविनाचके माथ मृतिदीक्षा धारण की परन्तु अन्वर्ग व्यक्ष व्यव हो गया किर भी वह कावस्तिसके कलस्वका पत्रवासके साथ मृतिदीक्षा धारण की परन्तु अन्वर्ग व्यक्ष व्यव हो गया किर भी वह कावस्तिसके कलस्वका पत्रवासके हिए वेब, बान्निमक फिर वेब, बान्निसक किर वेब हुआ।

समावेशको राजगृहनगरीमें राजा जिल्लामुक्ति राज्य करता था। एक दिन राजग्रधार्मे जाने हुए प्रारपालका अराजधीरित सरीर वेशकर राजा जिल्लामुक्तिको संतारसे वैराज्य संस्थन हो गया जिलसे बहु अपने कार्य जिल्लामुक्तिको राज्यजार गोए जाने पूज जिल्लामुक्तिको नुवराजपुर सीपकर वीविश्त हो गया। विस्तास- भूतिने राज्यका विस्तार किया । युवराज विश्ववन्थीने एक सुन्दर उपक्रम बनवाया । उसे देखकर विश्वाखनभूतिने पुत्र विभाजनम्बीका मन कल्का यया । जब विश्ववन्त्री अनुको पराजित करनेने किये बाहर गया हुआ या तब विश्वाखनम्बीने उस उपवनपर अपना अधिकार कर लिया । विश्वाखनम्बीने पुत्रके व्यामीहर्में आकर इसका प्रतिकार नहीं किया । वापिस आनेपर विश्ववन्त्रीने विश्वाखनम्बीको परास्त कर अपना उपवन वापिस ने लिया । कुछ समय बाद विश्वाखनभूति और विश्ववन्त्रीने मुनितिका ले ली । विश्ववन्त्री मुनिनुद्रामें व्यक्ति लिए मथुरानगरीमें प्रविष्ट हुआ । विश्वाखनन्त्री उस समय राज्यभ्रष्ट होकर मथुरामें ही वेश्याका छत्तपर बैठा था । मुनिराज विश्ववनन्त्रीको एक पशुने उपतर्ग किया जिसे देखकर विश्वाखनन्त्रीने उसका उपहास किया । उपहासके कारण वे आहारके बिना ही वनमें लौट गये और निदानवन्त्र कर महाशुक्रस्वर्गमें महेख-कल्प नामक देव हुए । विश्वाखाभूति भी दशमस्वर्गमें वेव हुआ ।

विशासनम्बीका जीव अलकापुरीके राजा स्वयुर्वावकी रानी कनकमालाके अव्वद्धीय नामका पुत्र हुया जी प्रतिकारायणपदको प्राप्त था और विशासक्षित तथा विव्यवन्त्रीके जीव सुरमादेशके पोदनपुर नगरमें स्थित राजा प्रवापतिकी व्यवाबति और सृववती रानीके क्रमसे विवय और त्रिपृष्ठ नामक पुत्र हुए। विवय बलमद्रपवके धारक और त्रिपृष्ठ नारायणपदके घारक हुए। उस समय राजा प्रजायतिके राज्यमें एक सिंह भारी उत्पात कर रहा था, उसे त्रिपृष्ठने नष्टकर बहुत मारी यश प्राप्त किया। विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीके रचन्तुर नगरका राजा ज्यक्षवद्धी अपनी पुत्री स्वयंप्रभाका विवाह त्रिपृष्ठके साथ करना चाहता था पर अववद्यीवको यह बात विवास नहीं थी।

च्यसमाठी अपनी पुनी स्वयंप्रमाको लेकर पोदनपुरके उद्यानमें आ गया । वहाँ स्वयंवरका आयो-जन किया गया जिससे स्वयंप्रमाका त्रिपुष्टके साथ विवाह हो गया। जब अलकापुरीके राजा अववयोगको इसका समाचार मिला तब वह कुद्ध होकर भूमिगोचरियोंको दण्ड देनेके लिये चला। अववयीग नहीं वाहतां था कि विद्याचरी कन्याके साथ भूमिगोचरीका विवाह हो।

अक्बद्मीयके आक्रमणका समाचार प्राप्तकर पोदनपुरके राजा प्रजापितने विमर्श करनेके लिए मिन्नि-मण्डलको बुलाया। कुछ मन्त्रियोंने क्षमा तथा शान्ति धारण करनेकी बात कही परन्तु विज्ञयने मिन्त्रियोंके इस सुझावका खण्डन किया तथा कहा कि जो कारणवश कुपित होता है उसपर क्षमा करना शोभा देता है पर जो अकारण ही कुपित होता है उसपर क्षमा करना शोमाकी बात नहीं है उसका तो प्रतिकार करना ही शोभा देता है। यह कहकर विजय और त्रिपुष्ठ दोनों भाई युद्धके लिये तैयार हो गये।

युद्ध प्रारम्भ होनेके पूर्व अवस्थीयका दूर प्रजापतिकी सभामें आकर कहने लगा कि स्वयंप्रभाको अध्वयीयके पास भेजकर सन्धि कर स्त्रीजिये परन्तु त्रिपृष्ठने फटकार देते हुए युद्धके लिये उनका आह्वान किया।

अववधीय और त्रिपृष्टका गुढ़ हुआ। दोनों ओरकी सेनाओंने अपने पौरुषका प्रदर्शन किया। जब अदबसीयको अन्य आयुर्थोके प्रयोगमे सफलता नहीं मिली तब उसने शक्तिशाली खक्रका प्रयोग किया परन्तु वह जक त्रिपृष्टकी तीन प्रदक्षिणाएँ वेकर उसके सामने खड़ा हो गया। त्रिपृष्टने अदबसीयको एक बार फिर सचेत किया परन्तु वह अपनी दुर्भावनासे विरत नहीं हुआ। अन्तमें उसी खक्ररत्नसे अदबसीयको चिरवस्त्रेदन कर त्रिपृष्टने विजय प्राप्त की।

विजयी विजय और निष्काने बड़े समारोहके साथ नगरमें प्रवेश किया । अनेक राजाओं और माइजीकें इतरा अभिविक्त निष्काने सर्वप्रथम जिनेना भगवान्ती पूजा की । परवात् विन्यज्ञवंके किये प्रस्थान किया । संस्थितिक शिवा विषयों तीन सम्बोंकी विस्ता प्राप्तकर विषय कर सीटा । विप्तानके यी पूत्र और अवेति-अवा भारती नुत्री हुई । स्वाक्तवादीने संसारसे विरस्त, हो वीधा पारच कर ही । व्योतिस्थाका विवाह जाई-कीर्तिके पुत्र व्यक्तिस्थिकों साथ हुआ । विष्कृत रोहस्थानसे मरकर सप्तम नरकमें सरकन हुआ ।

वियुक्त बीव मरकसे निकलकर पुनः विष्युवियाको बाग्य हुआ। मुनिराज उसे सम्बोधित करते हुए कश्ली क्षी कि है सिंह ! जिसने नरकमें बीर दुःशा सहन किये हैं वह तू ही है। यह मन्द्रकेर मुनिराजने मरकके बीर दुःखोंका वर्णन किया। मुनियुगल उस सिंहके मस्तक्षर हान फेर रहे थे और सिंह बौकेंसि बांस बहा रहा था। संबोधना देकर मुनिराज तो बाकाशमागि स्वेष्ट स्थानपर चन्ने यये और सिंह संन्यासका निवम केकर उसी शिकातलपर पढ़ रहा। एक माहका उपवास कर बन्दमें प्राण-परित्यान करता हुका चह सीवर्यस्वर्णमें हरिष्णक नामका देव हुआ।

धातकी सब्द द्वीपके पूर्व मेरकी पूर्विकामें को कच्छा नामका देश है उसके विजयार्ग पर्वतकी दिक्षण अंगीपर हेमपुर नामका नगर है। उसी नगरके राजा काकाम और रानी काकशालके वह हुदि व्यवस्थिक। जीव काकश्यक मामका पुत्र हुआ। काकश्यका विवाह काकश्यक्ष साथ हुआ। काकश्यक वीक्षित होनेके बाद काकश्यक राज्यका संवालन करने लगा। एक बार सुदर्शनवनमें सुन्नत मृतिराजके दर्शन कर वह संसारसे विरक्त हो गया। फलस्वक्ष्प मृतिदीक्षा लेकर घोर तपश्यरण करने लगा। अन्तमें वह कापिष्टस्वर्गमें देव हुआ।

अवन्तिदेशकी उज्जयिनीनगरी अपनी सम्पन्ततासे अत्यन्त प्रसिद्ध थी। वहाँ राजा वक्करेन राज्य करसे थे। उनकी सुशीला नामकी झीलवसी और रूपवसी स्त्री थी। कनकव्य (त्रिप्ष्ठ) का जीव कापिष्ठ-स्वर्गसे च्युत होकर इसी राजदम्पतीके हृश्विण नामका पुत्र हुआ। हृश्विण भी तप कर महाशुक्रस्वर्णमें देव हुआ।

पूर्वविदेहके कच्छदेशमें राजा धर्मक्य रहते थे। उनकी स्त्रीका नाम प्रभावती था। हरिषेणका जीव महाशुक्रस्वर्गसे च्युत होकर इसी राजदम्पतीके क्रियसिन गामका पुत्र हुआ। धर्मक्यमें मृतिवीका के की। राज्यका संवालन प्रियमिन करने लगा। इसकी बायुषशालामें चक्ररस्त प्रकट हुआ जिससे यह चक्रवर्गिके स्पूर्ण प्रकट हुआ। नौ निश्चियों और चौदह रस्नोंका स्वामी प्रियमिन चक्रवर्गी एक दिन दर्पणमें स्वेत बास देखकर संसारसे विरक्त हो ग्या। विरक्तविस प्रियमिनने तीर्यकरके समत्रसरणमें जाकर भक्तिभावसे तीर्यकरकी वन्दना की। तीर्यकरका जिस्तृत स्वयंत्र हुआ।

विविधित क्षत्रवर्ती वरिषय पुत्रको राज्य सीपकर दीक्षित हो गया । तपश्चरणपूर्वक संन्यासमस्य कर वह सहस्रारस्वर्धमें सूर्वप्रभ नानका देव हुवा ।

स्वर्गके सुल भोगकर वह बबेतातपत्रा नामक नगरीमें मध्यव नामका राजा हुआ। नम्बन स्वयावरे ही सीम्य था। नीतिपूर्वक राज्यका संवालन करनेके बाद उसका यन संसारते विरक्त हो तथा। उसके उत्त्वकानी मुनिराज्ञसे अपने पूर्वभवोंका वर्णन सुना। फलस्वक्प वह वर्षक्र गुनको राज्य सौंप कर बीकिस हो नया। कदिन तत्वव्यर्ग करते हुए उसके दर्शन-विद्युदि आदि सोलह मावनाओंका विन्तन कर वीर्यकर, प्रकृतिका बन्च किया। क्रांचमें सथाधिमरण कर वह मुख्योत्तर विमानमें बीस सावरकी नामुनाला देव हुआ।

इयर भरतवीय सम्बन्धी कुण्डपुर शामन नगरवें राजा किकार्य रहते थे । उमकी श्लीका साम विकल् कारिकी वसका विकास वा । विकासिकीची राजिके विक्रके पहर सेरावत हानी माति सीमह स्वच्य हेने । पाक कुन्नीयर राजा विकासिक बसाया कि सुन्होरे सीचेक्टर पूत्र होना । स्वप्लोंका कक सुनकर विकासिकीची प्रसंपातका मार नहीं रहा । देवियां सामार क्यांनी सेवा करते कार्ये । भेनशुक्त प्रयोदकी सीमामार्क दिस विश्वकारिकीके पुत्र उत्याल हुवा । यह पुत्र भरतकोतका चौबीसवां कीमाँकर हुवा । चतुर्षिकानके केवेंक साथ आकार सीमामेंगाने उनका जल्माभिषेक किया । बालकका नाम वर्षवान रक्या गया । पीछे चलकर विशिष्ट प्रसंगींगर इनके सन्वति, बीर, असिकोर और महाबोर नाम भी असिक्क हुए । इन्होंने २० वर्षकी अवस्थामें बीका के सी और कठिन तपश्चरण कर बारह वर्षके बाद बर्थात् ४२ वर्षकी अवस्थामें महमूक्ता नदीके सटपर वैद्याखशुक्त दशसीको केवलजान प्राप्त किया ।

शुर्वेरने समबसरणकी रक्ता की । यणघरके अभावमे ६६ दिन तक विम्यष्विन नहीं खिरी । प्रवाद् वीतम गणघरके निवित्त होनेपर आवणकृष्ण प्रतिप्रको दिन राजगृहके विपुलाचलपर प्रथम देखना हुई । देशनामें सात तस्त्र, नी पदार्थ तथा घट्डव्य आदिका स्वरूप प्रकट किया गया । ३० वर्ष तक विविध देखोंमें विहार कर उन्होंने धर्मोपदेश दिया । अन्तमें कार्तिककृष्णा चतुर्वशी की राधिक अन्तमें पावापुरसे निर्वाण प्राप्त किया । वर्षमानचरितका महाकाष्यस्थ

खपर्युक्त पौराणिक वृत्तको काव्यके साँचीमे ढालकर कविने इसे महाकाव्यका नाम दिया है। परमार्थसे यह महाकाव्यके लक्षणोंसे युक्त है भी। इसमें महाकाव्यके वर्णनीय समस्त वस्तुक्तोंका अस्यिक रोजक ढंगसे वर्णन किया गया है। धीरोदात्त नायकके गुणोंसे युक्त क्षित्रयवंशीरपत्र वर्णमान तीर्थकर इसके नायक है। साम्तरस अङ्गीरस है, घोषरस अङ्गरसके रूपमें यथास्थान संनिविष्ट हैं। मोक्षा इसका फल है, नमस्कारात्मक पर्वांखे इसका प्रारम्भ हुआ है। १८ सगौंगे इसकी रचना हुई है। सगौंकी रचना एक छन्दमे हुई है और सर्याम्त्रमें छन्दोबैषम्य है। नवम, दशम, पञ्चदश और अष्टादश सर्गकी रचना नानाछन्दोंमें हुई है। देश, नगर, राजा, राजी, पुत्रवस्म, त्रह्न, वन, समुद्र, मृनि, देवदेविया, युद्ध, विवाह, दूतसंवाद, संख्या, चन्द्रोदय, सूर्योदय, सप्करण और धर्मोपदेश आदि सभी वर्णनीय विषयोंका इसमें अच्छा वर्णन हुआ है। पौराणिक कृतकी रक्षा करते हुए कविने अलंकारोंकी सुषमासे समग्र प्रन्यको सुशोभित किया है।

#### क्वावस्तुका मूलाधार

विगम्बराम्नायमे तीर्थकर आदि शलाका पृथ्वोंके वरिश्रके मृलस्तम्भ, प्राकृत भावाके तिलोयपण्णित ग्रम्थमें मिलते हैं। इसके चतुर्थ महाधिकारमें तीर्थकर किस स्वगंसे त्या कर आये, उनके नाम, नगरी और माता-पिताका नाम, जन्मतिथि, नक्षत्र, वंश, तीर्थकरोंका अन्तराल, आयु, कुमारकाल, शरीरकी ऊँवाई, वर्ण, राज्यकाल, वैराग्यका निमित्त, चित्तु, दीक्षातिथि, नक्षत्र, वीक्षावन, वच्च आदि प्रावसिक तप, सावमें तीक्षा लेनेवाले मृनियोंकी संस्था, पारणा, कुमारकालमे वीक्षा ली या राज्यकालमे, वानमें पञ्चक्षत्रर्थ होना, क्यास्थकाल, केवलजानकी तिथि-नक्षत्र-स्थान, केवलजानकी उत्पत्तिका अन्तरकाल, समस्यर्थका शाङ्गोपाङ्ग वर्षम, विहार, निर्वाणितिथि और सायमें रहनेवाले मृनियोंकी संस्था आदि प्रमुख स्तरमोंका विश्वयत् संग्रह है। इसी संग्रहके आधार पर शकाका पुरुषोंके चरित्र विकसित हुए हैं। जिनसेनने अपने सहापुराणका आधार परमेच्छीकविकृत वागर्थ संग्रहपुराणको बतलाया है। पर्यपुराणके कर्ता रविषेण और हरिश्रक कर्ता जिनसेनने भी तीर्थकर आदि शकाका पृथ्वोंके विश्वयों जो आत्रध्य वृत्त संक्रित किसे है वे विकोवण्यासि पर आधारित है। वृत्तवर्थनके क्याने वर्षमानवरितके क्यानकका आधार भूणभन्नका स्तरपुराण जान प्रकृते है व्योक्ति उत्तर पृराणके ७४वें वर्षमान मगवान्की जो क्या विस्ताग्री दी गयी है जसका संक्षित्र कुप इसमें जयक्षत्र होता है। इतला अवस्थ है कि व्यवस्थ उत्त वीराणिक क्यानकको काव्यका क्य विवा है। इत्कोपकेव्यका मृक्त-

किर नेपालकार्यका संस्थानिक प्राप्तकार्यक स्थानिक एक अध्यानकार्यकारक राज्यव्यक्ति वात प्रदेश है. समाचारकार निर्देश केंग्री विकास प्रदूष्णान पर सामारित है।

# पर्यमानपरिशामी लाग्नित्यक पुत्रमा

रसम्ब परिपाक, वर्णकारीका बयास्थान विनिदेश और अन्योकी रसामुग्नमका साहित्यिक सुपनाके अमुख अंग है। वर्णमानपरितर्ने इस सीनी जेगीका सुन्दरतम विकास हुआ है।

१. रस काव्यकी अवसा है। जिस जकार आत्यकि रहते हुए ही नानवसरीरपर वर्तकारोंकी उप-नीमिता होती है उसी प्रकार काव्यमें रसके रहते हुए ही वर्तकारोंकी उपयोगिता होती है। वर्षकानवरित्रका बाज़ीरस सान्तरस है क्योंकि उसका समारोप सान्तरसमें ही हुआ है। बाज़्यसके क्यों प्रजार, जवसक समा वीररस आवे हैं। ग्रंगाररसके यो मेद हैं—संबोकप्रजार और विप्रकानव्यक्तार । इक्येंसे वर्षकानवरित्रमें संयोगप्रजारके ही प्रसंग जावे हैं, विप्रकानके नहीं। विप्रकानव्यक्तारका वर्णक करनेवाला माद एक क्लोक दशम सर्गमें बाता है जिसमें विपृष्टका यरण होनेपर शोकवित्रक स्वयंत्रणा मरनेके लिये उद्यत बतलाई गयी है—

> स्वयंत्रसामनुमरणार्थमुद्यतां बलस्तदा स्वयमुपसान्त्वनोदितैः। इदं पुनर्भवशतहेतुरात्मनो निरर्भकं व्यवसितमित्यवारसत्॥३०।८७

संयोगम्बक्तारके प्रसंग भी बत्यन्त सीमित हैं।

स्वयंत्रका और विश्वका विवाह होते ही अस्ववीक कुपित होनेका वर्णम का जाता है जिससे श्रुकाररसकी वारा सीक होकर बीर-बीर वीररसकी वारा प्रवाहित होने समती है। अवस्वीकने जब विद्यान्त्र होंको यह समाचार सुनाया कि ज्वलमकड़ी विद्याकरने अपनी स्वयंत्रका कन्या पूमिगोचरी विश्वकारों है है तब इसके उत्तरमें विद्यावर राजाओंने को गर्वोक्तियाँ प्रकट की हैं उनसे वीररसकी उद्देशित होती है। जब अस्वयोगका दूत राजा प्रवायतिकी सजाने बाकर कहता है कि विष्यक स्वयंत्रभाको अवस्वयोगको पास भेजकर सान्तिसे रहे तब इसके उत्तरमें विजय और विष्युक्त उत्तर सुतके माध्यमसे अवस्वयोगको को जताक दी है उनसे वीररसका संपोद्या होता है वीर रणकोचमें जब बोनों बोरकी सेनाओंका क्लाकोर मुद्ध होता है तब बीररसका परिपाक होता है। इसके किये वर्षमानकरितके अच्छम और नवम सर्ग प्रकटम हैं।

विश्ववादीको आता देख भयसे काँपता हुका विशासनस्थी जब कपिएयके बृक्षपर जड़कर प्राण संरक्षण करना चाहता है सब अयानकरसका दृश्य साकार हो जाता है.--

देखिये---

आयान्तमस्तकानमं तमुदगसत्त्व-माकोक्य वेपसुगृहीतसमस्तगात्रः । तस्यो कवित्वसक्तर्यात्वनासमन्त्री

याचीकरायाति यहम् अवन अयेन ॥ ७७ सर्ग ४

व्यवसीयको सेमाना प्रयाण भी ज्यानंत्रश्यको द्वार उपस्थित करता है। भागमे मान्यश्यके अनेन्द्र प्रयोग साथे हैं और कविये वर्ष अनेप्येक्षे साथ अन्तु परणायत निवार है। वैसे राजा मन्यवस्थ अस्याधार्थे विकीस होते हुए नेपनी देखकर बंदारणे जिल्ला होता हुना नेपाणका विकास करता है (वर्ष २ वर्णक १००३४) अस्याधीका जैशामाध्यक्त (वर्ष १ वर्षक ३२-५८ हम १० वर्णक ४८-५८), राजा जन्मवाका नैराम-विकास (वर्ष १४ वर्षक ४०-५३), विजिता स्वाधीका निवासक्ताकम्याक (वर्ष १० वर्णक १०३-११६)। २. साहित्यिकशुवनाका पूत्तरा सङ्ग ससंकार है। ससंकारके सम्बाहंकार और सर्वोक्षेत्रर वे की प्रमुख भेव हैं। बनुपास तथा समक आदि शब्दालंकार है और उपमा, रूपक, उत्प्रेता, रूपक, परिसंक्षा, स्मान्तिमान् आदि अर्थालंकार हैं। वर्षमानवरितमें दोनों प्रकारके अलंकारोंका सुन्दर समावेश किया ममा है। यद्यपि समग्र सन्ध अलंकारोंसे परिपूर्ण है अतः पूचक्ते उदाहरण देना पुनश्कत जैसा है, फिर भी कुछ उदाहरण देना उपमुक्त प्रसीत होता है—

#### मनुप्रास

प्रासादम्यञ्जाणि समेत्य मेघा यस्यां मयूरान्मदयन्त्यकाले। तिच्चपरत्नांशुक्रलापमाकासंपादिताखण्डलचापखण्डाः ॥ ११३०

मनक

प्रतिबृद्धमहोत्पकोत्पलान्तर्विहरत्सारसहंसचक्रवाकैः । महिर्णीकलुषीकृतावतारैवैरबन्धैः परितः परीतमालः ॥ ४।३

**इस्टे**बोपमा

सुरक्तसर्वप्रकृतिः प्रतापी नित्योदयोऽपास्ततमःप्रचारः।
पद्माकरेशो जगदेकदीपो विभाति यो भास्करवत्सदर्च्यः।। ५।१६
नापेक्षतेऽर्थापचर्यं न कष्टं न वृत्तभंगं भुवि नापशब्दम्।
मूढीकृतः सन् रसिकत्ववृत्त्या कविश्व वेद्यापितमानसश्व।। १।६
सालो विशालः स्फुरदंशुंजालः परैरभेद्यो निरवद्यमूर्तिः।
सतीजनोरःस्थलसाम्यमाप पयोषरालीढसदम्बरश्रीः।। ५।९

क्पक

पद्माप्रियः कोमलशुद्धपादो नेत्रोत्पलानन्दकरो जनानाम् । कलाकलापं समवाप्नुवानो दिने दिनेश्वर्षत बालबन्द्रः ॥ ५।२६ जरावीचीभञ्जो जननस्रिलो मृत्युमकरो महामोहावर्तो गद्दनिबहफेनैः शवलितः । मया संसाराव्धिर्मवदमलवाक्यप्लवभृता समुत्तीर्णः किचित्प्रभवनतटीशेषमिषरात् ॥ १२।६९

उरप्रेक्षा

यत्रात्तसौधासिमयूक्षरेका ध्यामायिता शेवशरीरक्षोधाः। इतस्ततो यान्त्यभिसारिकाः से दिवा तमिस्रा इव मूर्तिमस्यः ॥ १२।३ वक्षसि श्रियमुदीक्ष्य निषण्णामानने च सततं श्रुतदेवीम्। यस्य कुन्दविशदा कृपितेव दिग्गता न निरवर्ततं कीतिः॥ १३।१४

इलेच

प्रसिद्धमानेन विरोधवर्जिना प्रमिष्यते यद्धणिजो निकामस् । यत्ताकिका वा सदसद्विचाराहस्तु प्रयस्तोपहितस्ववाचः ॥ ५।१२

परिसंख्या

यत्राकुलीनाः सततं हि तारा दोषाभिलाषाः पुनरेव धूकाः । सद्युत्तमंगोऽपि व गद्यकाव्ये रोषः परेषां सुजनस्य बाधे ॥ ५११३ दण्डा प्यत्रे सन्भूरवे व बन्धो बराकुनानां विकरेषु भंगः । सत्यञ्चरेण्येव सदा विरोधो गतायद्दीनां कुटिझत्वयोगः ॥ ५११४

# प्रान्तिसान्

रविमण्डलं विमलरत्नभूवि प्रोत्तिविम्बतं सपदि मुग्यवध्य । सपनीयवर्षंणियया दश्तीसव्होनय यत्र च बहास ससी ॥ ५।४३

#### विरोधामास

यस्मिन्नहीनवपुरप्यभुजंगशीका नित्रानुरागसहितापि कछाषरेच्छा।
माति प्रतीतसुवयःस्थितिरप्यपक्षपाता निवासिन्नता सरसाप्यरोगा॥ १७।१५
सुमनोऽन्त्रितमप्यपेतबोघं बहुपत्राकुळमप्यसैन्यमासीत्।
विपरीतमपि प्रशंसिवव्ळिवनमाभोगि ततः परं समन्तात्॥ १८१६

उपर्युक्त क्लोकोंका अर्थ गन्यके अनुवादमें देखिये।

३ साहित्यिक सुप्रमाका तीसरा अंग अन्दोंकी रसानुगुणता है। सुवृत्ततिलकमें **अमिश्रने छन्दों**की रसानुगुणताका वर्णन करते हुए कहा है---

सर्गबन्धस्य कथाविस्तारसंग्रहे । शमोपदेशवृत्तान्ते शंसन्त्यमुष्ट्भम् ॥ सन्तः शृंगा रासम्बनोदा रनायिकारूपवर्णनम् वसन्तादि तदक्कं च सच्छायमुपन्नातिभिः॥ विभावेष भव्या चन्द्रोदबादिष्। रयोद्धता नीतिवैशस्येन विराजते ॥ षाङ्गण्यत्रगुणाः वीररीक्रयोः। वसन्ततिलकं भाति संकरे मालिनीं द्रततालवत्।। कूर्यात्सर्गस्य पर्यंस्ते उपपन्नपरिच्छेदकारु शिखरिणी औदार्यचिय रीषित्यवियारे हरिणी मता ॥ साक्षेपकोषधिककारे परं पृथ्वी गरक्षमा। प्रावृद्प्रबासव्यसने मन्दाकासा विराजते ॥ शौर्य स्तवे नृपादीनां शार्ड्ककीडितं सावेगपवनादीनां वर्णने सम्बरा दोधकतोटकनकुंटयुक्तं मुक्तकमेव विराजित स्कतम् । निविषमस्तु रसादिषु तेषां निनियमस्य सदा विनियोगः ॥

वर्षात् काव्यमं, कवाके विस्तारमं और शान्तरसपूर्ण उपदेशमं सन्पुरुष अनुष्टुपृष्ठन्यकी प्रयोशा करते हैं। शृङ्काररसके शास्त्रक्रम तथा उरहरूट नाधिकाके रूपवर्णनमं वसन्दितकथा और उपवातिकन्य हुशोजिए होते हैं। यन्त्रीयम आदि विधानकार्योके वर्षनमें रूपोश्चरक्रम अच्छा माना वाता है। यन्त्रियह आदि पर्पृत्राह्मक सीविका अपनेश बंगरपक्रमच्छे सुस्तिभित्त होता है तो सर्पान्तमें मालिकों कविका किस्स्ती है। युक्तिमुक्तवंत्रुके परिज्ञानकालमें शिक्षरियों तथा अवश्वित आविके और्वत्रसर्पनमें हरिणीकारकी बोजना अच्छी मानी वाती है। राजावर्षिक सीविकी स्कृति कांनेमें शाह सिवकीर्षित और वेगवासी कामू वादिके वर्णनमें कामराक्रम और कामा बंधा हैं। दीवक, बंदिक तथा महुँक क्रम मृत्रसम्बन्धे सुधीनित है।

Ą

٢,

वत्र प्रसिद्ध क्रवीमीसमाके सनुसार वर्षमानवरितमें निम्नांकितं क्षव्योका प्रयोग हुवा है । बहुई कीक क्रव है ? यह प्रमाके मीहर स्वोकके क्षपर दिया हुवा ।

र उपवाति, २ वसन्तिसका, ३ विचरा, ४ इन्द्रवजा, ५ पृथ्वी, ६ प्रमिताकारा, ७ विवेषिनी, ८ पृथ्वीका, ९ विवेषिनी, १४ विवस्य, १५ वार्ष्ट्रविका, १३ विवस्य, १५ वार्ष्ट्रविका, १३ वार्ष्ट्रविका, १३ वार्ष्ट्रविका, १४ वार्ष्ट्रविका, १४ मालकारिका, १४ मालकारिका, १० मन्द्रविका, २० वार्ष्ट्रविका, २४ वार्ष्ट्रविका, २४ वार्ष्ट्रविका, २४ वार्ष्ट्रविका, २४ मञ्जूष्ट्रविका, २४ मञ्जूष्ट्रविका, १६ मञ्जूष्ट्रविका, १६ वार्ष्ट्रविका, १६ मञ्जूष्ट्रविका, और ३० पन्द्रह वक्षरकी वार्षिविका, एक वज्ञात क्षर्ट्ट १५१०९।

#### रीति या भाषाका प्रवाह

किने रसानुकूल भाषाका प्रवाह प्रवाहित किया है। इसमें कहीं अधिक समासवाले पद हैं, कहीं अस्य समासवाले पद हैं और कहीं समासरिहत पद हैं। समुदायकपरे पाञ्चाली रीति मानी जा सकती है। जान पड़ता है कि किनके हृदयसागरमें अनन्त शब्दरलोंका भाग्डार मरा हुआ है जिससे उसे किसी अर्थके वर्णनमें शब्दोंकी कमीका अनुभव नहीं होता। उसकी माथा किसी शिविलताके बिना अजलगतिसे आगे वक्ती जाती है। देखिने—

प्रत्यालयं प्रहत्तमञ्जलत्यंशक्षमुत्वापितध्वज्ञवितानकृतान्धकारम् ।
प्राग्द्वारवेशिविनिवेशितशातकुम्भकुम्भाग्रदत्तसुकुमारयवप्ररोहस् ॥
नृत्यन्मवालसवष्वनवन्त्रपद्मध्यासन्तकामुकविलोजनमत्तमृजुम् ।
रङ्गावलीविरिवितोज्ज्यलपद्मरागप्रेक्षुद्रप्रमापटलपल्लवितान्तरिक्षम् ॥
उच्चारणाचतुरकारणवन्दिवृन्दकोलाहलप्रतिनिनावितसर्वविक्कम् ।
वासीत्-परस्परविभूतिजिगीवयेव रम्यं पुरं खचरसिन्नहितं वनं च ॥ ६।१७-१९
गृणिनां भवति प्रसङ्गतो गृणहीनोऽपि गृणी धरातले ।
सुरभीकृत्रतेऽव कर्यरं सिललं पाटलपुष्पवासित्तम् ॥ ७।४
तौष्ठमंकल्पमय धर्मफलेन गत्वा

सद्यो मनोरमवपुः स मनोहरेऽसूत्। देवो हरिष्वज इति प्रणितो विमाने सम्यक्त्वशुद्धिरववा न सुखाय केवास्॥ ११।६४

# वर्षमानवरितयर पूर्ववर्ती कवियोका प्रभाव

प्रतिभोपजीकी कवि अपनी प्रतिभाके बलपर ही काव्यरकना करता है, उसकी दृष्टि पूर्ववर्धी कवियोंके काव्यसं काव्यसं काव्यसं निर्पेक रहती है परन्तु अपुरपत्युपजीकी कवि अपने पूर्ववर्धी कवियोंके अवाय काव्यसावरके अवगाहन कर उससे बहुत कुछ प्राप्त कर काव्यरकार्म अवसर होता है। अपुरपत्युपजीकी अवसने काव्यस्थापरका अवगाहन तो किया ही या साथमें कुष्यकुष्य, पूर्वव्याद तथा अवस्थंक आदिके विज्ञान्त्रप्रभावित भी अवकी तरह अववाहन किया या, ऐसा उनके साहित्यसे व्यक्तित होता है। वैसे अवकी सुतीय सर्वके विज्ञान्त्रिक्तित प्रक्रीकों—

रागी बध्नाति कर्माण बीतराग्री विमुख्यति । जीवो जिनोपदेशोऽमं संक्षेपाद् बन्धमोक्षयोः स ३१३० अन्तिके विश् कारमोता निर्वेश किया है ने प्रायक्तिक निर्माणिक नामाओं प्रतिपादिश कारमोते अनुका है— रहो। संबंधि कर्मा मुंबधिः जीकी विश्ववसंपन्ते । एसी जिणोवदेसी सम्बा कन्मेस् आ रज्ज ॥१५०॥

—समयप्रागस

रती वंबदि सम्मं मुण्यदि सम्मेहि रागरहिद्या। एसो वंबसमासो बीवाणं बाण लिच्छपदो॥८७॥

-श्रेयाधिकार-प्रवचनसार

बष्यते मुख्यते जीवः सममो निर्मेशः ऋमात् । तस्मात्सर्वे प्रयक्तिनं निर्मेशस्यं विश्वन्तवेत् ॥२६॥

—इद्योपवेश

जिनवचनरसायनं दुरापं श्रृतियुगकाञ्चलिना निपीयमानस् । विषयविषतुषामपास्य दूरं कमिह करोत्यजरामरं न भव्यस् ॥११॥४०

--वर्षमानवरित

जिणवयणमोसहमिणं विसयसुहिवरियणं असिदणूयं। जरमरणवाहिहरण सयकरणं सव्यवस्थाणं ।।१७०।

-- वर्गन पाहर

्ष्युवंश, कुमारसंभव, शिशुपालवध, वश्वप्रभवरित तथा किरातार्जुनीयके कितने ही वलोकोंका भाव सस्याने प्रहण किया है। जीवश्वर वर्ष्य और धर्मसर्थान्य के मी कितने ही वलोकोंका सावृत्य वर्षमानवरितके वलोकोंके साथ मिलता है पर किसने किससे भाव ग्रहण किया यह विचारणीय है। तस्तक्षणोंमें मैंने सबान्नाम्तर वलोक टिप्पणों उद्देत किये हैं। सबसे अधिक सावृत्य धार्यकि किरातार्जुनीयके साथ पिछता है। वर्षमानवरितके सप्तम सर्ग और किरातार्जुनीयके दूसरे सर्गका छन्य एक है। अतः वर्षमानवरितके सर्ग ७ व्लोक ५२ और ५३ के मध्यमें किरातार्जुनीयका—

सहसा विद्योत न क्रियामविवेकः परमापदा पदम् । वृषते हि विमुद्ध कारिकं गुजकुकाः स्वयमेव सम्पदः ॥

— पंक्षोक सम्मिक्ति हो गया और गराठी टीकाबाके संस्करणमें इसकी टीका भी हो गयी परम्यु 'व' प्रतिसे मिकान करनेपर वह रकोक जसमे नहीं मिका। जान पड़ता है समानार्षक होनेसे किसीने टिप्पयमें किसा हो और गराठी टीकाकारने उसे प्रव्यका ही जक्क समसकर सम्मिक्ति कर किया हो। इस संस्करणमें उसे मुक्ति वक्क कर विया है।

#### परिवर्गमन

वर्षभागभरितके प्रमुख नायक की वर्षभाग तीर्थकर हैं । इनकी यह तीर्थकर जवस्या के पूर्वजर्षकी सावनाको प्रत्याद विकस्ति हुई है । इनकी द्वांपरियोंका कर्मन द्वांपरियोंकी सावनानीसे किया है कि इनके स्वका सावनात्कार होने क्याता है। राजा प्रवासिका वर्षन उनकी स्वसाधी और सनके पूर्व का स्वतं विद्वांका वर्षन कार्यों वीरताको सावार कर वेता है। प्रवासन् सूर्वंपर्वकों वाक्येन्द्रावीका वर्षन की, क्याती विद्यांका वर्षन की कार्यों है।

#### समीक्य

वर्षमानकरित, तीर्थंकरका करितकाव्य है। इसमें कविने वीरनन्दीके वन्द्रप्रभवरितकी तरह पूर्व-भवींके वर्णनमें ही प्रन्यका बहुमान घेर लिया है। वर्तमानभवके वर्णनके लिये बहुत थोड़ा भाग सेव रक्ता है इसलिये नामकका वर्तमानवरित्र संक्षिप्त हो गया है तथा कियके कियले विज्ञत रह गया है। प्रियमित्र वक्तवर्तिके लिये जो विस्तृत तस्त्रोपदेश दिया गया है वह एक पूरा धर्मशास्त्र बन गया है। काव्यके भीतर इतने सुवीर्ष तस्त्रोपदेश पाठकके चित्तको उद्दिग्त कर देते हैं। इसके लिए सक्षिप्त उपदेश ही शोभास्यद होते हैं। फिर यही तस्त्रोपदेश यदि वर्धमान तीर्थंकरकी दिव्यध्वनिके माध्यमसे दिया गया होता तो उससे चरित्र-नामकके इतिस्वपर अधिक प्रकाश पढ़ता। महाकिथ हरिचन्द्र ने धर्मशर्मोम्युद्यमं जो पद्धांत अपनायी है वह काव्योचित है।

असग कविका दूसरा ग्रन्थ शान्तिनाथपुराण है। यह १६ सर्गोमे पूर्ण हुआ है, इसमें सोलहवें तीर्थ-कर श्री शान्तिनाथ भगवान्का चरित्र पूर्वभवींके वर्णनके साथ अकित किया गया है। वर्धमानचरित महाकाव्य है और यह पुराण है, इस मंक्षिप्त सूचनासे ही दोनोंका अन्तर जाना जा सकता है। यह भी श्री जिनवास की शास्त्रीकृत मराठी टीकाके साथ प्रकाशित हो चुका है। अस हिन्दी टीकाके साथ प्रकाशित होगा।

#### नापित तथ्य

सर्ग १८ व्होक २ में किक्ने भगवान् महावीरके समवसरणका विरतार बारह योजन बतलाया है जब कि सिद्धान्तानुसार वह एक योजन नात्र या। जान पड़ता है कि ग्रन्थकत्ताने समवसरणके बारह योजन विस्तृत होनेकी बात वादीमसिंहकी गग्राचिन्तामणिके निम्न बलोकसे ली है—

> गीर्वाणाधिपचोदितेन धनदेनास्यायिकामादरात् सृष्टां द्वादशयोजनायततलां नानामणिद्योतिताम् । खध्यास्त त्रिदशेन्द्रमस्तकपिलत्यादारबिन्दद्वयः प्राग्देवो विपुलाचलस्य शिखरे श्री वर्धमानो जिनः॥१०॥

—गद्यचिन्तामणि

यदि यह सत्य है तो वादीर्भासहका समय असगसे पूर्व अर्थात् अष्टम नवम शती स्वतः सिद्ध हो जाता है।

#### **मुभाषितसंब**य

वर्षमानवरितमें सुभाषितोंका अपरिमित भाण्डार भरा है। कविने ग्रम्थको म्युङ्गारबहुरू प्रकरणोंसे बचाकर सुभाषितमय प्रकरणोंसे सुशोभित किया है। श्लोकोके अर्ध अथवा चतुर्थ चरणके माध्यमसे ओ सुभा-वित विवे गये हैं उनका संकलन परिशिष्टमें 'सुभाषितसंचय'के नामसे किया गया हूं।

#### शस्काम

शन्तकोषके अन्तर्गत व्यक्तिवाचक, भीगोलिक, पारिभाविक और कुछ साहित्यिक शक्तिकी वानुक्रम-विकार परिशिष्टमें की गयी है। इनसे स्वाच्यायी और सोवार्यीक्षनोंको अध्ययनमें सुविधा प्राप्त होगी, ऐसी बाह्य है। APRIT

प्रस्यके संगोधन और संपादनमें श्रीमान् स्थोन्स पं॰ जिनदासची छह्कुले धारमीहृत मराठी टीका-वाले संस्करणसे पर्याप्त सहायता मिली है तथा सम्बक्तांक समयनिर्धाण आविक विषयमें श्रीमान् डॉ॰ ज्योतिप्रसादजी लखनजने पत्र द्वारा सूचनाएँ बी, इतके लिये उपर्युक्त दोनों विद्वानीका आभार मामता हूँ। श्री डॉ॰ नेमिचन्द्रखी, ज्योतिषाचार्य, आराके शोधप्रवन्ध 'संस्कृतकाव्यके विकासमें बैन कवियोंका योगदान'से भी प्रस्थके संपादनमें सहायता प्राप्त हुई है, अतः उनके अति आभार है। भगवान् महावीर स्वामीके २५०० वें निर्वाण महोत्सवके उपलक्ष्यमें श्री ४० जीवरावाची प्रश्वमाखाकी ओरसे इसका प्रकाशन हो रहा है, अतः प्रस्थ-मालाने संचालक थन्यवावके पात्र है। अन्तमें अपनी अल्पक्रताके कारण संपादन और जनुवादमें होनेवाली मृद्योंके लिये विद्यज्यनोंसे क्षमाप्रार्थी हूँ। दूरवर्ती होनेसे मैं प्रूफ स्वयं नहीं देख सका हूँ। प्रूफ्में साववानी बरतने पर भी सरकृत हलोकोने जो असुद्धियाँ रह गयी हैं उनका शुद्धिपत्र ग्रन्थके आरम्भने दिया गया है। अध्येता संशोधन कर स्वाध्याय करें।

हमारी विनम्न प्रार्थनाको स्वीकृत कर श्री डॉ॰ रामजी उपाध्याय, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, डी॰ लिट्, अध्यक्ष सस्कृत विभाग सागर विश्वविश्वास्त्रमने प्राक्तथन लिखने की कृपा की है इसस्त्रिय उनका अस्यन्त जामारी है।

दीपावली २५००

विनीत पद्माकाक साहित्यावार्य

ì

| शुद्धि पत्रक |             |                      |                        |  |  |
|--------------|-------------|----------------------|------------------------|--|--|
| Jee          | पंकि        | वसूद                 | नुद                    |  |  |
| *            | 4           | <b>हलमोहमन्द्रम्</b> | हतमोहतन्त्रम्          |  |  |
| 25           | <b>u</b>    | गलेऽपि               | गतेऽपि                 |  |  |
| 25           | 9.8         | पकाशसासीं            | पलासशासी               |  |  |
| रर           | 9           | परयाज्यासद्वीनं      | परयायासीद्वनं          |  |  |
| 29           | 2           | यातिरवाकुलम्         | मतिरनाकुलम्            |  |  |
| २७           | 9           | तीरस्यैः             | तीरस्यैः               |  |  |
| २८           | Y           | <b>व</b> मुः         | विमुः                  |  |  |
| २८           | 6           | निरङ्कवः             | निर्युष:               |  |  |
| 28           | 23          | कपिलाकृत             | कपिस्रीकृत             |  |  |
| Ro           | 2.5         | वपत्य                | वपत्य                  |  |  |
| 15           | 2           | सप्तसागरसस्यात       | सप्तसागरसंख्यात        |  |  |
| 99           | ¥           | कार्यपाकान्          | कर्मपाकान्             |  |  |
| \$8          | 6           | इस्यामिक्यां         | इस्यभिक्यां            |  |  |
| ¥•           | 4           | भोष्यसि              | श्रोध्यसि              |  |  |
| ¥\$          | 9           | भागा                 | वाता                   |  |  |
| ४२           | <b>₹</b> \$ | नियान <b>स</b> क्ले  | निशावसङ्ग              |  |  |
| YY.          | •           | जनाङ्गलीभिः          | जना जुकी भिः           |  |  |
| XX           | १२          | चेदि                 | नेति "                 |  |  |
| ¥4           | 4           | समुख्र ।नेक          | समुख्तानेक             |  |  |
| 88           | 3           | पतिभैर्यभनः          | पतिर्वेर्यं क्नः       |  |  |
| 41           | 6           | अच्टा सहस्राणि       | अष्टी सहस्राणि         |  |  |
| 99           | 2.3         | मिरत्सकलम्           | <b>मितरत्सकसम्</b>     |  |  |
| 40           | Ę           | <b>मृगमीतिकर</b>     | मृगमी विकरः            |  |  |
| 90           | 40          | प्रथम                | प्रवर्ग                |  |  |
| <b>(</b> •   | \$8         | सनु-                 | सन्-                   |  |  |
| 49           | ₹•          | निपृष्ट              | मिपृष्ट                |  |  |
| 53           | 9           | संबरेना              | बोबरेना                |  |  |
| 10           | Y           | विवावकिरन्           | <b>मियायक्षिरम्</b>    |  |  |
| 22           | 2           | मधिनारिकुकाचलेन      | <b>मनिवारिकुलावकेन</b> |  |  |
| 17           | १५          | वृद्धवा              | वृष्ट्वा               |  |  |
| 94           | *           | कारमा                | नगरना<br>उत्तर         |  |  |

422 1

. !

| wat, i  |            | , 'glavak              |                                |
|---------|------------|------------------------|--------------------------------|
| ger     | effec.     |                        | ` <b>:</b>                     |
| 80      | 4          | वासुर्वकेति            | शंतुरकरोधीस                    |
| 9.0     | ų          | नारिकारावानियः         | वारिकारा सावितः                |
| 40      | •          | वरिवासाम्              | परिणकावम                       |
| 64      | 4          | समुसमानक्याननेकान्     | वानुसमावनेकाव्                 |
| UV      | •          | कृषानी                 | क्षामी                         |
| 99      | १७         | विक्येवमुचेन           | <b>निषायेगपूर्णम</b>           |
| 40      | 38         | इञ्चमात्र सी           | रहन्यमात्र भी                  |
| 64      | *•         | वहुमिन्नेवन्त्रपानरै   | बहुविगंबदन्तवासरै              |
| 60      | *          | भाषुरैः                | नासुरै:                        |
| 69      | C          | वृयोग्नवावकीया         | तुनोक्रपानकीर्या               |
| 66      | ¥          | श्रापमध                | वयमय                           |
| 66      | 4.5        | -निजसर्वि              | -निजयसर्वि                     |
| 68      | ¥          | बारखं                  | शक्यं                          |
| 68      | <b>?</b> • | परोका :                | परोक्षतः                       |
| 68      | \$8        | वर्षमान                | बनुवात                         |
| 99      | <b>EX</b>  | स्पृशं                 | स्यमो                          |
| 48      | •          | वन्यमनिषद्वमञियः       | वण्यसम्बद्धाः                  |
| 38      | 9          | मदमतमानसः              | गवनलमानसः                      |
| 90      | 84         | भितरेतरं               | मि <b>त्ररेतरं</b>             |
| 96      | 8.8        | तम्भगी                 | सम्भग                          |
| १०२     | <b>?•</b>  | पटहाः त्रणहु—          | पटहाः त्रजेदु-                 |
| 200     | 2.3        | <b>धनुगुव्टिबाह्या</b> | <b>धनमु</b> न्टिबा <b>ह्या</b> |
| 106     | •          | वैवायववारस्य           | <b>नैकारववादस्य</b>            |
| 209     | •          | मार्थः                 | यात्रै:                        |
| 843     | 4          | नेनि ताम्पत्           | नेति साम्बद्                   |
| ***     | 28         | वि प्टः                | निपृष्ट:                       |
| 284     |            | —सर्वेशास्त्रसारो      | सर्वेयस्थवारी                  |
| 114     | 16         | हामूस्वम्              | हामूस्त्वम्                    |
| 785     | ŧ          | शयमः सर्गः 🕠           | बहामः सर्थः                    |
| 14.     | 40         | संस्थ                  | बास्त्र                        |
| \$ 80 · | 25         | कम्सर क्षुका           | भग्दरपूर्वी                    |
| \$28    | •          | नममः धर्मः             | वधमः सर्गः                     |
| 131     | *          | * **                   | *                              |
| 270     | ₹'         | **                     | 49                             |
| 171     | **         | grander.               | <b>प्रमुखन्स</b>               |

1 1,

#### वर्षमानगरित

| des        | die         | वस्य                       | ė.                         |
|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 23.        | १५          | शीकं                       | वीकं                       |
| \$ \$ \$   | 2           | समिव                       | सपवि                       |
| 736        | **          | भवगच्छ                     | मदगुच्छ                    |
| 235        | 86          | नामस्य                     | <b>अभ</b> ब्य              |
| <b>७</b> इ | فر          | विवते                      | विषत्ते                    |
| 255        | \$8         | प्रयानम्                   | प्रयासम्                   |
| 888        | 44          | योऽन्युद्धतो               | योऽभ्युद्तो                |
| 888        | 62          | दुरित खण्जनतो              | दुरितसञ्जनतो               |
| \$ X 3     | 52          | तिरोहिराङ्गीरपि            | तिरोहिताङ्गीरपि            |
| 488        | 9           | यतिषेष                     | यतिरेव                     |
| 888        | \$ 9        | <b>अधे</b> री              | अंधेरी                     |
| 884        | Ę           | जयश्री                     | जयश्री:                    |
| 888        | २           | क्षमस्यैकपत <u>ि</u>       | शमस्यैकपति                 |
| 888        | 6           | निजेऽप्यमानयाविवशो         | · निचेऽप्यमानादिवशो        |
| 888        | 20          | कर्मशयाचीर्वचसा            | कर्मक्षयाशीर्वचसा          |
| 888        | 8 8         | <b>সাত্ৰজি</b>             | प्राञ्जलि                  |
| 840        | ¥           | सागरिकोऽजुद्रतभेदतिन्नऽ    | सागारिकोऽगुत्रतभेवभिन्नोऽ  |
| 240        | 88          | नितरायमुख्मादलोऽत्र        | नितराममुष्मादतोऽत्र        |
| 848        | <b>₹</b> \$ | तपी                        | तपो                        |
| 848        | 9           | पतितोयमुदितैः              | पीवतोयमुदितैः              |
| १५५        | ¥           | हेपयन्ति                   | ह्रोपयन्ति                 |
| 9 4 4      | ¥           | रसाविदानां                 | रसाबितानां                 |
| 196 .      | 6           | क्षेमादिबुति               | हेमादिवुति                 |
| 909        | G           | —मार्गज्ञस्त्वथ            | — मर्गिजस्त्वध             |
| 160        | 48          | संविकष्ट                   | संक्लिप्ट                  |
| 868        | 84          | —मिहापुत्र च               | —मिहामुत्र च               |
| 290        | 6           | निरकुशेन                   | निरक्षुशेन                 |
| 250        | 80          | ग्रस्तपश्चरति              | यस्तपश्चरति                |
| 223        | 5.8         | मस्तीक्जबर्ख               | यस्तीक्णवर्त्य             |
| 210        | 4           | देशानां                    | देशोनां                    |
| * ? ?      | •           | वर्शविवृद्धि               | दर्शनविशुद्धि              |
| 254        | *           | नासमेकं                    | मास <b>मेक</b>             |
| 274        | 80          | <b>ट्यानेनम्बॅकर्म्यक</b>  | प्यानेन धर्मेण             |
| 779        | 7           | शाद <del>ुलविकीचितम्</del> | <b>मार्क्स्वकी बित्रम्</b> |
| 280        | 4           | पोस्त्रा                   | ज्योतना                    |
|            |             |                            |                            |

| des | वें कि      | met.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A.M.                                |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 215 | \$\$        | पुरमण्यासं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पुरबच्युवास                         |
| 737 | 2           | संबोधनयन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | संगोजनन्त                           |
| 288 | 3           | यविकम्यतुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | यद् विम्यकुः                        |
| 785 | 18          | सर्गंह १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सर्ग ६                              |
| 288 | ¥           | <b>मणदोसमाङ्गा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>अणतीतमाङ्गाः</b>                 |
| 288 | e           | चन्द्रान्द्रयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मन्त्रावयः                          |
| 240 | १५          | दीपार्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वीर्णार्स                           |
| 388 | २२          | ৰাভিত্ত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वाक्ति                              |
| 484 | 2           | स सुरेर्मणवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स सुरैर्मगवान्                      |
| 580 | 20          | नमस्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नमस्ती                              |
| 288 | 2           | भवाभिवामो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भवाभिषानी                           |
| 248 | १६          | वतुररम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | चतुरस्रा                            |
| 242 | 6           | वसूव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वभूव                                |
| 242 | २३          | मोतियोंकी विलायट्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मोतिबोंके शिकापट्ट                  |
| 346 | <b>१</b> २  | —मगाङ्गणेशम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मगाद्गणेवाम्                        |
| 246 | 58          | <b>षिया</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>मिया</b>                         |
| 746 | 84          | वाविवाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वानिनाय                             |
| 245 | 29          | त्रया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | त्रपा                               |
| 740 | *           | करणक्रमाबरण वरच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | करणक्रमावरण                         |
| 740 | ę           | युतसामाज्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शुलचुमास्त                          |
| 740 | 6           | सुदुर्घरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>पु</del> दुर्घर                |
| 248 | ¥           | प्युव निकाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | व्युव काम                           |
| २६५ | <b>₹</b> ३  | सन्द्रमन्द्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मन्द्रंमन्द्रं                      |
| 244 | <b>१</b> २  | वयार्थिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अषाविकाः                            |
| 788 | <b>\$</b> ₹ | पद्भिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विद्यः                              |
| 286 | U           | Contract Constitution of the Constitution of t | अनुष्टुप्                           |
| 346 | 4           | वर्डमानचरित्रं यः अनुष्ट्रप्<br>प्रस्थासम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वर्डमानचरित्रं यः<br>प्रव्यास्थाति— |
| 246 | २९          | ९१४ सम्बद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ९१० सम्बत्                          |

पूरवर्धी होनेके कारण में प्र्या स्वयं नहीं देश सका इसस्ति मूहणमें रही असुद्धियोंके किये में पाठकींसे सामाज्ञाणी है। समस्त पर्योंके गृहाओं सम्बन्धी व्यास्तराको इस सुद्धिएनमें अध्वास नहीं किया जा समा है, इसे पाठक स्वयं मुख करते करें। स्वास्थाय करनेके पूर्व उपर्युक्त अध्वादियों ठीक कर केनेसे स्वाध्यायमें सुविधा सुनी।

### विषयसूची

---- 9 :----

सर्गं : १

क्लोक पृष

मङ्गलपीठिका

7-4 4-7

अम्बूडीयके अरतकोत्रमें एक पूर्वदेश है। उसमें श्वेतातपत्रा नगरी सुशोभित है। स्वीतातपत्रा नगरी अपनी निराक्षी भोभा रखती है।

7-7 75-0

स्वेतातपत्रा नगरीका राजा निवयर्थन या और उसकी रानी वीरवती थी। योनींका काम्यस्यवीयन सुखनय था।

\$10-29 4-10

निष्यार्थन और वीरवर्तीको नन्दन नामका पुत्र हुआ । यौवनने नन्दनके सौन्दर्यको वृद्धिगत किया । एक बार नन्दन मित्रोंके साथ वनमें गया । वहाँ उसने शिलापट्टनर विद्यासमान सुतसागर मुनिको बेसा । मित्तवश उन्हें नमस्कार कर उनसे धर्मोपदेश सुना । सुत बारण किये । पिता नन्दिवर्धनने नन्दनको युवराजपद दिया । नन्दनने राज्यका विस्तार किया ।

84-44 6-44

पिताके बाग्रहसे युवराच नन्दनने प्रियक्कराके साथ विवाह किया।

54-45 84

#### सर्ग : २

राजा निश्ववर्षन युक्तते समय व्यतीत कर रहे ये। एक दिन मेथको विलीन होता वैक वे संग्रारते विरक्त हो गये। कैंबी छत्तसे नीचे उत्तरकर राजा सभागृहमें गये और युक्ताच नन्यनको संबोधित कर उससे अपने दीक्षा लेनेके विचार प्रकट करने लगे। नन्यनने भी व्यनी विरक्तिका माच प्रकट किया परन्तु पिताके जायह्वका राज्य संभाल किया। राजाने पिहितास्व मुनिके पास दीक्षा ले ली।

8-48 84-80

राजा नन्यनने मितृबिमोगका शोक छोड़ राज्यका पालन किया । प्रियक्ट्रराने नन्य नामक पुत्रको जन्म दिया । बालक बिन प्रतिदिन बढ़ने लगा । इसीके बीच ऋतुराज बसन्तका शुमानमन हुआ जिससे बनकी शोभा निराली हो गयी । ३५-६१ १७-२१

वनमें अविवासी प्रोष्टिल मुनिरायके दर्शन कर वनपालने राजाको सवर दो। सवर वारी ही राजाने सठकर उन्हें नमस्कार किया और वन्यनाके लिये वनको प्रस्थान किया। ६२-७० २१-२२

#### सर्गं : ३

राजा नम्मनने मुनिराजको नगरकार कर उनसे जपने पूर्वभव पूछे। श्रीकिक मुनिराजने उसको मनान्तर सुनासे हुए कहा---

कि राजव् ! तुन इस मनते पूर्व नीनें भवनें भरतकोवकी बङ्गालदीने उत्तर तह-कर स्थित कराह पर्यतपर सिंह में । वह सिंह अनेक बीचोंकी हिंसा कर एक बिन अपनी बुक्सके बडमाव पर विचान कर रहा था । उसी समय आकाशमध्ये विहार करते हुए अधिवकीति और अवरतय युनिराक्ष्ये उसे देखा । दोनों मृनिराज आकाश्ये उत्तर कर वहीं 'सार्थ्यनुसंके गाँचे बैठ नमें 'बीर' बीर-बोर्ड ' महाँतका पाठ करने कर्न । प्रकाशका पाठ खुनकर विद्वारी ठन्मा दूर हो गयी चीर नममागते यह मुक्तितक स्थीन मा बैठा । बंगियकीर्ते मुक्तिपानने उसे संबोधित करते हुए उसके पूर्वभग सुपाये । पुरुषा भीकते केंद्र गरीबि तथा स्थापर तकके मथ सुनावे । १२-११३ २३-३२

#### सर्वे : ४

इंकी पूर्वभवनर्गनकी शुक्कार्य मुनिरानने कहा कि मन्त्रवेशके राजपृह भवरमें राजा विश्वभूति रहता था। उसकी स्त्रीका नाम श्रांतनी या। स्वावरका कीच स्वर्गने चय-कर इन्होंके विश्वनन्त्री नामका पुत्र हुआ। वृद्ध द्वारपालको देखकर राजा विश्वभूति संसारके विरक्त हो नये तथा अपने भाई विद्यासमूतिको राज्यप्य तथा विश्वनन्धीको युवराजप्य वेकर तथस्या करने कर्ष ।

2-----

राजा विशासमृतिकी स्त्री स्वस्था थी। उससे उसे विशासनम्बी पृत्रकी प्राप्ति हुई। विश्वनम्बीके द्वारा निर्माणित सुन्धर उसानको वेसकर विशासनम्बीका मन सरकार गया। उसे प्राप्त करनेके किये उसने अपनी मातासे कहा। माताने राजासे कहा। राजाने मन्त्रियोंते मन्त्रणा की परस्तु विश्वनन्दीकी समीचीन प्रवृत्तिको वेसते हुए मन्त्रियोंने राजा विशासमृतिको सलाह वी कि ऐसा कोई काम नहीं करना 'चाहिये को विश्वनन्दीके प्रतिकृत हो। राजा विशासमृतिने स्त्री और पृत्रकी बातोंमें आकर निश्वनन्दीको बाहर सेक विया। इसर विशासनन्दीने उसके वनपर सपना स्विकार कर सिया परस्तु एक सेवकके द्वारा इसकी सवर पाकर विश्वनन्दीने वाहरसे जाकर सपना वन वापिस स्निन सिया।

अन्तमें विश्वनन्दी और विशासभूतिने दीक्षा धारण कर सी। विशासनन्दी राज्यकी रक्षा नहीं कर सका। एक बार मुनि विश्वनन्दी वयकि सिये मयुरा नगरीने वये। वहाँ एक गामने उन्हें गिरा दिया। विशासनन्दी एक नेश्याकी स्थापर बैठा यह देख रहा था। उसने मुनिका उपहास किया। मुनि संन्यासमरण कर महेन्द्रकल्पमें देव हुए। ८१-९४ ४३-४५

#### सर्ग : ५

इसी पूर्वभवकी म्हृङ्गानं मुनिराजने वसावा कि जम्बूडीपके सरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयार्थपर्वत पर एक जलका नामकी नकरी है। मयूरकण्ठ उसका राजा वा और कनक्षाला नयूरकण्ठकी स्त्री थी। विद्याचनन्त्रीका जीव इन्होंके अध्वयीय नामका पुत्र हुआ। मयूरकण्ठने पुत्रजन्मका बहुत उत्सव किया। अध्वयीक वहा प्रतापी हुआ। वह प्रतिकाराज्ञणपर्यो युक्त था।

6-40 Rd-46

इसी घरतकोषये युरमा नामक वेशमें रावा प्रकारति राज्य करते थे। सनकी व्यापती और मृत्यती को रानियां थीं। इनमेंचे व्यापती रानीके पूर्वपति विशासमृतिका कीव विश्वस नामका गुत्र हुआ और विश्वसन्त्रीका कीव मृत्यतीके निपृष्ट नामक पुत्र हुँका।

वर्षकर '

निपृष्ठ सम्रा क्यापान पुत्र वर्ष । अवसे शायके कार्यात स्वाचेनाके एक वर्षक्र निवाको क्षापके चौरकर कथ कर किस्त कर। निवाक वर्षके करके करके निपृष्ठको बहुत स्वितिह 

#### सर्ग : ६

निश्चयानुसार ज्वलनजटीने अपनी पुत्रीका विवाह तिपृष्ठके साथ कर विशा । १-२२ ६३-६६ सक्तको राजा अववप्रीवको यह सहन नहीं हुजा कि विद्यावरको कन्याके साथ भूमिगोचरीका विवाह हो । उसने विद्यावरोंसे जब यह समाचार कहा तब उन्होंने बहुत क्रीय प्रकट किया । कुछ मन्त्रियोंने अक्वप्रीवको समझाया भी परन्तु वह समझ नहीं सका और त्रिपृष्ठसे युद्ध करनेके सिये तैयार हो गया । इस संदर्भमें राजा प्रजापति और विवास तथा त्रिपृष्ठको सुन्दर मन्त्रणा हुई । २३-७१ ६६-७५

#### सर्गं : ७

मिन्नमण्डलके बीच राजा प्रजापतिने अपनी शक्तिपर मन्त्रणा की । होनहार बलभन्न भौर नारायणपदके बारक बिजय और त्रिपृष्टने अपने पिता प्रजापतिको पूर्ण बाहबस्त किया । दोनोंकी सेनाएँ युद्धके लिये तैथारी कस्ती हैं। १-१०३ ७५-८९

#### सर्ग : ८

अश्वयीवके दूतने प्रजापतिकी सभामें आकार कहा कि चक्रवर्ती अश्वयीवके साथ वैर करना अच्छा नहीं, इसिलयें स्वयंत्रभाको भेजकर सुख से रहो। दूतकी इस कुमन्त्रणाका विपृष्ठने करारा उत्तर दिया। दोनों ओरसे युढकी पूरी तैयारियों हो गई। १-८७ ८९-१०२

#### सर्ग : ९

विविध योद्याओं के कोमहर्षक युद्धके बाद भी जब अस्वभीवको सफलता नहीं
भिक्षी तब उसने त्रिपृष्ठ पर चक्ररत्न चलाया परन्तु वह प्रदक्षिणा देकर त्रिपृष्ठके हाथमें
भा गया। त्रिपृष्ठके समझानेपर भी बब उसने अपनी हठ नहीं छोड़ी तब त्रिपृष्ठने उसी
चक्ररत्नसे उसकी जीवनलीला समाप्त कर दी। त्रिपृष्ठ नारायणके जयबोषसे दिशाएँ
मुकारत हो उठी।

१-१०२ १०२-११७

#### सर्गं : १०

विष्ण्डने दिन्विषय की। बलमड और नारायणपदके चारक विश्वय और त्रिप्टनें गाढ प्रीति थी। राजा ज्वलनजटी और प्रजापतिने दीक्षा चारण की। त्रिप्टको मृत्यु हो गई जिससे बलमड विश्वयने करण विलाप किया परन्तु अन्तमं उन्होंने त्रिप्टके पुत्र श्री विश्वयको राज्य देकर सुवर्षकुम्म गुरुके पास दीक्षा ले ली और तपश्वरण कर मोक्ष प्राप्त किया। त्रिप्टका श्रीव सातवें नरक गवा।

#### सर्व : ११

नरक गतिके मर्थकर दु:श्रोंका वर्षन करते हुए मुनिराक्षके कहा कि हैं सिंह ! नरकके उन दुलोंको भोगनेवाला यू ही है। संसार दु:समय है। इन दु:सोंसे क्ष्मणा चाहता है तो जिनेना भगवानुके वस्त्रकर्णी बीचक्षका पान कर ! हे मुगराज ! कथसानार हैं सुझै केंब्रेंक्कि किसे हम बोनों आये हैं। क्षय तेरी आये एक मासकी रह वई है, इस-किसे इस हिसारे किसे हम बोनों आये हैं। क्षय तेरी आये एक मासकी रह वई है, इस-किसे इस हिसारे किरत हो बास्यकल्यायंके मार्गनें रूपं। युनिशावके मुझते अपने पूर्व-थय सुन सिंह बॉलोंडे औसू बहाने समा और नुनिशाव उसके विश्पर हाथ छेरने को। मुनिशावने यह भी बताया कि तू दशम भवमें मरतक्षेत्रका रीर्थकर होगा।

-40 835-184

इतना कहकर मृतियुग्छ तो आकाशमार्थंडे अपने इस्टर्स्थानपर वर्त गर्व और सिंह वहींपर आहार-पानीका त्याम कर संन्यासमें स्वीत हो गया। उसे मृत समझकर हाची उसकी गर्वनके बाक कींचते ये हो भी उसे रोच नहीं काता था। वन्तमें समता-भावते नरकर सौचर्मस्वर्गमें हरिज्यण येव हुआ। देवने अविद्यानसे जानकर उपर्युक्त मृतिराजकी वन्त्रता की जौर कहा कि हे ताथ। आपने ही मुझे इस पापक्यी कीचड़से निकाला है।

#### सर्गं : १२

बातकीलग्ड द्वीपकी पूर्व दिशामें सीता नदीके तटपर जो कण्छा वैश्व है उसके विजयार्थ पर्वतपर दिलाण श्रेणीमें एक हेमपुर नामका नगर है। वहाँ कनकाश नामका राजा था, उसकी स्त्रीका नाम कनकमाला था। हरिष्ट्रपणका जीव स्वर्गते च्युत होकर इस्हीके कनकाश्या नामका पुत्र हुवा। कनकाश्या अत्यन्त सुन्दर वा। उसे वेजकर विद्याधर कम्याओंका मन उसकी और आकृष्ट होता रहता था।

2-24 887-880

पिताकी बाजासे कनकष्यां कनकप्रमाके साथ विवाह हुआ। राजा कनकप्रमने संसारसे विरक्त हो दीक्षा के की। एक बार कनकष्यां अपनी प्रियाके साथ सुमेर पर्वतके उद्यानमें गया। वहां उसने शिकापट्टपर विराजमान सुन्नत मुनिको देखकर उन्हें नमस्कार किया तथा घर्मका स्वरूप पूछा। उत्तरमें मुनिराजने रतनत्रमुक्प घर्मका वर्णन किया जिसे सुनकर उसे ससारसे विरक्ति हो गई और उसने जिनदीक्षा घारण कर की। चिरकाक तक तपस्या कर वह आधुके अन्तमें काषिक्टस्वर्गमें देवानस्व नामका देव हुआ।

\$6-01 6x0-141

### सर्ग : १३

स्वन्ति देशकी ववशियनी नगरीमे राजा वज्ज तेन रहते थे। सनकी रानीका नाम सुक्रीका था। देवानन्द देवका जीव इसी राजदम्मधीके हरियेण नामका पुत्र हुआ। हरियेण राजनीतिका भाण्डार था। राजा वज्जतेनने सुतशागर सृतिराजके समीप दीक्षा के ही । हरियेण सावक्षमर्थका पासन करता हुआ राज्य करने केया। १--३१

₹~₹₹ **१५३**~१५८

शुर्विता हुना । संस्थाको काली सामायाँ मा यदं । किर जनकारका प्रसार और काल वाकार कालाको वाँक्षिका विस्तार हुना । राजा हरियेको सुनि राजि व्यतीत की । प्राप्तःकाल जावकार्योने कालकोर्वोचे मेरे वालूक किया । एवं प्रकार राजा हरियेका समय पूजारे व्यक्ति होने सामा । वालावें पुप्तिका सुनिराजके यास रोजा लेकर स्थवे समय पूजारे कालाके प्रसार कालावें कालावें कालावें प्रसार के हुना । ३३-

#### सर्ग : १४

अम्बूदीपके विदेह क्षेत्र सम्बन्धी कच्छा देशमें एक हेमचुति नामका नगर है।
बहांका राजा मनंजय वा। उसकी स्त्रीका नाम प्रमावती था। प्रीतिकर वेवका जीव इसी
राजाइम्प्रतीके प्रियमित्र नामका पुत्र हुआ। प्रियमित्र बढ़ा पुष्पशास्त्री था। चनंजयने
स्त्रीमञ्चर दीर्थकरके पावमूक्त्रमें दीक्षा चारण कर सी और प्रियमित्र प्रजाका पालन करने
स्त्रमा। इसको सायुधवारंकामें चक्ररत्न प्रकट हुआ जिससे यह चक्रवर्ती कहलाने स्त्रमा।
वीदह रानों और नी निधियोका स्थामी प्रियमित्र चक्रवर्ती सुखसे समय व्यतीत करने स्त्रमा। १-३९ १६८-१७३

एक दिन चक्कवरीं त्रिवसित्र दर्पणमें अपना मुख देख रहा था। शिरमें सफेद बाल देखकर जसे संसारते विरक्ति हो गई। मोक्षमार्गको जाननेकी उत्कथ्ठा लेकर वह क्षेमंकर जिनेन्द्रके समवसरणमें गया। ४०-५३ १७३-१७६

#### े सर्ग : १५

प्रियमित्र चक्रवर्तीने हाथ जोड़कर जिनेन्द्र मगवान्से मोक्षमार्ग पूछा । भगवान्की विश्वप्रवित्त होने कहा कि निर्मल सम्यग्वर्शन, सम्यग्वान और सम्यक्षारित्र ही मोक्षमार्ग है । सम्यन्वर्शनका विस्तारसे वर्णन करते हुए उन्होंने जीवाजीवादि नी पदार्थोंका स्वक्ष्य कहा । उन्होंने जीवपदार्थका वर्णन करते हुए उसके औपदामिक क्षादि पौचभावोंका विस्तारसे वर्णन किया । १-१४ १७६-१७८

ृ सजीवतस्वका वर्णन करते हुए उन्होंने उसके पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन पीच मेदोंका स्वरूप बताया। १५-२०१७८-१७९

आस्रवतस्वका विस्तारसे वर्णन करते हुए उन्होंने आठों कर्मोंके पृथक्-पृथक् आस्रव वतस्राये । २१-६१ १७९-१८६

बन्धतस्वके वर्णनमें सर्वप्रथम बन्धके कारणोंका उस्लेख कर उन्होंने आठों कमोंके चतुर्विध बन्धका निरूपण किया । कमोंकी स्थिति तथा अनुमागकी भी चर्चा की ।

97-09 96-197

संवरतस्वका वर्णम करते हुए उसका स्वरूप तथा उसके कारण गुप्ति, समिति, धर्म, अमुप्रेक्षा, परिषह्वय और चारित्रका विस्तारसे वर्णन किया। ८०-१६४ १९१-२११

निर्जराका वर्णन करते हुए उसके सविपाक और अविपाक भेदींका स्वरूप बताबा सवा गुणलेशीनिर्जराके दश स्वानोका वर्णन किया । १६५-१६७ २११-२१२

निर्वादिक अनन्तर मोक्षतस्वका बर्णन करते हुए उन्होंने बतामा कि यह जीव किस गुगस्थानमें किस क्रमसे कमौका क्षय करता हुआ जीवहवें गुजस्थानके अन्तमें कमौ-का सर्वेषा क्षम कर मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त करनेके बाद यह जीव एक समयमें छोकश्चिष्ठपर बास्ट हो जाता है। जेन कालगति आदि अनुयोगोंसे होनेवाकी सिक्ष जीवोकी विशेषताका भी उन्होंने वर्णन किसा।

जिनेन्त्र मनवान्का उपवेश सुनकर प्रियवस मक्तवरीति अरिक्यम नामक स्वोक्त पुत्रको राज्य सौंपा और स्वर्ध क्षेत्रंकर जिनेश्वक पावमूक्षमें वीक्षा वारण कर की । अन्तर्वे वह सब्सारस्वर्गने सूर्यप्रभ देव हुआ । १९४-१९८ २१६-१९७

#### er# : 2%

त्रीनिक्क नृतिरासने कहा कि तुर्वप्रस वेवका बीच ही स्वक्षी अपूत होकर.
पु स्वेतातपत्रा नवरीने नन्दन नामका रावा हुवा है। स्वने पूर्वप्रस युक्तर रावा नन्दनके
नेत्रीते आंत् वहने कर्ता । उसने मृतिरावको वसस्कार कर मृतियोक्षा से सी । उस्कृति
वारह प्रकारक तथ किये और तीर्यकार प्रकृतिक कम्बमें कारवम्ह वर्शनिव्युद्धि आदि
वीक्ष्त कारणमावनाओंका विस्तवन किया । उन्होंने कमकावको आदि कठिन ठम किये ।
अन्तर्भ समता मावने वारीरका परिस्वाम कर नन्दने मृति प्रायत स्वनित पुष्पोत्तर विमानमे
वेवन्त्र हुए । आगे वस्तकर यही वर्दमान तीर्यकर होते ।

\*\*-१६ २१७-२२७

1,

#### सर्ग : १७

क्सी भरतंत्रोवके विवेह देशमें एक कुण्डपुर नामका नगर है। उसमे राजा विद्यार्थ राज्य करते थे। राजा विद्यार्थकी रानीका नाम प्रियकारिणी था। प्रियकारिणी वया नाम तथा गुणवाकी रानी थी। दम्पतीमें अगाव प्रेम था। १-२९ २२८-२३३

अब प्राणतेन्द्रकी आयु ६ साहकी शेष रह गई तब इन्तर्ने अविषक्षानसे यह जान-कर कि प्रियकारिणीके गर्मी तीर्थंकर पुत्रका गर्माबतरण होनेवाला है, जनकी सेवाके किने पर्कुमारिका देवियोंको मेजा। एक समय पिछली रातमें प्रियंकारिजीने देरावत हावी आदि सोलह स्वप्न देखे। राजा सिद्धार्थने स्वप्नोंका कल बताते हुए कहा कि सुन्हारे गर्मेंसे तीर्थंकर पुत्र होगा। आपादशुक्ता वष्ठीके दिन पृष्पोत्तर विमानसे व्यक्तर प्राणतेन्त्रने माताके गर्मी अवतरण किया। देवीं ने उत्सव किया।

वैत्रपुरस वयोदवी सोमवारके दिन बासक वर्धवानका जन्म हुआ। सीवर्मेन्द्रसे चतुर्णिकायके देवोंके साथ माकर जन्मकरवाणकका उत्सव किया। सुनेव पर्वतके पाण्डुक बनमें स्वित पाण्डुक शिका पर बालकका अन्याभिषेक किया। सीवर्मेन्द्रने उनका वर्षवान नाम रच्या। चारण माजियारी विवय और संख्य मुनियोंने उनके वर्धनंके अपना संश्य दूर हो जानेके कारण उनका सुन्धाति नाम रच्छा। ५८-९४ २३७-२४३

वीनमं वेचने सनके साक्ष्मकी परीका कर जनका महाकीर ताब रचका । भवनावृ सहाबीरका क्रमारकास सामन्य बीतने कथा । ३० वर्षकी त्यस्तामें एक दिन जनका मन संसारके विरक्त ही संगा । जीतसीनाक वेजीत काकर सनके वैदामको बदाया । मार्गसीर्य क्रमायको रक्षमी के वित्र सम्बंगि वृह्यसमक्तर दीका मारण कर की । बीका संते ही सम्बंगितकान बीर साम क्षांत्रकी प्राप्त ही वर्ष । १५-१२४ २४३-२४७

में एक पार मित्रियान माध्या सम्यागने दिखा है। वहाँ यस गायम बाने तान-पर प्रकार किया गरम है बाने नैसीर निर्माण महिं हुए। असमें प्रदान 'सहातिनोर' बान राजार, समायाना की । कैतामाहाला क्यानिक किए तमें प्रामृह्या निर्मा तक पर मुश्यम क्याने नेसी कैनामाह हुआ। वेसीन कार्यक्रमानामां प्रदान विनाह । १२५०१३० ५४४००२४९

#### वर्षमामपरित

#### सर्व : १८

इन्ह्रकी आजारो कुचेरने समनसरणकी रचना की । विव्यव्यक्ति नहीं किर रही की इस्तियों इन्ह्रने सबिकानसे उसके कारण पर विचार किया । इन्ह्र गीतम ग्रामसे इन्ह्रमृति आह्यणको काला । उसके छाय उसके पाँच सौ शिष्य भी आये । समनसरणमें आते ही उन सबने भगवान् वर्षमानको शिष्यता स्वीकृत की । श्रावणकृष्णा प्रसिपवाके विन भगवान्को विव्यव्यक्ति प्रकट हुई । इन्ह्रने उनका स्तवन किया । ३० वर्ष तक विहार कर उन्होंने वर्मका उपवेश विया । वन्तमें कार्तिककृष्णा चतुर्वशों के जन्तिम मुहूर्तमें उन्होंने पांचापुरसे निर्दाण प्राप्त किया । देवोंने निर्वाणकल्याणकका उत्सव किया । १-१०१ २४९-२६८ असण किया ग्राप्ति दी

के कर रेक्क्क कीवदस्यकृति विश्वति

भीर सेवा मीरेन प्रात्तका भारत नः ५५% ६ २१. हरियानांत्र. तेहत

# वर्षमानचरित्रम्

मयमः सर्पः वसुकायरमम् [ उपवर्ततः ]

वियं विकोकीतिसकायमानानात्वित्वत्त्रीं सारासमस्तात्त्वाम् ।
उपायतं सन्ततिपुरुवकोतिः वन्ये विनेशां इतमोहमस्मम् ॥१
सत्तावेयपारमहितेपनयां मुक्तिवियो मीक्तिकहारपूतम् ।
रत्नप्रयं गीमि वरं विवयं तस्वीकवाणं दुव्तिविक्वस्त्रम् ॥२
सुपुरत्तरानाविदुरत्तपुः सप्ताहायकीकोवनवाणंगीवात् ।
स्वा सपुद्धतुंगकोषमञ्जाम् स्वायकस्या विमहासम्बद्धाः ॥३
गवाविवेयकनुवारकोवैः वय तत्तुपार्वं सक्रवीः वय बाहुम् ।
सनोवविविदिनियं क्रमेनीः वारं वयं वव्यक्ति कि समुपः ॥४
तथापि पुष्पास्त्रदेतुभूतिस्थात्मकात्वा वरितं प्रवक्तुम् ।
स्वीवदंगामस्य समुद्धतोऽतं क्रमाविनां नारितः हि दुक्करेक्का ॥५

महाबीरं महाबीरं कर्नेसमृत्रियातमे । पत्येतं ...चेतवा नित्यं तर्तृकामो म्यार्णयम् ॥१ वर्त्तमानमहाकाण्ययकोन विविधितसम् । एत्वमावामुवादेन तंत्रुतं विवधान्यकृत् ॥२

नापेकतेऽचीपचर्यं न कहं न वृत्तमञ्जः भृषि नापक्षम् ।
पृष्ठीकृतः सन् रसिकत्ववृत्त्या कवित्र वेद्यापितकानसञ्च ॥६
द्वीपेऽव जन्तुद्वृत्वचारिवाह्नं जीनारतं क्षेत्रमणक्यमस्ति ।
जिनेन्द्रचर्ममृत वृष्टिकेरवक्षंमाङ्कादितमध्यसस्यम् ॥७
तत्र स्वकान्त्या विजितान्यदेशो देशोऽस्ति पृष्ठीपपदेन युक्तः ।
विजीकसोऽपि स्वृह्यम्ति वत्र प्रवृत्तवे स्वर्णकृतावताराः ॥८
रत्नाकरेयः समतीतसंस्ये रक्षक्रं कृतो वन्तिवनेश्च रम्येः ।
अक्षृष्टपच्यान्यनवप्रहाणि क्षेत्रेश्च सस्यानि सदा वहिद्धः ॥९
पृष्कृश्ववार्टीनिवतोपकस्याः कृत्याचर्थः पूरितज्ञाक्षिवप्राः ।
ताम्बृक्यस्कीपरिणद्वपूर्ववृत्वास्वतोद्वानवनेश्च रम्याः ॥१०
धव्यासिता गोचनभृतिविद्धः कुदुन्विभः कुम्भसहस्रवान्येः ।
प्रामाः समग्राः निगमाश्च यत्र स्वनाविकतामण्यो विभान्ति ॥११
क्षोद्वपृतावृद्याक्षकिक्कानां द्वकावदीयन्त्रविकीर्णकृतः ।
वहन्ति यत्रामृतसारसाम्यं नीकोत्पक्षेवितितमम्बु नद्यः ॥१२

उदात हुआ हूँ सो ठीक ही है क्योंकि फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को पापकारक कार्यों की इच्छा नहीं होती है ॥५॥ रसिकत्व वृत्ति से (पक्ष में रसिया स्वभाव से ) मूढ हुआ किव और वेक्याओं में जिसका मन सम रहा है ऐसा पुरुष, न तो अर्थापचयं—अनुकूल अर्थ की हानि (पक्ष में घन हानि) की अपेक्स करता है, न कब्द की अपेक्स करता है, न कृताच्य मञ्ज ) का ध्यान रसता है और न पृथिवी में अपकाब्य—रस के प्रतिकृल शब्दों (पक्ष में कृताच्य शब्दों) की परवाह करता है ॥६॥

तवनन्तर अम्बूब्ध के सुन्दर चिक्क से युक्त अम्बूदीप की दक्षिण विशा में भी भारत नाम का वह क्षेत्र ( सेत ) है जिसमें विनेन्द्र मनवान के कर्मामृत की सिवाई से निरन्तर भव्य जीवकपी धान्य लहलहाती रहती है ॥७॥ उस भरत क्षेत्र में अपनी कान्ति से अन्य देशों को जीतने वाला एक पूर्वदेश है वहाँ बन्म लेने के लिये स्वर्ग के देव मी इच्छा करते रहते हैं ॥८॥ वो देश असंस्थास रत्नों की खानों, सुन्दर हस्तिवनों और सदा बिना जोते ही सरलता से पकनेवाली तथा वर्षा के प्रतिक्ष्य से रहित धान्यों को धारण करने वाले केतों से सुशोमित रहता है ॥९॥ जिनके समीपवर्ती प्रवेश पाँड़ा और ईकों के वनों से व्याप्त हैं, जिनके धान्य के क्षेत्र नहरों के वक से परिपूर्ण हैं, जो पान की लताओं से किपटे हुए सुपाये के नृक्षों से सहित बाग वयीकों से मनोहर है, जहाँ, गोबनक्य बिमूति से युक्त तथा हजारों वहों में धान्य का संबह करने वाले गृहस्य निवास करते हैं और और जो अपने स्वाप्ति के किये जिल्लामित के समान हैं—उनकी घोषीयभोग सम्बन्धी समस्य इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं ऐसे समस्त वाब और कार विस देश में सुशोधित हो रहे हैं ॥१० ११॥ वाली के समर काले हैं ऐसे समस्त वाब और कार विस देश में सुशोधित हो रहे हैं ॥१० ११॥ वाली के समर काले में स्वाप्त काले की बारण करती हैं स्वाप्त देश में अनुतसार के सवान-मवुर तथा नीककमकों से सुवासित वल की बारण करती हैं विष वेश में अनुतसार के सवान-मवुर तथा नीककमकों से सुवासित वल की बारण करती हैं

१. रक्कानाञ्चावित्र-श्रवि पळः ।

॥१२॥ जिस देश के तालावों में कमल फूल रहे हैं और हंस मसुर शब्द करते हैं उनसे ऐसा बान पड़ता है मानों तालावों के द्वारा अपने सिले हुए कमलक्पी नेत्रों से दसापूर्वक देखा गया, मार्बसे खिल एवं प्यास से पीड़ित पथिकों का समूह पानी पीने के लिये ही बुलाया वा रहा हो ॥१३॥

उस पूर्व देश में पुण्यात्मा जनों से अविद्वित तथा देवों की नगरी के समान मनोहर इयेत-पन्ना नाम की नगरी है। वह नगरी सदा वदेत छनों का निवास होने से सार्वक माम काकी है। ॥१४॥ सूर्व यद्यपि हजार करों—किरणों (पक्ष में हाथों) से सहित है तो भी मननपुम्बी विकरों के बीच लगे हुए नीलमणियों की किरणरूपी राहु के आक्रमण की शक्ता से ही मानों उस नगरी के कोट पर नहीं चढ़ता है।।१५॥ वायु के आचात से चंचल, आकाश को ब्यास करने वाकी द्या केल के पत्तों के समान नीलवर्ण वाली जिसकी परिखा की तरङ्गावली चलती-किरती पर्वत्विक के समान सुशोभित होती है।।१६॥ भीड़ की अधिकता के कारण जिसके हारों में अवैद्य करने बीर बाहर निकलने में लालों लोग कलेश को प्राप्त होते हैं तथा जिनकी जैंची विखरों पर छाये हुए सफेद मेचों के खब्द, उत्सव के समय पहरायी हुई व्यवाओं के समान जान पढ़ते हैं ऐसे गोपुरों से जो नगरी सुशोभित है।।१७॥ जो नगरी करोड़ों हजार रलों के स्वामी, शास्त्र कान से सहित, आवक्षम के प्रतिवालक, माधारहित, मदरहित, उदार तथा स्वदार संतोधी वैद्यों से सहित है।।१८॥ पुणा के लिए वारण किये हुए अमूल्य नाना रत्नसमूह की कान्ति में विसके खरीर नियमन हो रहे हैं ऐसी जनता, जिस नगरी के बाजार में ऐसी सुशोभित होती है मानों वह इन्द्रधनुवों से निर्मत बस्तों ऐसी सुशोभित होती है मानों वह इन्द्रधनुवों से निर्मत बस्तों

१ विकासा मा

२. श्रमारित राजनवरी ज्यति प्रसिद्धा वरकाकवीकविवविविवयगार्थः । राजुक्रयेक विववस्तरिकः सङ्ग्रीः पार्वेदृतोऽपि व हि कक्क्वाति स्य कालम् ॥१३ कीवन्त्ररकानुसम्ब १ ।

१. बावस्थि वर् ।

Y. बन्धायुक्तः बक्ता सः !

वीरावतेत्रवीयस्वर्जपूरः कुरसस्वतीकांतुषकाययासः । कृषातरभावतिकव्यमानपुष्ताकमाकाकितोरारीया ॥२० भावकोत्विवयात्वेत्वी विकोकतेमान्युवदानयातः । सवस्यातीकरकुण्यपीयस्तनाविकता वाकावायानेत्रा ॥२१ मक्तर कृतहारेषुवी सवस्तायप्यातिकावान्युविवीविकामा । निव्यावृद्यान्यविवीक्षयेष्टां विनाकप्यतिः प्रतनोति यस्यान् ॥२२

[विशेषकम्]

धारतीयकुष्येषु विकन्यनागानितस्तती मीकमहानयूसान् । प्रहीतुमायान्ति सुहुर्मयूर्यः कृष्णीरगारवायनकोक्तवित्ताः ॥२३ विविर्धकस्याटिकरत्नमूर्वी संकान्तनारीयवनानि यत्र । अस्प्रेति भुकुः कमकानिकाची भ्रान्तात्मनी नास्त्ययवा विवेकः ॥२४

से ही समावत हो ॥१९॥ जिस नगरी में जिनमन्दिरों की शोधा मिध्यादृष्टि जीवों को भी दर्शन करने की इच्छा जरपन्न करती रहती है। वयोंकि वहां की वह जिनमन्दिरों की शोभा सुन्दर स्त्री के समान जान पढ़ती है क्योंकि जिस प्रकार सुन्दर स्त्री नीलकमलों के कर्णपूर-कर्णामरणों से सझोमित होती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की शोभा भी कबतररूपी नीलकमलों के कर्णाभरणों से सुशोभित है। जिस प्रकार स्त्री नीलवर्ण के वस्त्रों से सुशोभित होती है उसी प्रकार वह जिन-मिलारों की सोमा भी दीवालों में संखरन नीलमणियों की किरणावलीरूपी नील वस्त्रों से सशो-नित है। जिस प्रकार स्त्री स्वेतरक के उत्तरीय वस्त्र से सुशोधित होती है उसी प्रकार जिनमंदिरों की बीमा भी विकारों के बीच-बीच में छाये हुए खेत रुद्ध की मेचमालारूप उत्तरीय वस्त्र से सुशो-भित है। जिस प्रकार स्त्री सुन्दर केशों से सहित होती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की शोधा भी कपर चड़े हुए मयूरसमूह के पिच्छरूपी सुन्दर केशों से सहित है। जिस प्रकार स्त्री उत्तम भूजाओं से सहित होती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की शोभा भी चंचल सुवर्णकमलों की मालाकपी मुकाओं से सहित है। जिस प्रकार स्त्री स्यूल स्त्रमों से सुशोभित होती है उसी प्रकार जिनमें दिशें की शीमा भी समस्त सुवर्णकलशरूपी स्वूल स्तनों से सुशोभित है। जिस प्रकार स्त्री नेत्रों से युक्त होती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की कोमा भी सुन्दर झरोखेरूपी नेत्रों से युक्त है। जिस प्रकार स्त्री मुख से सहित होती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की शोभा भी अलंकुत द्वारक्ष्पी मुखों से सहित है और जिस प्रकार स्त्री कमिलिनियों के समूह को घारण करती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की सोमा भी सब और दिशारूपी कमिलिनियों के समृह को धारण करती है अर्थात् चारों बीर बिस्तुत मैदानों से सुशोभित है ॥२०-२२॥ जिस नगरी के महलों की दीवालों पर अहाँ-सही संस्थान नीलमणियों की बढ़ी-बड़ी किरणों की ग्रहण करने के लिए मयूरियाँ बार-बार आसी रहसी हैं क्योंकि वे उन किरणों को काले सर्प समझ कर खाने के लिए उत्सुक हो उठती हैं ।।२३।। विस् नगरी में बरवन्त निर्मेश स्फटिक मांव की भूमि में प्रतिविभिन्ति स्विदों के मुक्तों को क्मक समझकर

१. शंरोपितेन्दीबर म० ।

२. हारमुकातिकावमध्याविता व० ।

वेशां मुद्याविष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्यां स्वित्वाचीसं विश्ववादित् र सम्बद्धारा साम्बुद्धावादित् सम्बद्धाः स्वत्वाद्धाः स्व कृति । १२५ येगोन्यसरपुर्वकारस्याक्ष्याक्ष्याक्ष्यां सामित्वाद्धाः स्व । १२६ येवान्यराज्याक्षयिक्षाम्भिक्षात्रेष्ठ सामं वस्त्रीत् वीरसोवः ॥२० यस्यो गवासान्यरसंप्रकेशारक्षाक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्षाः । विरावते कुत्रुक्षाचितेन विकेतनाच्याक्ष्याक्ष्याक्षाः ॥२८ वृद्धा स्पूर्वं स्वादिक्षात्रिक्षात्रेष्ठा पुरात्विक्षाव्यातिक्षाक्ष्याति । विपाद्याक्ष्याक्ष्योक्ष्याक्ष्याः सूच्यत्वि वश्च प्रमदाः विवेद्यः ॥२९ प्रातावन्युक्षावि समेत्य वेद्या वस्त्रां स्वृत्रात्वव्याक्ष्याक्ष्याः ॥३० विपादित्य स्वाविष्याक्षात्राक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याः ॥३० विपादित्य स्वाविष्याक्षात्राक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याः ॥३० विपादित्य स्वाविष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याः ॥३० विपादित्य स्वाविष्याक्षात्राक्षाक्ष्याक्ष्याक्ष्याः ॥३०

गौरा उनके सन्मुस जाता रहता है सो ठीक हो है। क्योंकि ज्ञान्त जीवों को विवेक नहीं होता ।।२४।। जिस नगरी में महलों की देहिलगों में खिलत हरे मिलगों की किरणकपी अंकुरों से पहले छकाए हुए बालगुग उन्हीं किरणों की शक्का से बागे पड़ी हुई हुनों को भी नहीं काते हैं ।।२५।। जिस नगरी में सुधोमित कुण्डलों में बाचित पदाराग मिलगों की कान्ति से जिसका मुख्यन्त्र काल-काल हो रहा है ऐसी हनों को उसका पति 'क्या यह कुपित हो गई है' यह समझ कर प्रसन्न करता रहता है सो ठीक ही है क्योंकि कामी मनुष्य मूद होता ही है ।।२६।। जहाँ बाकाय के समान स्वच्छ स्फटिक मिल के महलों को जैवी शिखरों पर स्थित सुन्दर स्त्रयों को 'क्या ये आवश्च में स्थित अपसरात हो तो है ।।२७।। जहाँ करोजों के मीतर प्रवेश करने से प्राय:काल की सुनहली चूप प्रतिविध्यित हो रही है ऐसे मकानों की पीतरी रतनम्य मूर्म केशर से चिंवत हुई के समान सुखोमित होती है ।।२८।। जहाँ स्फटिक मिल की वीवालों में सामने स्थित वपने प्रतिविध्यों को स्थह क्य से देखकर जिनके चंवनकित सपरिनमों की बाता हो से सामने स्थलत वपने प्रतिविध्यों की स्थल क्या के स्थलत सपरिनमों की सामकों में सामने स्थल वपने प्रतिविध्यों की स्थल क्या विध्यों के प्रति क्रोध प्रकट करती रहती है ॥२६॥ महलों की शिकारों पर काकर कहाँ यसमय में हो मयूरों को साम करते रहते हैं ऐसे मेच, महलों की खिकारों पर बाकर कहाँ यसमय में हो मयूरों को साम करते रहते हैं ।।३०।। जिस नगरी में जहाँ-तहाँ किकारों वाले मनुकों के परस्थ के स्वन्द्र के स्वन्द्र है ।।३०।। जिस नगरी में जहाँ-तहाँ किकारों वाले मनुकों के परस्थ के स्वन्द्र के

वस्वामनवर्गप्रमन्तिरदेहुकोषु वादरवर्दम्यपा सह प्रक्षिताः शक् । वृद्धपि कोवकपुणाति न् वेपरन्ति एवीमन्दद्वातकवादि परन्ति ताति ॥१७॥

२. प्रतिका नियोति गर्गरी गेरीयकी सुदि क्य एव्य सुवतीमुक्तप्युक्तम् । प्रतिकाद्भाष्ट्रविष्युक्तिवानियानियानिया प्रतिकाद्भाष्ट्रवानिया क्यारी प्रशः ॥२५॥

स्पूरकृतारांकृतिविधार्कीविधाः, ताः संबोधिकेकोक्यकृतिः ।
 स्थादकः संवदः क्षणवायु पत्र वर्गानतः वेच्यः इव स्वरात्नवः ।१४२॥

पीरांग्यरकांत्र ?

चीवन्यरकाम ६

विकृतकारण कृति है।

बुवासि राजायि यत्र वाच्यः स्कुरसटीरत्नमरीविवासिः। विवक्षियं कोकजुदुनिवनीनां वियोगक्षोकारनिनीयवेव ॥३२ ब्रम्होद्ये ब्रम्माणप्रवद्यतीषाप्रमुनिष्मननिर्वतानि । बाबाय तीयानि वनीकृताञ्चन ययार्थतां यत्र घनाः प्रयान्ति ॥३३ यस्यां निशीये गृहवीविकाणां भ्राम्यन्ति मृङ्गाः कुमुबोवरेषु । बन्द्रांश्चितांश्रीरतान्वकारलेशा इवामीदितदिङ पुरेषु ॥१४ यस्यां गवाकान्तरसंप्रविष्टां ज्योत्स्नां सुषाफेनसितां प्रदोषे । बुरवेष्ड्या स्वादयति प्रहृष्टो मार्जारपोतो सनिकुट्टिमेषु ॥३५ सर्वेर्सबोऽक्रक् कुतसर्वेषुकाः सराधितिष्ठन्ति वनानि मस्याम् । रुतानुहान्तर्गतबम्पतीनां विकाससौन्वर्यविवृक्षयेव ॥३६ अवेदवरो विद्ववजनीनवृत्तिस्तस्याः पुरोऽभूस्युचहुतभूतिः । प्राप्ननिकाम्बान्वितवर्षनास्यो विस्यातबंक्षी रिपूर्वक्षवावः ॥३७ प्रतापभानोश्वयाद्विरिन्तुः कलाकलापस्य समग्रकान्तिः । पुष्पोद्गमो यो विनयद्वमस्य जातः स्थितेरम्बुविरम्बुवासः ॥३८ यस्मित्महात्मन्यमस्त्रमावे नरेलाविद्याः सक्साः प्रतिष्ठाम् । बबाप्य रेजुर्घनरोषमुक्तीवनव्यपाये नमसीव ताराः ॥३९

दूर कर बिखरे हुए मोतियों से व्याप्त गिलयों निरन्तर पुशोभित होती रहती हैं ॥३१॥ जिस नगरी में बापिकाएँ राजि के समय भी वेदीप्यमान तटों में संलग्न रत्नों की किरणावली के द्वारा चक-वियों के वियोगक्पी शोक को दूर करने की इच्छा से ही मानों दिन की लक्ष्मी को प्रकट करती रहती हैं ॥३२॥ जहाँ चन्द्रोदय होने पर चन्द्रकान्त मणियों से खिलत महलों के अग्रभाग में भ्रम से निकले हुए जल को लेकर जिनके शरीर अत्यन्त सचन हो रहे हैं ऐसे चन-मेच सार्थक नाम को प्राप्त होते हैं अर्थात सचनुष वे सचन होते हैं ॥३३॥ जहाँ बढ़ें राजिक समय गृहवापिकाओं के दिग्दिगंत को सुनन्त्रित करने वाले कुमुदों के मध्य में भ्रमर इस प्रकार चूमते हैं मानों चन्द्रमा की किरणों से जर्बर जबस्या को प्राप्त हुए अन्वकार के खण्ड हो हों ॥३४॥ जहाँ सार्यकाल के समय झरोखों के बीच से प्रविष्ठ होकर मणिनय फर्सों में विखरी हुई अमृतफेन के समान सफेद चांदनी को दूष समझ कर विकाद का बच्चा हॉवत होता हुआ चाटता रहता है ॥३५॥ जहाँ समस्त वृक्षों को अलंकत करनेवालो सब ऋतुएँ वनों में सदा निवास करती हैं उससे ऐसा बान पड़ता है कि वे लक्षागृहों के भीतर स्थित दम्यतियों के विलासपूर्ण सौन्दर्य को देखने की इच्छा से हो मानों सदा निवास करती हैं ॥३६॥

तवनन्तर जिसकी चेष्टा समस्त जीवों का हित करने वाली थी, जो इन्द्र के समान विभूति का धारक था, जिसका वंश अत्यन्त प्रसिद्ध था तथा जो शत्रुओं के वंशकपी बास के पृथ्वों को जलाने के लिये दावानर के समान था ऐसा निच्छान नाम का राजा उस नगरी का स्थामी था।।३७३। कमलों के समान नेजों को घारण करने वाला वह राजा प्रतापक्षपी सूर्य के छिये उदयायल था, कलाओं के समूह के लिये सम्पूर्ण कान्ति से युक्त चन्द्रमा था, विनयक्षपी वृक्ष के लिये वसन्त था

4

१. वासी: व :

निवार्गवाज्ञ्याय बोडम्बुरेशालांडीय सारा मृतिस्त्रीय १ वीर्यायकाम प्रविकृत्यसम्बद्धां भूती प्रकारतं नामस्वकृतम् । को बाज्ञिकालोक्यसम्बद्धां भूती प्रकारतं नामस्वकृतम् । प्रवारमुक्तेता निवाय मृद्धि वरोक्यस्य सार्वा हि वेद्य १४१ अस्य कृत्यस्यकृतिकोय अस्तुरस्कृत्यस्य सारा १ व्य १४९ तस्याय कालोरिकाकोय केत्रेय सावयसम्बद्धां यद् १४९ तस्याय कालोरिकाकोय केत्रेय सावयसम्बद्धां व्य १४९ तस्याय कालोरिकाकोय केत्रेय सावयसम्बद्धां व्य १४९ विकृत्यतेवानिकाममुबद्धं कृत्युमं नृत्यसम्बद्धरीय । स्कृत्यत्रभेवानकप्रयास्य विकृत्यसम्बद्धां विकित्तियोज्य । विकृत्यती सर्वपुणाविकासम्बद्धां कृत्यस्य विकित्तियोज्य ।

जौर मर्यादा के लिये समुद्र था ।।३८॥ जिस प्रकार मेच का जावरण दूर होने पर शरद ऋतु के संघ्या समय आकाश में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ताराएं सुगोमित होती हैं उसी प्रकार समस्त राज-विचाएँ निर्मल स्वकाब वाले उस उदार राज्य में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सुगोमित हो रही थीं ।।३९॥ जिस प्रकार जल से आई जन्दारात्मा वाला समुद्र बढ़वानल की बढ़ती हुई ज्वालाओं के समूह को धारण करता है उसी प्रकार दवा से आई जन्दारात्मा वाला वह राजा खरण में आने हुए स्वामाविक शत्रुओं को भी धारण करता या वर्षात् करवायात्मा तात्रुओं को भी राज्य करता या वर्षात् करता या वर्षात् करवायात्म शत्रुओं की भी राज्य करता या ॥४०॥ जो राज्य प्रवाओं को विभूति के लिये अनेक फलों को उत्पान करने वाले मयक्षी कल्पवृक्ष को बुद्धिक्षी बळ के सेक से वृद्धियत करता रहता है सो ठीक हो है क्योंकि सत्युक्षों की चेट्टा परोपकार के लिये हो होती है। भावार्थ—वह अपनी वृद्धि से विचार कर राजनीति का इस प्रकार प्रयोग करता या विचा प्रकार कर रहा या तथा यो स्वयं विचे हुए कुन्य के समान कान्ति से युक्त या ऐसे यस के द्वारा उस एका ने समू स्वयं के स्वयं वा वस प्रवा का साल या यह समस्वयं की वाल थी।।४२॥

सदनन्तर उस राजा निषयाँच को बीरवारी नाम की वरक्रमा थी को ऐसी जान पढ़ती थी मानों कान्ति की अधिकाकी देवी हो, अवना सौन्दर्यक्ष्मी महाबहतर की सदी हो, अवना कानदेव की मूर्तिमन्त विजयक्रमी हो हो ॥४३॥ जिस प्रकार नृतन नेच को विज्ञकीक्सी क्या सुमोधित करती है, जिस प्रकार नवीन सञ्ज्ञरी साम्बद्ध को अकंक्ष्म करती है और किस प्रकार देवीप्यमाच प्रमा निर्मेश प्रधारयस्थि को विज्ञावित करती है उसी प्रकार यह सीर्घकोंचना राजा निध्यमंत्र को विज्ञावित करती सी ॥४४॥ जिसमें समस्य मुर्चों का निवास है तथा को परस्पर एक-दूंसरे के वोन्य

वीवागरः प्रवासम्ब

तस्य स्थानवरस्थातीरकायाः वानवविषयेकाः ।
 वेगा वानव्यविविष्युदाः विषयाव्यवाः ।।२६॥
 वीवाविविष वान्यं वरः गण्यापीतं पृत्युवं गुणुवांप्रविवायवात्ताः ।
 व्याद्यवेष पंत्रव्यव्यव्यविविष वृत्यं वं पृत्रियातकार्यव्यव्यव्यव्यविविषयः ।।२०॥

२. सुर्द सः ।

### वर्षमाय वरितम्

प्रमुद्धपादाकरतेकापातं वायत्रोदीयं विक्तियः व सर्वाम् । अत्याववात्रास कुतं व्याकं प्राच्यां प्रसायत्रुवतं प्रमादः ॥४६ सर्व्यां विद्युक्तानि च क्रव्यतानि सन्तं वदी यन्ववहः सुयन्तिः ॥४७ विनेत्रपूषां महर्ती विवास यत्रे नरेन्द्रो वक्षयेऽह्मि पूर्वाः । सर्वप्रवामानसन्त्रस्थायकांनुनां नत्वन इत्यमिक्याम् ॥४८ वास्येऽपि बोऽन्यस्तसमस्तिवद्यो ज्यावातरेकाव्युक्तस्त्रकोष्ठः । वैवयसविकां रिपुक्तवरीकां प्रसानुमान्यार्थवरं प्रवेदे ॥४९

[ वसन्ततिस्कम् ]

पच्या कुनाजनकटाकाशरेकस्वयं

कासस्य जीवनरसायनसम्यमूर्तेः।

उद्दामरायरस सागरसाररत्नं

क्रीक्रानिषि तमथ यौवनमाससाव ।५०

हैं ऐसे उन बोनों सम्पतियों की विधिपूर्वक रचना, कर जान पड़ता है, विधाता ने भी चिरकाल के समस्तर किसी तरह अपनी सुष्टि के उस प्रथम फल को देखा था ॥४५॥

राजा निवबर्शन ने उस रानी में ठोक उसी तरह पुत्र उत्पन्न किया जिस तरह की प्रभातकाल पूर्व दिसा में सूर्य को उत्पन्न करता है। राजा निवबर्शन का वह पुत्र सूर्य के समान था भी
क्योंकि जिसप्रकार सूर्य प्रबुद्धपद्माकरसेव्यपाद—जिकसित कमलसमूह से सेव्यमान किरणों से
युक्त होता है उसी प्रकार वह पुत्र भी प्रबुद्धपद्माकरसेव्यपाद—जागृत लक्ष्मी के हाथों से सेव्यमान
बरलों से बुक्त था। जिस प्रकार सूर्य जगतप्रदीप—संसार को प्रकाशित करने वाला है उसी प्रकार
वह पुत्र भी जनस्त्रदीप—संसार को सुशोभित करने वाला था और जिस प्रकार सूर्य प्रतापानुगत—
प्रकुट ताप से सिहत होता है उसी प्रकार वह पुत्र भी प्रतापानुगत—तेज से सिहत था।।४६॥।
उसके जन्मकाल में जाकाश निर्मल हो गया था, दिशाओं के साथ-साथ पृथिवी भी सानुराम—
कालिया और प्रीति से सिहत हो गई थी, बन्धन में बद्ध जोवों के बन्धन स्वयं खुळ गये थे और
सुवन्धित वायु घीरे-वीरे बहने लगी थी।।४७॥ राजा ने दसवें दिन जिनेन्द्रप्रमवान की बहुत बड़ी
पूषा कर उस पुत्र का कथन नाम रक्खा। उसका यह नन्दन नाम समस्त प्रजा के मन को आवन्धदावक होने से सार्थक था।।४८॥ जिसने समस्त विद्याओं का अध्यास कर लिया था तथा जिसका
सुन्दर प्रकोष्ठ प्रसाम्भ्य के आवात को रेखा से चिह्नत था ऐसे उस नन्दन ने बाल्य अवस्था में
यो सन्धित्वों को वैश्वन थोला देने के लिये आवार्यपद की प्राप्त कर लिया था। तात्पर्य यह है
कि वह छोटी ही अवस्था में शास्त्र और सस्त विद्या में निपुल हो गया था।।।।४९॥

तवनन्तर को वेदयावनों के कटाशक्यी वार्कों का प्रमुख शब्द है, शरीररहित होने पर भी कामदेव को वीवित करने वाली रसावन है तथा बहुत भारी रागरस क्यसावर का खेश्व राज है।

१. चनस्त्रवीणं सः ।

र्वा विभागमध्योगमञ्जाकाः सम्बद्धाः विभागविकाः संबद्धाः एकोऽध्यमेकविकविकाः

मागाउनियाँ रिपुत्रको स विकास बीरः ॥५१

वन्तेतु रात्यसमयद्वितराष्ट्रात्रै

रन्येक सुंबतनयः सहितो बनाम ।

स क्रीडितुं पितुरबाव्य परामनुबारे

क्षीकावर्व जुलकपूजरराजितालाम् ॥५२

शकुनिरते अकि विस्ते मेक्यानिकेन

त्रेजुनेकिते कुपुससीरभवासिताले ।

तस्थित्वने सरस्यायसके विकृत्य

संतुत्रनिविध्यययेन च तस्य तैयाम् ॥५३

र्तेस्मित्रशोकतच्याचतके विद्वार्गाः

वासीनगुण्यविमकस्पष्टिकावनगृ ।

पुञ्जीकृतात्मवश्वसीय मुनि विताय-

मैक्षिष्ट प्रिष्टचरितं जुतसागरास्यम् ॥५४

प्रागेव तं प्रमुवितः प्रणतीलमाङ्ग-

व्याकिकितांकालितकः प्रवसाय हुरात् ।

t are to a supplied to

४. वस्ताकाकमस्ताकन्यवर्कस्यतं पादकन् । एवंदक्रणीन्वाक्यम्भाता प्रकासम् ॥६८॥ अवस्तातस्य विस्तानं स्थाटकोषव्यक्रियः । तरः अपृत्यत्तपण्यपृत्यम् इत् स्वित्यः ॥६५॥

पञ्चात्समेत्य निबहस्तमरोच्हाम्या-मन्यस्यं तस्य चरणावभवत्कृतार्यः ॥५५ संविद्य तं मुनिपॉत मुकुकीकृतत्प-हस्ताम्बुको विवितसंसृतिफल्गुभावः। उत्सन्त्राय भी सभवसागरमीक बीवः सिद्धि कथं बनित तत्क्वयेत्यपृष्कत् ॥५६ पृष्टः स तेन मुनिरेवमुवाच बार्च यावन्त्रमोयनिति चैष वृषा प्रयासः। ताबत्हतान्तमुखमस्य हि तब्ब्ब्याया-दारमात्मगायमधिगम्य स याति सिद्धिम् ॥५७ तस्माहिनिर्वतमसौ मुनिन्तनार्की-ज्ज्योतिः परं सक्छबस्तुगताबभासम्। मिच्यान्धकारपरिभेवि समेत्य तत्वं पद्माकरः स्वसमये सहसा व्यंबुद्ध ॥५८ **बारोपितप्रतग्णाभरणाभिरावो** भक्त्या मुनि चिरमुपास्य नरेन्द्रपुत्रः । उत्याय सावरमुपेत्य कृतप्रणामो गेहं ययो मुनिगुणामाणयम्गुणज्ञः ॥५९

पृथिबीतल को आलिङ्गित कर रहा था। तदनन्तर समीप में जाकर और अपने करकमलों से उनके चरणों की पूजा कर वह कृतकृत्य हो गया ॥ ५५ ॥ तदनन्तर जिसने अपने करकमलों को कमल की बोंड़ी के आकार कर रखा है तथा जो संसार की असारता को जानता है ऐसे नन्दन ने उन मुनिराज के समीप बैठकर पूछा कि हे स्वामिन् ! यह जीव संसाररूपी भयंकर सागर को पार कर मौक्ष को किस प्रकार प्राप्त होता है ? यह कहिये ।। ५६ ।। इस प्रकार नन्दन के द्वारा पूछे हुए मुनिं-राज ने निम्नाक्कित वसन कहे। उन्होंने कहा कि 'यह मेरा हैं' जब तक यह व्यर्थ का प्रयास होता रहता है तब तक इस जीव को यम के मुख में प्रवेश करना पड़ता है और जब आत्मा में आत्म-बुद्धि कर उस प्रयास से यह दूर हटता है तब मुक्ति को प्राप्त होता है।। ५७'।। वह नन्दनरूपी कमलवन, उन मुनिराजरूपी नवोदित सूर्य से प्रकट, समस्त वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप की प्रकाशित करने वाली, उत्कृष्ट तथा निष्पात्वरूपी अन्यकार को खण्ड-खण्ड करने वाली वास्तुविक ज्योति को प्राप्त कर स्वधर्म के विषय में सहसा प्रतिबोध को प्राप्त हो गया।। मावार्य-जिस प्रकार प्रात:काल के नवोदित सूर्व की ज्योति को प्राप्त कर पद्माकर-कमल वन खिस उठता है उसी प्रकार उन मुनिराज से उपदेश प्राप्त कर वह पद्माकर--- अक्सी की खानस्वरूप राजपुत्र बिल उठा-हर्षेत्रिमोर हो उठा ॥ ५८ ॥ तदनन्तर धारण किये हुए वतसमूहरूपी आमूपणों से युन्दर उस राजपुत्र ने चिरकाल तक मिक्सपूर्वक उन मुनिराज की उपासनी की, उठ कर बड़े आदर से समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया । पश्चात् मुनिराज के गुनों की गणना करता हुआ वह

१. मसाह्बः। २. विवृद्धः वः।

सम्मे गुरी धुमविने बसुवृद्धियों हत्या निषेक्षमञ्जूषां वश्या विशुक्ता 🕡 सक्ते विवेश पुणराजवरं गरेनाः ११६० वान्यंबासविवसात्रवृत्तं स्वतवाः वेसक्तराज्यसुसकार्वेडिकांक्य भौकात् । बात्मातिरिक्तविभवानकरीत्कुमारः कोशो हि करपरापरेच सस्ति अयुक्तः ४९१ एँकोऽप्यनेकविषरत्नकराम्पृहीस्या राजस्मनः स विवयमिकसियानवसान् । रेखे भवन्यसनसन्तिवीकहेत्-नन्यानसामुविषयान्विषयान्विहाय ॥६२ विचाणितं मुनि न केनविवात्मनस्त-क्रमास्ति पक्षु सफ्छापिकनस्य तेन । मन्ये महाजुतमिर्व ववविद्यमानं स्वस्थान्यवाचि तक्नेन भवं रिपुम्यः ॥६३ सीम्बर्ययोजननवीययराजनस्यः प्राप्यापि निर्मासमाति सबहेतचोऽपि ।

गुणज्ञ राजपुत्र अपने घर गया ।। ५९ ।। तवनन्तर जिस दिन पहुछे धन की वर्षा की गई थी अर्थात् यथेच्छ दान दिया गया था ऐसे गुरुवार के शुभ दिन और शुभ सन्त में राजा ने सामन्त, मंत्री तथा नगरपाल बादि कर्मचारियों के समृह के साथ उत्कृष्ट वैभवपूर्वक अनुपम अभिषेक कर राजपुत्र-मम्बन के लिये युवराज पद दिया ।। ६० ।। युवराज मम्बन ने गर्भवास से लेकर अपनी सेवा में संलक्त राजपुत्रों, वस्त्रव्यवस्थापकों तथा मन्त्री आदि मूल वर्गों को बपने से भी अधिक संपत्तिज्ञाकी कर दिया सो ठीक ही है, क्योंकि सत्युरुषों के क्षिय में उठाया हुआ क्लेश कल्पवृक्ष ही है अर्थात् कल्प-वृक्ष के समान वांक्रित फल को देने वाला है ।। ६१ ।। वह राजपुत्र एक होने पर भी, जिनसे अनेक प्रकार के रत्न करत्वरूप प्राप्त होते थे ऐसे, राजप्रदत्त विषयों—देशों को ग्रहुण कर सुशोगित हो रहा था । साथ ही उसने सांसारिक दु:स सन्तरि के कारणभूत तथा दुर्जनों से सम्बन्ध रखने वाले अन्य विषयों--पञ्चेन्द्रिय सम्बन्धी विषयों को छोड़ दिया था।। ६२ ।। पृथ्वी पर जो वस्तु जिसके पास नहीं है वह बाज तक किसी के द्वारा समस्त याचकजनों को नहीं दी गई परन्तु मैं इसे एक बड़ा आहनमें मानता है कि इस मुनराज के पास को भव स्वयं अविकामान था वह इससे सन्धों के किये दिया था। भावार्थ-समीप में विश्वमान वस्तु ही मानकों को दी जाती है अविश्वमान नहीं परन्तु इस युवराज ने अपने समीप अविद्यमान मय शत्रुओं को विद्या या यह बड़े बास्वर्य की बाल हैं। सात्यवं यह है कि वह स्वयं निर्मय होने पर की राजुओं को समगीत करता था ।।६३॥ सुन्दरता. जवानी, नई बिजूति और राजकक्सी ये सब मकाप क्य के कारण है तथापि इस निजंक बुद्धि बासे

१. कुन्दि व । २. कार्यटिक व मौसान् म ।

३. एकाननेकवित्र वर् ।

४. अवका पुरावेषु है पूर्व में विश्वके ऐसे पुष्य नवान में ।.

रेकुर्न तं महियतुं शणमप्युकारं गुडारमनां न तु विकारकरं हि किञ्चित् ॥६४ अभ्यवयम् जिनगृहान्यरयाः स अक्त्या भ्युज्यस् विनेम्ब्रचरितानि सहामुनिस्यः । चिरवागतानि विधिवसयति सम क्रीकं वर्णानुरागमसयो हि भवन्ति भव्याः ॥६५

**उचिता** 

चेंद्रहवाम्स परिष्ठो सहात्ममां न रावतः पितुचपरोवतो वशी । निविधिया विवितसुराजुनाष्ट्रति प्रियकुरां भनसिवायैकवापुराम् ॥६६

उपजातिः]

वतानि सम्यवस्य पुरःसराजि परपुः प्रसादांत्सनवाप्य सापि । बर्मामृतं यूरि वर्षो प्रियानां सदानुकूका हि भवन्ति सौर्याः ॥६७

[विखरिणी]

परा सम्पत्कान्तेविनयज्ञहराक्रेवियुक्तहा

वयस्या कव्याया वयकदिका पुष्पवनुषः । नताञ्जी तं बश्यं पतिमहत सा साधुवरिता

न नि वा संबक्ते भूवि गुजगजानामुपचयः ॥६८

इत्यसगङ्कते भीवर्जेमानचरिते महाकाव्ये नन्दनसंभवी नाम प्रथमः सर्गः ॥१॥

राजपुत्र को पाकर उसे मत्त बनाने में समर्थ नहीं हो सके थे सो ठीक ही है, क्योंकि शुद्धात्माओं को विकार उत्पन्न करने वाली कोई बस्सु नहीं है अथवा कोई भी बस्तु शुद्धात्माओं में विकार उत्पन्न नहीं कर सकती ॥ ६४ ॥ वह उत्कृष्ट भक्ति से जिन मन्दिरों की पूजा करता, महामुनियों से जिनेन्द्र मगवान के चरित्रों को सुनता और विधिपूर्वक क्रतों का पालन करता हुआ समय की व्यतीत करता था सो ठीक ही है; क्योंकि भव्यजीव धर्म में अनुरक्त बुद्धि होते ही है।। ६५ ।। महात्माओं में थेड उस जितेन्त्रिय युवराज ने पिता के आग्रह से प्रियक्करा को विवाहा था, राग से नहीं। वह प्रियक्करा अपनी शोसा से देवा कुनाओं की आकृति को जीतने वाली थी तथा कामदेव की अद्वितीय पाश थी ।। ६६ ।। वह मियकूरा भी पति के प्रसाद से सम्यग्दर्शन सहित क्रतीं को प्राप्त कर बहुत भारी धर्मामृत का पान करती थी सो ठीक ही है; क्योंकि स्थियाँ सदा पति के अनुरूप होती हैं।। ६७।। जो कान्ति की अहितीय सम्पत्ति थी, विनयरूपी समुद्र को बढ़ाने के लिये चन्द्रकला थी, राज्जा की सबी थी, कामदेव की विजयपताका थी और उत्तम चारित्र को वारण करने वाली भी ऐसी नताज़ी विक्कूरा ने बुकराज मन्द्रम को अपने अधीन किया था सो ठीक ही है; क्योंकि मुणों के समूह का संखय पृथिकी यर क्या नहीं करता है ? 11 ६८ 11

इस प्रकार असगङ्कत श्रीवर्द्धमानवरित महाकाव्य में नन्दन की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला प्रवान सर्वे पूर्ण हुआ ॥१॥

र. वेकां वर् ।

२. अवनाम्स परिवृक्षो म० ।

वे. सार्वः वः ।

## विशेषा वर्षा

#### 40.4

अवारवयो विश्वसूच्येककात्रमें वरेशकरो राज्यपुरां निकास सः ।
पुत्रोत निर्माणस्या निर्माणकाः विद्यां भुग्नमे हुन्दुक्रक्रियान् ॥१
क्याचित्रम् स्मृत्यानिकरे निर्माणकाः स्मृत्याने निर्माणः ।
क्याचित्रम् स्मृत्यानिकरे निर्माणकाः स्मृत्याः केवां व निर्माणं प्रकोः ॥२
क्याच साव्यं पुत्रमोधिरनिक्तो सहीप्रतिविद्यानिकाम पुरस्तः ॥३
स्याच साव्यं पुत्रमोधिरनिक्तो सहीप्रतिविद्यानिकाम पुरस्तः ॥३
स्यां निर्माः कात्राक्ष्रकारित्यं क्याक्ष्रमाणिकाम् हिस्सकः ॥३
स्यां निर्माः कात्राक्ष्रकारित्यं क्याक्ष्मप्रतिविद्याने ।
स्रित्रमे आभूतमस्यितिका निर्माणकारित्यर्गकानिकः ।
स्रित्रमे आभूतमस्यितिकाः निर्माः निर्मा न केवां मृति सुरिदानिनः ॥५
कराज्युतीस्या पर्यक्षम् मृत्यममस्यक्ष्मप्तान्तम् प्रवास्तिकान्तम् ।
स्राम्यक्रममुद्रस्य विद्याः स संग्रभवे प्रमयो वि क्याकाः ॥६

### हितीय सर्घ

१. अपूक्तमृतिह वन । हि करोति संमयम् वन अ

रे, असमा म॰ ४० प्रस्कृति रे,

चेतुःपयोराज्ञिययोघरिकयं नियम्य रसायतरिक्तना घनन् ।
उपस्तुतां समयवत्सकालनेषु वेत् गां रत्नपयांसि गोपकः ॥७
स पक्कलावं लिलतेषु तेस्मयं स्मितानिरामाधरपस्तवं मिषः ।
प्रियानमं नोपरराम गीकितुं मनोहरे बस्तुनि को न रक्यते ॥८
इति त्रिवर्ण मितानुपार्वयन् यथाययं त्राव्यपुर्वोकसाधनम् ।
व्यवसायनंनयस्त वस्तरान्विमासरः साधुषु नन्विचर्णनः ॥९
व्यवसायनंनयस्त वस्तरान्विमासरः साधुषु नन्विचर्णनः ॥९
व्यवसायनंनयस्त संसुत्यते स्थितः शितीवाः त्रियमा तथा युतः ।
नामः पर्यावेशित केनमञ्यकं विचित्रकृटं यवकाभनेकतः ॥१०
स्विक्तयं पश्यत एव तस्त्यवादस्त्रभाभं गगने व्यक्तियतः ।
वपुर्वयोधीवित्यवस्त्यवास्त्रभादिरक्तियां निवरावसंसवि ।
सन्तर्वाक्षस्य विनाद्यविक्रमादिरक्तियां निवरावसंसवि ।
सन्तर्वाक्षस्य विनाद्यविक्रमादिक्तमभोत्युपमोगत्ववया ।
पुरस्तदुःचे मक्तक्रपन्नरे तथेव जन्तुः सत्ततं नियन्यते ॥१३

बार्तालाप करता वा सो ठीक ही है क्योंकि स्वामी स्नेह से युक्त होते ही हैं ॥ ६ ॥ बारों दिवाओं के चार समुद्र जिसके चार स्तनों की शोभा बढ़ा रहे वे तथा जो समीचीन नयरूपी बछड़े के दूछार से इवीभूत हो रही थी ऐसी पृथ्वीक्यो गाय को उसने रक्षारूपी लम्बी रस्सी से मजबूत बीवकर गोपाल की तरह उससे रत्नरूपी दूध को दुहा था।। ७।। जिसके नेत्र सधन बिरूनियों से युक्त हैं, जिसकी औहें अत्यन्त सुन्दर हैं, जो गर्व से युक्त है तथा जिसका अधरोष्ठरूपी परलद मन्द-मन्द मुस्कान से मनोहर है ऐसे प्रिया के मुख को परस्पर देखने के लिये वह कभी विरत नहीं होता था अर्थात् सत्व्य नेत्रों से सदा प्रिया के मुख को देखता रहता या सो ठीक ही है; क्योंकि मनोहर वस्तु में कौन राग नहीं करता है ? ॥ ८ ॥ इस प्रकार जो अत्यन्त बुद्धिमान् था, श्रेष्ठ सुख के प्रमुख साधनस्वरूप त्रवर्ग-धर्म, अर्थ और काम का जो यथायोग्य उपार्जन करता था तथा सत्पुरुषों में जो ईच्यों से रहित था ऐसे उस निस्वर्धन ने अनेक वर्ष व्यतीत किये ॥ ९ ॥ तदनन्तर किसी एक समय राजा अत्यन्त ऊँचे महरू की छत पर उस प्रिया के साथ बैठा था वहाँ उसने आकाशरूपी समुद्र के फेनसमृह के समान नानाप्रकार के शिवरों वाला सफेद मेघ देखा ॥ १० ॥ राजा उस विकास नेव को आस्वर्य से देख ही रहा या कि वह उसी क्षण आकाश में विलीन हो गया। ऐसा जान पड़ता था मानों वह मेच राजा को शरीर आयु, सौन्दर्य और सम्पत्ति की अनित्यता बतलाता हका ही विलीन हुवा या ११ ११ ।। उस समय मेघ के विनष्ट होने से वह राजा, अपनी राजसभा में बिरकहृक्य हो गया । उसने जान लिया कि समस्त वस्तुओं की स्थिति इसी मेघ के समान आधे क्षण के लिये रमणीय, चञ्चल और अनेक छलों से युक्त है।। १२ ।। वह विचार करने छगा कि यह श्रीव भोगोपभोगों की तुष्णा से परपदार्थों में आसक्ति को प्राप्त होता है और उसी तुष्णा के कारण अत्यन्त दु:सदायक संसारकप तलवारों के पिजड़े में निरन्तर अवस्ट रहता है।। १३॥

र्. पक्षोभरीमृतचतुःसनुत्रां जुगोप गोरूपभरामियोवीम् ॥३॥ रषुवंश दि० स० । २. सस्मरं वक् ।

३. शनेकसंस्थामनवन् म । ४. समृष्ट्रिते व । ५. निवर्शयसाय व ।

इयं च तुंतां मामारेदिवुर्वायं मुकाम सम्माग्युनियौ विभागाताम् । पुष्टकंता वेपापुकाकारसमा अवस्ति होगार निवास सिरोसकी ॥१४ जनावित्रिकारत्वपुराज्ये क्षिताचि समृद्विपुरा न् रोयते । मनासराज्यस्थितः स केवलं प्रदानानकोववनं विवस्ति ॥१५ अव्राज्यको विवयेषु विअपूरो वियुक्त सर्व दिसियं परिवर्तन् । उपासरतमयपुरिपुनको जिलेनाबीका यक्तते विपुत्कवे ४१६ इतीस्यारवेकहिलं सुविधिकतं अ वं विकासक्षेत्रं सुव्यक्तः वया । बक्रीकृतस्ताराकृतः वित्यान्यहं समूक्षकृत्या करानिव दियः ॥१७ इति प्रभः प्रवजनाभिकाषुकरसँतोऽवतीर्यस्वतकुर्यपृष्टतः । सभागुहेपुर्वनिविद्वविष्यरे सर्व निविध्वेवसुकाच गण्यनम् ॥१८ श्वनेव वास प्रतिपश्चासकः यदे विश्वतेरक्षि सर्वभूभूवाम् । निवानुरक्तप्रकृतिविनिवधी त्रवीययं वास्वरयन्तरेण कः ॥१९ प्रवानुरायं सततं वितन्त्रतः समुक्तीत मूरावनस्य पुर्वतः । यरेषु विद्वासमयकासः स्पुदं स्योवदेवपं किमितस्तवायरम् ॥२० वतो विवाय त्वृति राज्यमुर्वितं विविधिताराविक्यम्यपुर्वरम् । तपोचनं पाणगर्वेन्युपेत्सस्तवृत्व द्या वाः प्रतिकृतता सम ॥२१

संसाररूपी सागर में इवले हुए मनुष्यों के किये यह मनुष्य जन्म करोड़ों जन्मों में दुर्राम है अर्थात् अन्यपर्याय के करोड़ों जन्म भारण करने पर यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म मिलने पर भी उत्तम देश तथा कुल बादि अत्यन्त दुर्लभ है और उनकी अपेक्षा आत्महित को चाहने वासी बृद्धि नितान्त दूर्लंग है।। १४।। सन्यन्दर्शनरूपी सुभा यद्यपि द्वितकारो है तथापि वह अनादि मिथ्यात्वरूपी रोग से पीड़ित जीव के लिये रुचती नहीं है- जच्छी नहीं लगती। वह तस्वों की अद्वितीय श्रद्धा को प्राप्त किये विना ही मात्र यमराजरूपी राह्य के मुख में प्रवेश करता है।। १५॥ इसके विपरीत जो निकट भव्य है वह विषयों में उदासीन होता हुआ रतनत्रयरूपी बहुत भारी आभूषणों को प्राप्त होता है और दोनों प्रकार के समस्त परिष्ठ को छोड़कर मोक्षप्राप्ति के किये जिनेन्द्र दीक्षा घारण करता है।। १६।। 'यही एक आत्मा का युनिस्कित हित है' ऐसा जानदा हवा भी में जिस तुष्णा के द्वारा बूखी किया गया अब में उस तुष्णा को जड़सहित उसाड़ कर उस तरह दूर फॅकता है जिस तरह कि हाथी किसी कता को उसाइ कर दूर फॅकता है।। १७।। इस प्रकार दीक्षा लेने के लिये उत्सुक राजा मन्दिक्येंन उस लेंची करा से नीजे उत्तर कर सभागृह में पहले से रखे हुए सिहासन पर क्षण भर के लिये बैठ गये और बैठकर क्ष्यन सामक पुत्र है। इस प्रकार कहने रूपे ।। १८ ।। हे बरत ! आभितवनों से स्पेष्ठ रखने बाले तुम्हीं, स्वस्त राजाओं की विश्वति के पत पर बासीन हो सो ठीक ही है; क्योंकि नवोबिस सूर्य के विसा दिवसकरूपी के पद पर कीन काबीन हो सकता है ? जुम्हारी प्रका एक जुम्हीं में बहुरक है ॥ १९ ॥ तुम निरम्तर प्रका के अनुराम को विस्तृत करते हो. मन्दी वादि मूळवनों को समुप्तति करते हो—उन्हें उत्साहित कर आमे बढ़ातें हो और धन मों पर निकास नहीं करते हो क्याः स्पष्ट है कि इससे अतिरिक्त में शुन्हें और क्या उपदेश हैं ।। २० ।। जिसे इसरे नहीं कारण कर सकते ऐसे दस विशास राज्य को, अनुसी

१. विशासी मार्गा २. तरीह मार्गा १. मार्ग्येवताः मार्गा

इसीरितां भूपतिना पुनुसूचा निश्चन्य वार्च वचने विवसणः । क्षेत्रं विकाशीक्षुकाच नव्यनः जवाकपुर्वं प्रवसारिकव्यकः ॥२२ समाराजीमेरि विवार्ध बीमता परेणासंस्थीरियमुख्यते स्वया । कक्षंपतां ते वद सात तामहं कवं प्रयक्षेत्रक विरोधिमीं मम ॥२३ **बर्वेषि कि रवतामरीवया विना <u>मुह</u>र्यमध्यातितुमक्तमं न मान्** । स्वक्रमञ्जेतावरविज्ववास्थवे महोऽपि कि शिष्ठति वासरः क्षणम् ॥२४ यथा यथि वेयसि वर्तते सुतारतया यिता प्रास्ति तमारमवरसकम् । त्वयोपविष्टी नरकाम्यकृषकप्रवेक्षमार्गीव्यममर्गकः कवम् ॥२५ प्रमुख्य वाचेञ्चममोषवायकं भवतामाश्च प्रमुसतिहारियम् । ताया सर्ग निकासनं स्थापरं न कार्यसार्वेति स कोयमास्थितः ॥२६ इति स्थितं निकामजैकनिरुवये सुतं विनिश्चित्य विपश्चितां वरः । वयोषवेर्य विश्वमीसिवायकीस्प्रस्त्रमाराजिवराजितावरः ॥२७ त्यवा विना राज्यमयेतनायकं कुल्लानायातिमदं विनायित । न विद्यते वेद्यवि गोत्रसन्ततिः किमात्मबेज्यः स्पृहवन्ति सामवः ॥२८ वितुर्वंको वक्षपि साध्यसायु वा तदेव हृत्यं तनगरम नापरम् । इति स्थितां जीतिमवेषुषीऽपि ते किमन्यवा सम्प्रति वर्तते मतिः ॥२९

के विजेता तुझ पर रखकर अब मैं पवित्र तपोवन को प्राप्त करना चाहता हूँ सो हे पुत्र ! तुम मेरी प्रतिकृत्रता को प्राप्त मत होओ--गेरे कार्य में बाधक मत होओ।। २१।। इस प्रकार मोक्षाभिलावी राजा के द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर बचन बोलने में निपुण तथा शत्रु समृह को विनम्न करने बाला मध्यन, क्षणभर विचार कर प्रणामपूर्वक इस प्रकार बोला ।। २२ ।। 'आत्मा के लिये हितकारी महीं है' ऐसा विचार कर जाप बुद्धिमान के द्वारा यह राजलक्ष्मी छोड़ी जा रही है अतः जो आपके लिये इष्ट नहीं है सथा मेरे लिये भी विरुद्ध है उस राजलक्ष्मी को हे पिता जी ! मैं किस प्रकार प्राप्त करूँ ? यह जाप ही कहें ।। २३ ।। जापके चरणों की सेवा के बिना में मुहूर्त भर भी ठहरने के लिये असमर्थ हूँ यह क्या आप नहीं जानते ? अपने जन्म के कारण सूर्य के कले जाने पर भी क्या दिन क्षणभर के लिये भी ठहरता है। ।।२४।। अपने साथ स्नेह रखनेवाले पुत्र को पिता उसी प्रकार का उपदेश देता है जिस प्रकार से कि वह कल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होता रहे फिर आपने मुझे नरकरूपी अन्यकृप में प्रवेश कराने वाले इस स्वच्छन्द मार्ग का उपवेश क्यों दिया ? ॥२५॥ बाप अमोध दाता हैं तथा नजीभूत मनुष्यों की पीड़ा को हरनेवाले हैं इसलिये में प्रणाम कर आपसे यही याचना करता हैं कि मुझे आपके साथ दीक्षा लेनी दी जाने। मुझे और कोई कार्य नहीं है इसना कहकर वह चुप बैठ गया।। २६।। इस प्रकार विद्वानों में श्रेष्ठ पिता ने जब यह निस्चय कर किया कि युच एक दीका के ही निक्वय में स्थित है तब वह वांतरूपी मुकाबली की वेदीप्यमान कान्ति के समूह से अवरोड को सुज्ञोमित करता हुआ इस तरह बोला ॥ २७ ॥ हे पुत्र ! कुलक्रम से चला आया यह राज्य हेरे बिना नायकविहीन होंकर नष्ट हो बावेगा । यदि वंदा की परम्परा नहीं है तो सत्पुक्य संसान की इच्छा क्यों करते हैं ? ॥ २८ ॥ पिता का बचन बाहे प्रशस्त ही बाहे अप्रशस्त हो, उसे करना ही पुत्र का काम है दूसरा नहीं' इस स्थिर नीति को जानते हुए भी तुन्हारी बुद्धि अन्त्रवह हो अही है ?

पुरं पुर्वत्वा प्रमस्त सपोवर्ग कुल्लिवसिस्तेन विकासिसेययम् । बनायकारो मम द्वार बायते तती पूर्व तिष्ठ विनामि कानिवित् ॥३० इतीरवित्या राजवस्य कुर्वीय श्यमं निका स्यं प्रमुदं स्वविधात । विविज्ञरत्मरपुरवर्षियां वर्षेषिनिर्मितासम्बक्तपापमञ्चलम् ॥३१ नेरोक्तमा क्रुसियकहरकपुरुषामानुबाय भूगाविति मनियभिः समम् । बेरता मनावं भवता महारकतं करे करत्वास इवापितः चुतः ॥३२ कत्वजिषशियरकामुकान्यकाव्यकावराषुष्ठकय विभिन्नेयी गृहात् । वार्ण तराक्रमरपानुसारिजीं विश्वं च होंड च पूरी निवेद्यान् ॥३३ गृपैः समं बश्राकारैः स बश्रामीं गर्के विकासः विक्रिताणवान्तिके । प्रयस रीक्षामनवसकेहितामचेहतहोहतकर्मवां अवे ॥३४ याते पूरौ चेयन्ति सहियोवकं विवादकातामा ततान नन्दनः। तमावनक्रमाप सहतेः स्थिति सतां वियोवे हि बुधोऽपि सिवते ॥३५ वयात्यसायः सर्वाभिसंहतिः विदु वियोगस्यक्तिं व्यवीवयदः। कवाभिरत्येरपि तं महीपति सहीवतां को न सुकाय बेहते ॥३६ उदाबहारेलि सभा समीव्यरं विचारमुग्युच्य गरेगा सम्प्रति । प्रजाः समावनासम नाम मस्तिकाः शुक्ते क्याः कापूरको म बीरवीः ॥३७

॥ २९ ॥ 'पूत्र को लेकर तपोवन जाते हुए पिता ने कुल की स्थिति को नष्ट करा दिया' ऐसा लोका-पवाद मेरा होना है इसलिये हे पुत्र ! कुछ दिन तक घर मे रहो ॥ ३० ॥ इस प्रकार कहकर पिता ने अपना वह मुकूट स्वयं ही पुत्र के सिर पर रख दिया जो कि नाना रत्नों की देदीप्यमान किरजों के समृह से इन्द्रधनुष के मण्डल को निर्मित कर रहा था।। ३१।। तदनन्तर नस्रीभूत मस्तक पर अञ्जलि बौध कर बैठे हुए राजाओ और मन्त्रियों से राजा ने कहा कि बन को जाते हुए मैंने आप सब महात्माओं के हाथ में यह पुत्र घरोहर के समान समर्पित किया है।। ३२।। स्त्री, मित्र तथा स्वायी माई-भतीजों से विधिपूर्वक पूछ कर वह वर से निकल पड़ा। क्षणभर के लिये स्त्री-मित्र जादि के रोने के शब्दों का अनुसरण करनेवाली अपनी बुद्धि और दृष्टि को उसने शीघ्र ही उस ओर से हटाकर अग्रिम पथ में स्थापित कर लिया ।। ३३ ।। पञ्चम गति को प्राप्त करने के इच्छूक राजा ने पांच सी राजाजों के साथ विश्विचालव नामक गुरु के समीप निर्दोष चेष्टावाली दीला चारण कर ली। इस प्रकार दीक्षाधारण कर वह ज्ञानावरणादि बाठ उद्धतकर्मी को जीतने की चेटा करने लगा ॥ ३४ ॥ नम्बन, यद्यपि संसार की स्थिति को जानता या तो भी कल्याणकारी पिता के यहे जाने पर उनके बिबोग से उत्पन्न विवाद को प्राप्त कर दू:सी हो गया सी ठीक ही है; क्योंकि सस्पूरुपों के वियोध में विद्वाद भी दु:बी होता ही है ।। ३५ ।। मन्त्री, सांपन्त तथा माहवों का समूह विद्वा के विवोध है पीड़ित उस राजा की कथा-कहानियों जीर जन्म उपायों से बहुसाने खगा सी ठीक ही है; वर्गीक महापूरवों के सुख के किये कौन नहीं बैद्धा करता ? ॥ ३६ ॥ इक दिन समा ने अपने सस राजा से कहा कि हे नरेन्त्र ! जब जाप विधाय को छोड़कर स्वामिकिहीन प्रवा की सम्बोधित कीविये क्योंकि हीन पुरुष ही योग के बशीभूत होता है, घीर-बीर बुद्धि की बारण करनेवाला नहीं ॥ ३७ ॥ हे

१. वजीलमाञ्च मण ।

पुरेब सर्वः शितिपार वासरक्रियाककायः क्रियसां यवेष्ण्या । इति प्रेमी सोकवरी त्वयि ल्यिते सचेतनाः के सुसमासते परे ॥३८ पाँत विद्यामित्यमुशिष्य सा सभा विसर्विता तेन मुहानुपाययौ । विकारमुन्युच्य क्यार मन्दनः क्रियां यथोक्तां सक्काविनस्दनः ॥३९ बहोभिरस्पैरच नृतनेश्वरो विवेच खेदेन विना गरीयसा । गुणानुरेक्तामकरोद्धरावयुं भयावन ज्ञामपि वात्रसंहतिस् ॥४० तबद्भतं नो तमुपेस्य मुभृतं बकापि क्ष्यमीस्त्वबक्तवमाप यत्। इवं तुं चित्रं सकले महीतले स्थिरापि कीर्तिश्रंयतीति सन्ततम् ॥४१ अतूनसस्येन विभारसरात्मना गुजैः शरणवन्त्रवरीचिहारिभिः। न केवसं तेन सनाभिमण्डलं प्रसाधितं बाबुकुलं च लीलया ॥४२ इति स्वदास्त्रित्रयसारसम्पवा क्षितीव्वरे कल्पलतीकृते क्षितौ । दिने दिने राज्यसुखं वितम्बति न्यबस गर्भं प्रमदाय तिल्प्रया ॥४३ असूत कालेन ततः सुतं सती प्रियक्ट्ररा प्रीतिकरं महीपतेः । अभिक्यवा नम्ब इतीह विद्युतं मनीहरं चुतलतेच पस्लवम् ॥४४ विवर्षयम् क्रातिकुमुद्दतीयुदं प्रसारयन्तुज्यककान्तिवन्त्रिकाम् । कक्राकरूपाधिगसाय केवसं विने विनेऽवर्धत बारुचन्द्रमाः ॥४५

महीपाल ! दिन को समस्त क्रियाओं का समूह पहले के समान इच्छानुसार किया जाय । हे प्रभो ! जब आप ही इस तरह शोक के वशीभूत होकर बैठे हैं तब दूसरे कौन सचेतन-समझदार पुरुष सुख से बैठ सकते हैं ?।। ३८ ।। इस प्रकार सभा ने राजा को सम्बोधित किया। सम्बोधन के बाद राजा के द्वारा विसर्जित सभा अपने-अपने घर गई और समस्त याचकों को आनन्दित करनेवाला राजा नन्दन विषाद छोड़ कर समस्त क्रियाओं को यथोक्त रीति से करने लगा ।। ३९ ।। तदनन्तर नवीन राजा नम्बन ने थोड़े ही दिनों में किसी भारी खेद के बिना मात्र बुद्धि से ही पृथिवीरूपी स्त्री को अपने गुणों में अनुरक्त कर लिया तथा शत्रुसमूह को भी भय से विनम्न बना दिया।। ४०।। वह आइचर्य की बात नहीं थी कि लक्ष्मी चंचल होने पर भी उस राजा को पाकर अचल हो गई थी परन्त यह आश्चर्य की बात थी कि कीर्ति स्थिर होने पर भी समस्त पृथिबीतल पर निरन्तर धुमती रहती थी।। ४१।। विशास पराक्रमी और ईर्ष्याविहीन हृदयवाले उस राजा ने शरद ऋतु के चन्द्रमा की किरणों के समान मनोहर गुणों के द्वारा न केवल भाईयों के समूह को बशीभृत किया था किन्तु शत्रममृह को भी अनायास वश में कर लिया था।। ४२।। इस प्रकार अपना उत्साह, मन्त्र और प्रभुत्व इन तीन शक्ति रूप श्रेष्ठ संपत्ति के द्वारा पृथिवी पर कल्पलता के समान सुशोभित राजा जब प्रतिदिन राज्य सुस को विस्तृत कर रहा था तब उसकी वल्लभा ने हुए के किये गर्भ धारण किया ।। ४३ ।। तवनन्तर जिस प्रकार आम्रलता मनोहर पल्लव को उत्पन्न करती है उसी प्रकार पतिवता रानी प्रियक्तरा ने समय होने पर राजा की प्रीति को उत्पन्न करनेवाला वह पुत्र उत्पन्न किया जो कि कोक में मन्द इस नाम से प्रसिद्ध हुआ।। ४४॥ जातिरूपी कुमुदिनियों के हर्ष को बढ़ाता और उज्ज्वल कान्तिरूपी चौदनी को फैलाता हुआ वह बालकरूप चन्द्रमा मात्र कलाओं के समूह की

१. प्रमी म० ।

२. नम्बनाम् व० ।

जवीच्छवतन्त्रतन्युव्यवस्तवानुषावनीकृत्य तनीववरं गुवा । विष्टवायानस्य सुब्रस्तो मयुः परिचयं नेतुनिवायेतद्वनम् ॥४६ पुराज्यकार्यकारिक बूरती विद्यूगनैकीताज्ञातरिक्वनः । अर्जनकाराकुरकोरकादिभिनेतं मनुनैसममुत्रताकुलम् ॥४७ अपोधवुक्तम्बुकुरुमकुराज्जितं वरीत्य चूतं भ्रमराः सिवेबिरे । वरान्यमेव्यञ्जनसञ्दर्श पर्व सुरक्षिणं बन्युनियायिकान्यवाः ॥४८ निरत्तरं कुर्मककोरकोरकरात्स्वमूकतो विश्ववयोकगावयः। मृगेक्षजामां करजाम्बुकाहतः प्रश्नुहरोनेव क्षेत्रपत ॥४९ स्वभुक्तवेषं विरहावितात्ममां निष्ठत्य मासं मक्तोप्ररक्षसा । परुष्यक्षाची प्रसम्बद्धकेन वा निरम्तरं क्षोपयितुं व्यवारयत् ॥५० विकासिनीवक्त्रसरोक्तासवक्रयाधिनं कसरमेख युज्यितम् । तुतीय कृष्यन्तपुरायिनां कुछं प्रियाः समामव्यसमा हि बेहिनाम् ॥५१ वनतंयत्वोकिल्युकार्ष्यंनिप्रयुक्तमृङ्गस्यमगीतद्योगिते । बनान्तरङ्को स्वर्षान्वनाटकं कताङ्गाना दक्षिणवातनर्तकः ॥५२ हिमक्षतां बीक्ष्य समस्तपश्चिमीमिति क्रूषा प्रोक्सितवक्षिणायनः। रविविधास्यप्रिव तस्य निप्रहं हिमारुयस्यानियुक्तं न्यवर्तत ॥५३

प्राप्ति के लिये दिन-प्रनिदिन बृद्धि को प्राप्त होने लगा ॥ ४५ ॥ तदनन्तर उस राजा के लिये खिलते हुए नवीन पुष्प और पल्लवों का उपहार लेकर हर्षपूर्वक उसके दर्शन की इच्छा से बहुत दूर से वसन्त आया और परिश्रम दूर करने के लिये ही मानों बन में ठहर गया।। ४६।। वसन्त ऋतू ने दक्षिण दिशा से आये हुए मलयसमीर के कम्पनों से पुराने पत्तों को दूर हटा कर मदोन्मत भ्रमरों से व्याप्त वन को अङ्करों तथा कुड्मलों आदि से अलंकत कर दिया।। ४७ ॥ जिस प्रकार धन के अभिलाधी बन्धु, उदार तथा निनवाली बहुत भारी संपदाओं के स्थानभूत सरल बन्धु की सेवा करते हैं उसी प्रकार भ्रमर, कुछ-कुछ प्रकट होती हुई मञ्जरियों के अक्टूरों से युक्त आम्रकृत की प्रदक्षिणा दे-देकर सेवा करने लगे ॥४८॥ मृगनयनी स्त्रियों के चरणकमलों से ताडित अशोक वृक्ष, अपनी जड़ से लेकर निरन्तर कुड्मलों तथा बेंडियों के समूह को बारण करता हुआ लोगों के द्वारा ऐसा देखा ग़मा या मानों उसे स्त्रियों के चरणस्पर्श से हर्ष के रोमाञ्च ही निकल आये हों ।।४९।। पलाश का वृक्ष ऐसा जान पड़ता था मानों वह, कामरूपी उग्र राज्यस के द्वारा छील-छीळकर निकाले तथा उसके साने से शेव बचे हुए विरहपीड़ित मनुष्यों के मांस को फूलों के छल से निरन्तर सुसाने के लिये ही धारण कर रहा या ।। ५० ।। स्त्रियों के मुखकमरू की मदिरा का पान करनेवाले पुष्पित बकुरू वृक्ष को पाकर गुंजार करते हुए भ्रमरों का समूह संतोष को प्राप्त हुआ सो ठीक ही है; क्योंकि समान व्यसन वाले लोग प्राणियों को प्रिय होते हैं। भावार्य-जिस प्रकार भ्रमर मधुपायी होते हैं उसी प्रकार बकुलकुक्ष भी मनुपायी में इसिक्रमें समान व्यक्त होने से दोनों का प्रसन्न होना उन्तित ही या ॥ ५१ ॥ कोयल की कूक रूप मृदङ्गध्यनि से साथ होनेवाले अमरों के सब्दरूप गीत से बुसोजित बनान्तरूपी रङ्ग-मूमि में मलयसमीरक्षी नर्तक लताक्ष्पी स्त्रियों से कामवर्षक नाटक का नृत्य करा रहा का ॥५२॥ समस्त कमिलिनयों को हिम के हारा नष्ट हुई देख कीय से उसका प्रतिकार करने के क्रिये ही मानी

१. मिनापंतहनम् व० । २. न्याचीवस व० । १. क्वांतिः प्रयुक्त म० ।

समिवतोऽज्युक्कवसवर्णकोशभया व काँकवारो कथते स्व सौरभम् । तवाहि सोने सकते न हरवते समावयः कोऽपि समस्तसंच्याम् ॥५४ अनग्रसाधारय सौरवान्वतं दयानमञ्जुक्कवसुक्कवंच्यम् । "म सम्पत्तं मृक्कवाः सिवेविरे कवं मुक्को मिन्नारममां रतिः ॥५५ सरोवहित्या सिशिरारयये चिरारकवित्यक्षावितपूर्वसम्पता । वसन्तक्रमीमिनवीवितुं मुद्दा महोरपतं च्युरिकोममीरुवत ॥५६ अवृष्टपूर्वानिय पूर्वकरूमां बिहाय कोनीकतिकां मयुक्ताः । प्रपेतिरे पुष्पिकसाधवीकतां चका हि सोके मयुप्तिमां रतिः ॥५७ हिमचापायहित्यां सुवावहां कुमुद्दीमां कुपुरानर्पायः । प्रसारयापास निसायु वित्ताकां मनोभुवः कोतिमिकोकितकायः ॥५८ स्वसौरभागोवितसर्वविद्युक्तं समं मयुप्तिविव्यक्ष्यात्मनः ।।५८ जगहशीकर्तुमकं मनोभुवा प्रयोगितां चूर्वमिकोक्यात्मनः ॥५९ जगहशीकर्तुमकं मनोभुवा प्रयोगितां चूर्वमिकोक्यात्मनः ॥६०

सूर्य दक्षिणायन को छोड़ हिमालय के सन्मुख लौट गया था ॥ ५३ ॥ कनेर का वृक्ष उज्ज्वल रङ्गों की शोभा से युक्त होने पर भी सुगन्त्रि को प्राप्त नहीं कर सका या सो ठीक है; क्योंकि समस्त संसार में ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो निखिल सम्पदाओं का आधार हो ॥ ५४॥ चम्पा का फूल यद्यपि अनन्य साधारण-अन्यत्र न पाई जानेवाली सुगन्धि से सहित था और उज्ज्वल पूष्प रूप संपदा को धारण कर रहा था तो भी भ्रमरों के समूह उसकी सेवा नहीं कर रहे थे सो ठीक ही है; क्योंकि मिलनात्माओं कलुषित हृदयवालों (पक्ष में स्थाम वर्ण वालों) की सुगन्ध में प्रीति कैसे हो सकती है ? ॥ ५५ ॥ शिक्षिर ऋतु की समाप्ति होने पर विरकाल बाद जिसने किसी तरह अपनी पूर्व-सम्पत्ति को प्राप्त किया था ऐसी कमलिनी ने वसन्तलक्ष्मी को देखने के लिये ही मानों हर्षवज्ञ नेत्र के समान कमल को खोला था अर्थात् कमलिनी में कमल पूष्प विकसित हए थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानों कमलिनी ने बसन्त की शोभा को देखने के लिये हर्षवश नेत्र खोले हों ॥ ५६ ॥ भीरे पूर्वबल्लभा-पहले की स्त्री के समान कुन्दलता की छोड़ कर फूलों से युक्त माधवी लता के पास इस प्रकार जा पहुंचे जैसे उसे कभी देखा ही नहीं हो-मानों वह उनके लिये नवीत. बस्लमा हो सो ठीक ही है; क्योंकि लोक में मधुपायी बीवों की प्रीति चञ्चल होती ही है ॥ ५७ ॥ चन्द्रमा रात्रियों में हिम का अभाव हो जाने से निर्मल तथा कुमुविनियों के लिये सुखदायक बाँदनी को बिस्तुत करने लगा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों सम्पत्तिशाली कामदेव की कीर्ति को ही विस्तृत कर रहा हो ॥५८॥ वसन्त लक्ष्मी, भ्रमस्थिं के समूह के साथ अपनी सुगन्ध से समस्त दिशाओं को सुगन्धित करनेवाले सुन्दर तिलक पुष्प की स्वयं सेवा कर रही थी और उससे ऐसी बान पड़ती थी मानो उस तिलक पुष्प को अपना तिलक बनाने की इच्छा से ही सेवा कर रही हो ॥ ५९ ॥ यलयसमीर, मनोहर गन्त्र से युक्त, सन्तानक वृक्षों से उत्पन्त कुलों

१. वर्णप्रकर्षे सति कर्णिकारं दुनीति निर्गन्यतया स्य चेतः ।
 प्राचेण सामध्यविभी गुणानां पराङ्मुसी विश्वसृषः प्रवृतिः ॥२८॥ — कुमारसंत्रव तृ ।
 २. तं पस्पकं व० ।
 ३. कीन्सी स्रतिकां व० ।
 ४. मध्याविनां गर्थः व० ।

निवृत्य गण्ड स्थानुहं जियनियाः सदा स्थारम् वि विश्वते संस्रान्तुवा । इतीय विशेषांचीत हम् मोशिकः स्वयुचितीरम्बनसम्बद्धाः ११६१ इति प्रमुख्यकृतरामि रामितं वनं समहासूनपासको भ्रमन् । तरेकरेशे युनियुजितार्थीये प्रतिष्ठिते प्रीक्षिकमेकत प्रभूम ॥६२ प्रमम्य अस्त्या परका चहुरपुनि अन्तर्भ बैगाह्यस्यातकः पुरीम् । तवीयमञ्जानमनं महीयतेरश्रीष्ट्रमाचैवर्यितुं मधीरपि ॥६३ महाप्रतीहारनिवेशिताननः सवःस्थितायं प्रणती भक्नीमुखे । म्यवेटबहुर्वितपुरुपेपहरूवैर्पेषु वचीनित्रा मुनीन्त्रभागतम् ॥६४ इतो निस्त्योपवने स्थितं पुनि सहीशृहत्याय मृतेन्त्रविष्ट्ररात् । पवानि सप्त प्रतिगम्ब तां विशं ननाम बुढामणिपीडितार्वनिः ॥६५ धर्म स्थमद्वाजरणेः समं तथा विसीयं तस्ये बहु पारितोविकम् । ववापबल्यातमृनीन्त्रवन्यनात्रयात्र्यभेरीं नगरे नरेश्वरः ॥६६ प्रतिस्वनापूरितसर्वविङ्गुसं शहीयपाकर्णं रवं समस्ततः। जिनेन्द्रथर्मभवजोत्सकात्मना विनियंग्रे पौरक्रमेन तत्सजम् ॥६७ पुरःसरैरष्टनवैः पदातिभिः समस्थितं द्वारमुपेस्य वेगतः । अभोष्ट्रवाहानविष्ह्य राजकं प्रतीकवावास नरेन्द्रानिर्वक्षम् ॥६८

की पराग को सब ओर विस्तृत कर रहा या जिससे ऐसा जान पहला या मानों कामदेव जनत् को वश में करने के लिये समर्थ, श्रेष्ठ औषघों से निर्मित चूर्ण को ही विस्तृत कर रहा है।। ६०।। मार्ग में पड़ने वाले आस्रवृक्षों पर बैठी कोयल अपनी कुक से पश्चिक को मानों यह डॉट ही दिखा रही थी कि लौटकर अपने घर जा, प्रिय स्त्रियों का स्मरण करता हुआ कामव्यवा से व्यर्थ ही क्यों मर रहा है ?।। ६१ ।। इस प्रकार पुष्पित वृक्षावली से सुस्रोभित वन में सब और अमल करते हुए बनपालक ने बन के एक देश में स्थित अवधिज्ञानी प्रौष्टिक नामक मृनिराज को देखा ।। ६२ ।। परममिक से महामृनि को प्रणाम कर बनपालक शीघ्र ही राजा को मृनिराज तथा बसन्तऋतु के अभीष्ट आगमन की सूचना देने के लिये नगरी की ओर गया ।। ६३ ।। प्रधान द्वारपाल के द्वारा जिसके आगमन की सूचना दी गई थी ऐसे क्लपाल ने, सभा में स्थित राजा के लिये प्रणाम कर दिसाये हए फूलों और परूलकों से वसन्त की तथा बचनों के द्वारा मुनिराज के आगमन की सूचना दी ।। ६४ ।। 'मुनिराज वन में स्थित हैं, बनपार से यह समाचार सुन राजा ने सिंहासन से उठकर सथा उस दिशा में सात इंग जाकर उन्हें नमस्कार किया। नमस्कार करते समय राजा अपने चुडामणि से पृथ्वी को पीडित कर रहा था।। ६५ ।। उस समय अपने शरीर पर धारण किये हुए आअवणों के साथ बनपाल की पारितोषिकरूप में बहुत बन देकर राजा ने नगर में प्रसिद्ध मुनिराज की वन्दना के लिये प्रस्थान-भेरी बजवाई ॥ ६६ ॥ प्रतिब्बनि के द्वारा समस्त दिशाओं को न्यास करनेबाले होती के साथ को सुनकर जिनेन्द्र कर्म को सुतने के लिये उत्कव्धित नगरमासी जन ताकाम सब बोर हे बाहर निकल पड़े।। ६७।। आये-आने चरानेवासे आठ-नी केमकों सहित राका लोग, मधीर बाहुमों पर सवार हो श्रीक्रा ही बार पर वा गईने और रामा के निकास की

<sup>2.</sup> Africal as 1

२. प्रीविक्षपदिम् स॰ ।

१. विभिन्ने गा ।

भूहीतनेपव्यविकासविश्वमं परीतमन्तःपुरमञ्जूरक्षकैः । समनतो कृष्यतं विनिर्ययौ तदासया शाननिर्वेष निरीकितुम् ॥६९

### [शार्लिनकी डितम्]

वर्षरियमनोरयान्सफलपसावहा मसहियं तरकालोचितवेयमृत् वितिभृतां कातेषुतः सर्वतः । मूपेन्द्रो मुनिवन्यनाय परयाज्यासङ्घीनं सम्पदा हर्म्यापस्थितवारुपौरवनितानेत्रोस्पसैरचितः ॥७०

॥ इत्यसनकविकृते श्रीवर्धमानकाव्ये वन्दनाभक्तिगमनो नाम द्वितीयः सर्गः ॥

### वृतीयः सर्गः

#### अनुष्टुप्

जय प्राप मुनेस्तस्य निवासात्पावनं वनम् । नन्दनो नन्दनोद्धानसन्त्रभं शक्रसन्त्रभः ॥१ वरिरेभे तमस्येत्य दूराह्ररीहरतभमः । सुगन्धिवंन्युवद्यूरिदनिणं दक्षिणानिसः ॥२

प्रतीक्षा करने लगे।। ६८।। जिसने वेषभूषा और हावभाव को ग्रहण किया था, जो अङ्गरक्षकों से विरा हुआ था तथा उचित वाहनों पर अधिरूढ था ऐसा अन्तः पुर राजा की आज्ञा से ज्ञान के भण्डारस्वरूप मुनिराज के दर्शन करने के लिये सब ओर से बाहर निकला।। ६९।। जो धन के द्वारा याचकों के मनोरथ को सफल कर रहा था, उस समय के योग्य वेष को धारण कर रहा था, राजाओं के समूह से सब ओर घिरा हुआ था और महलों के अग्रभाग पर स्थित नगरवासियों की सुन्दर स्त्रियों के नयनकमलों से पूजित था ऐसा राजा मत्त हाथी पर सवार हो उत्कृष्ट विभूति के साथ वम की ओर चला।। ७०।।

।। इस प्रकार असग किव कृत श्री वर्धमान काव्य में वन्दनामिक के लिये गमन का वर्णन करनेवाला दूसरा मर्ग समाप्त हुआ।।

### हतीय सर्ग

तवनन्तर इन्द्र के समान मध्यम, नन्दनवन के समान उस वन को प्राप्त हुआ जो कि उन मृनिराज के निवास से पवित्र हो गया था।। १।। अम को दूर करनेवाली सुगन्धित मलयसमीर नै अतिकाय उदार राजा नन्दन का दूर से सम्मुख आकर माई के समान आलिजून किया। भावार्थ—राजा नन्दन भूरिदक्षिण—अतिकाय उदार था (पक्ष में अत्यिषक दाक्षिणात्य था) और मलयसमीर भी दक्षिण से आ रही थी इसलिये दाक्षिणात्यपने की अपेक्षा दोनों में माईबारा था। पुराववातारमामामवोसुमुननास्थितिः । सिनवेन विना का व्यक्तिस्पृत्तं व्यक्तिस्थातं ॥३
वर्गोतात्तपमाधिरांस्विद्वाद्वेनम् । वित त्वस्वा सहीपाको मृत्वहत्तावकस्वमम् ॥४
रक्तात्रोकतरोग्नेने निर्मते त्यत्विधाद्वनम् । वित त्वस्वा सहीपाको मृत्वहत्तावकस्वमम् ॥४
रक्तात्रोकतरोग्नेने निर्मते त्यत्विधाद्वनः । वित्यतेष्य सहीपाकः प्रकारम महापुनिम् ॥६
स निवाय त्वस्यवंसूतके पुभूतां विद्युः । प्राव्यक्तिः प्रकारमेनाद्वात्रोग्नुदितो पुनिम् ॥७
भगवन्यव्यक्तवानं निर्मृतः वि व वायते । तव निर्मृतसोहस्य वर्षानाहर्यनादिव ॥८
नक्तात्रमापि हव्यवेष पूर्वकावः कवं हृतः । नाथ त्वयहित्ववाने भवत्वत्वतिमस्वनः ॥१०
मन्यस्वसमूहानामपुत्रहकरावहन् । भवतः वोतुधिक्वानि भवतन्तिमस्वनः ॥१०
इत्युवाह्यय ववनं तुंक्तिभृते महीपुन्ति । ततो यतिष्वाचीवे सवकाविकोक्वः ॥११
पवाषत्कव्यमानानि प्रया जन्यान्तराणि ते । त्वनेकाप्रविधा व्यक्तं भव्यकुत्रमणे ग्रनु ॥१२
व्यवह्यत्वत्वते वात्ये कुक्वीकत्वरोभवा । विवते वाह्यप्रे केर्नेहंसन्तीवान्यनिन्याः ॥१३
अस्युत्तरत्वे तस्या वराहो नाम वर्वतः। उत्स्यद्वाय विवारेक्योम् प्रव्यं नाक्तिकोष्व्युतः ॥१४
अभवत्वं गिरी तत्र प्रावितक्षीवकुत्वरः । इतः प्रमृति राज्येग्र मृगेस्यो नवने भवे ॥१५५

अत. भाई, भाई का वालिङ्गन करता ही है।।२।। राजा पर्वत के समान ऊँचे हाथी से दूर से ही नीचे उतर पडा इससे ऐसा जान पडता था मानों 'विनय के बिना लक्ष्मी क्या है' इस सुमाबित को ही वह प्रकट कर रहा था।। ३।। जिसने छत्र आदि राजिनह दूर कर दिये हैं ऐसे राजा ने मृत्य के हाथ का अवलम्बन भी छोड़कर वन मे प्रवेश किया।।४॥ उसने लाल-लाल अशोक वृक्ष के नीचे स्फटिक मणि के निर्मल शिलातल पर विराजमान मुनि के दर्शन किये। निर्मल शिलातल पर विराजमान मूनि ऐसे जान पड़ते थे मानों समीचीन धर्म के मस्तक पर ही विराजमान हों।। ५।। जिसने हस्त-कमल के कुड्मलों को मुकुट के अग्रभाग पर लगा रखा था ऐसे राजा ने तीन प्रदक्षिणाएँ देकर महामुनि को प्रणाम किया ।। ६ ।। राजाधिराज मन्दन, उनके निकट पृथ्वी तल पर बैठ गया और हाथ जोड़ प्रणाम कर प्रसन्न होता हुआ मुनिराज से इस प्रकार कहने लगा ॥ ७ ॥ हे भगवन् ! सम्यग्दर्शन के समान मोह को नष्ट करनेवाले आपके दर्शन से मध्य जीवों को तृप्ति क्यों नहीं होती है ? ॥ ८ ॥ हे नाथ ! अकाम-इच्छारहित होने पर भी आपने मुझे पूर्णकाम-पूर्णमनोरख केसे कर दिया ? इसीसे मुझे आरुचर्य हो रहा है इसके सिवाय दूसरा आरुचर्य मुझे नहीं है।। ९।। हे स्वामिन्! भव्यजीवों के समूह का उपकार करने वाले आपसे मैं अपनी भवपरम्परा को सुनना चाहता हूँ ॥ १० ॥ इस प्रकार कहकर जब राजा चुप हो गया तब सर्वावधिक्रानरूपी नेत्र को धारण करने वाले मुनि इस प्रकार कहने लगे ॥ ११ ॥ हे भव्यशिरोमणे ! मैं सुम्हारे मवान्तरों को वयार्थरूप से कहता हूँ सो तुम एकाप्र बुद्धि से उन्हें अच्छी तरह सुनो ॥ १२ ॥ अधानन्तर इस अरत क्षेत्र में हिमक्त्कुलाचल के पद्म नामक सरोवर से उत्पन्न गङ्गा नाम की नदी है जो फैनों से ऐसी जान पढ़ती है मानों जन्य निवर्गों की हैंसी ही कर रही हो ॥ १३ ॥ उस गङ्गा नदी के उत्तर तद पर एक वराह नाम का पर्वत है जो शिक्षरों से जाकाश की लॉब कर ऐसा जान पड़ता है मानों स्वर्ग को देखने के लिये ही कैंचा उठा जा रहा हो ॥ १४ ॥ है राजेन्द्र ! इस सब से पूर्व नीवें अब में तुम उस पर्वंत पर मदोम्मल हाजियों की भवत्रीत करनेवाले सिंह वें ॥ १५ ॥ बास-

१. स वर्मस्थेव व० १ २, तदास्वर्क म० । १. तुष्णीमृते म०, त० । ४. महीमुर्वे म० ।

धन्द्रमा के साथ स्पर्धा करनेवाली दाढों के अग्रमाग से जिसका विशाल मख भयकर था, जिसकी गर्दन की घुँचराली सटाएँ दावानल की शिखाओं के समान पीतवर्ण थी, जो पीली-पीली भौंहो रूपी धनुष से भयकर था, जिसके नेत्र देदीप्यमान उल्का के समान थे, क्रमपूर्ण गोलाई को लिये हुई पूँछ का गुच्छा ही जिसकी क्यर उठी हुई ध्वजा थी, जो अपने उन्नत पूर्वभाग से ऐसा जान पड़ता था मानों गगनतल की छलाँग ही भर रहा हो, चन्द्रमा की सघन किरणों के पढ़ने से खिले हए कूमुदो के समान जिसकी कान्ति थी, जो उस पर्वत की शिखर पर गरजते हुए मेघों को क्रोधवश अपनी गर्जना से बॉटता हुआ वेग से उछल-उछल कर पैने नलों से चीर रहा था, तथा निकूञ्जों से युक्त उस पर्वत पर दौड़ते हुए हाथियों का जो पीछा कर रहा था ऐसा वह सिंह उस पर्वत पर स्वच्छन्दता-पूर्वक चिरकाल से रह रहा था।। १६-२०।। किसी समय वह सिंह जङ्गली हाथी की शिकार कर परिश्रम से दुखी होता हुआ गुफा के अग्रमाग में शयन कर रहा था। गुहा के अग्रमाग पर पड़ा हुआ वह सिंह पर्वत के अकारण हास्य के समान जान पड़ता था ॥ २१ ॥ उस प्रकार सीये हुए उस सिंह को आकाश मार्ग से आगत अमितकीति तथा अमितप्रभ नाम के पवित्र मुनियों ने देखा ॥२२॥ आकाश मे चलनेवाले अर्थात् चारणऋदि के धारक दोनों प्रमुख मुनिराज आकाश से उतर कर सप्तपणं वृक्ष के नीचे मणिमय-शिलातल पर बैठ गये ॥ २३ ॥ जो दयावान् थे, निर्भय थे, मनोहर कष्ठ से युक्त थे तथा अतिकाय बुद्धिमान थे ऐसे वे दोनों चारणऋदिवारी मनिराज सिंह को सम्बोधने के लिये उच्चस्वर से प्रकृति का पाठ करने लगे ॥ २४ ॥ तदनन्तर उनकी आवाज से जिसकी निद्रा-सम्बन्धी तन्द्रा नष्ट हो गई थी ऐसा वह सिंह अपनी सहस्र-सन्मकात कूरता को छोड़ क्षणभर मे जार्य मनुष्यों जैसे हृदय का धारक हो गया ॥ २५ ॥ जिसके कानों के अध्यमान और पूँछ नीचे की ओर शुक्र गई थी ऐसा वह सिंह उस पर्वत के गुहाद्वार से बाहर लिक्लकर तथा भगंकर आकृति को छोड़कर उन मुनियों के समीप जा पहुँचा ॥ २६ ॥ सामने जुन सुनियों का नुस वेसने की प्रीति से जिसके नेत्र विस्तृत हो रहे वे ऐसा वह खिह जनके कारो अस्ताना शान्त साव से बैठ गया ॥ २७ ॥ उदार बुद्धि के धारक अभितकीति मुनिराज उस सिंह की वैश्व इस प्रकार बोले ।

१. परसवीद्व्यक्तितव्यव व० ।

२. त्रीस्लसत् व० ।

३. मुक्तानविकाति ।

मार्थेक केवार्स नृते विद्य विद्यानितं सामा । दुश्यानित्तं सामारोऽन्यस्वात्त्रम्या ॥२९
मन्तिविव्यते कीवः परिवासी स्वार्णमृष् । कर्ता शरीरवात्रोऽन्ति शामविद्यवात्त्रमाः ॥३०
रामी वस्त्राति कर्मानि वीतरामो विद्युक्ति । कीवो विवोधवेद्योऽनं संघोपश्यक्तेश्वातोः ॥३१
वातो रामाविद्याः सार्थं निक्तात्वविव्युत्ति । क्योक्तक्त्याद्यो स्वन्यत्वे स्वार्णविद्याः नात्रपुर्वा मत्त्रस्वा ॥३२
पूर्वं बन्वाविद्योगस्य रामग्रेवायुवाद्वतौ । स्वयेक्तक्ष्यतेष सम्यवस्यं व विद्वुत्वते ॥३३
स्वया रामविद्योगस्य रामग्रेवायुवाद्वतौ । सार्थवाद्योऽन्यस्त्रस्यां कोवं वार्योग्वतः विद्याः ॥३५
सार्वेम सस्य सार्वेन तेन सार्थं महायुनिः । यथौ साव्यसेवावयो विव्यातस्त्रस्यां विद्याः ॥३५
एकता स्वयुक्तवेन सरिमम् सार्थं विकृतिकते । शृरेकृतं वर्तं भीतेर्गरे रत्मपुरावरे ॥३७
नार्या पुरुर्वानयां कार्या मण्डाचे युतः । स्वात्रे वित्यान तेन विकृत्वते क्रोक्तः ॥३८
स क्रोऽपि कुनेवावयात्पुत्तिन्यो वर्गंनप्रतित् । व्याक्तिनक्तः सार्थाः संवोग्रातको मञ्चान्यति ॥३९

अहो मृगराज! सम्बार्ध को न पाकर बाप ऐसे हुए हैं ॥ २८ ॥ हे सिंह! बान पढ़ता है कि न केवल इसी पर्वंत पर तूने सिहवृत्ति भारण की है किन्तु दु:खवायक अनादि ससारक्य अटवी में भी निर्मय रहकर तूँने सिंह जैसा आचरण किया है ॥ २९ ॥ आदि अन्त से रहित, परिणमनशील, अपने कर्मों को मोगनेवाला, कर्मबन्ध को करनेवाला, शरीरप्रमाण तथा झानादिवण रूप लक्षण से युक्त जीव नामा पदार्थ है ॥ ३० ॥ रागी जीव कर्मों को बाँचता है और वीतराव जीव कर्मों को छोडता है, बन्ध और मोक्ष के विषय में संक्षेप से यह भगवान जिनेन्द्र का उपदेश है।। ३१।। इसलिये रागादिक के साथ मिथ्यात्वरूपी विष को छोड़ो, क्योंकि प्राप्त करने योग्य कालादि लब्बियाँ तुम्हे पहले प्राप्त नहीं हुई हैं ॥ ३२ ॥ बन्व बादि दोषों का मूल कारण राग-हेष कहा गया है क्योंकि उन्ही की वृद्धि से सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है।। ३३।। हे सिंह ! रागादि दोषों के कारण तुमने जिस जन्मपरम्परा में भ्रमण किया है, कानों को मेरे वचनों का पात्र बनाकर उस बन्ध-परम्परा को सुनो ।। ३४ ।। इस जम्बूद्वीप के पूर्व बिदेह क्षेत्र में एक पुण्डरीकिणी नाम की नगरी है। उसमें किसी समय धर्मस्वामी नाम का धर्मात्मा सेठ रहता था।। ३५।। एक बार वह सेठ धन-सम्पन्न संघ के साथ रत्नपुर नगर की ओर जा रहा था। उसी संघ के साथ तप के भाण्डार सावरतेन नाम के प्रसिद्ध महामूनि भी नमन कर रहे थे ।। ३६ ।। एक समय चीरों के समृह ने उस संघ की लट लिया जिससे श्रवीर तो मारे गये और भयभीत मनुष्य रत्नपुर के बीच मार्ग से ही मान गये। तात्पर्य यह कि वह समस्त संब किस-चिस्र हो गया ॥ ३७ ॥ मुनिराज अकेने रहने से दिन्ज्यान्त हो गये । उन्होंने मधुवन में काबी नामक स्त्री के साथ एक पुकरबा नाम के शील को देखा ।।३८। वह भीक यद्यपि कर या-पृष्टपरिभागी था भी तोउसने मुनिएक के कहने से वर्ग ग्रहण कर. किया सो ठीक ही है; क्योंकि साधु के बाकस्मिक संयोग से भी कीन नहीं कान्स होता ? अर्बाद

रसी बंबदि कर्म मुंबदि बीनो निरागसंपतो । एसो विमोनदेशो सम्हा कम्मेश्रु मा रक्य ॥१५०
 नाममहार ।

रसो बंबदि करने मुज्यदि कन्मेरि रागरहियामा । एसी बंधसंगाती कीवार्ण जाग निवक्रवदी ॥८७

<sup>—</sup>सेयविकार अवस्थातार ।

वस्त्रते मुख्यते वीयः समयो निर्नयः कमात् १ तस्त्रास्त्रर्वत्रयस्त्रैय निर्मयस्य विविधानित् ॥२६ - इस्टीवनेश । , २, विरोक्षणः

अतिदूरं समं गत्या तेन प्रगुजवार्गीन । वत्युना योजितो भन्त्या ययी योतिरवाकुरुम् १४० अहिसायीन संरक्ष्य प्रतानि स विराम्युतः । सौषमं द्विस्युत्रायुरासीहेवः पुकरवाः १४४२ अविमाविगुणोपेतस्तत्र विध्यं सुवामृतम् । पीत्वाप्यवातरक्षाकात्पूर्वपुष्पमयास्तः १४४२ भारतेऽस्विन्युरोक्याता विनीतास्ति पुरांपतिः । स्वगंसारमिवोज्विस्य स्वयं सक्षेण कल्पिता १४४ रत्नसाळप्रभाजासैनिवद्वतिभिरागमा । व्यापाद्वं हसम्तीव या निवासु निवाकरम् ॥४४ हम्यप्रिक्षरानेदस्युरसीलक्यां वयेः । आव्छाद्यते सस्त्रांधुर्यत्र नीलवनैरिव ॥४५ निव्याससीरभाकृष्ट वक्ताम्भोजेषु योविताम् । यूनां यश्रेक्षणेः सार्वं निवतिस्त मवाकितः ॥४६ यत्र व प्रतिमायात रमबीलोजलोजनाः । नीलोत्यकसरःकान्ति वहन्ति विव्यास्त ।।४६ सौवगोपानसीलन्त्रपद्यागांधुमण्डलैः । यत्राकालिकसंच्याक्षविक्षमो विवि तन्यते ॥४८ यस्यां मरकतण्डायाच्छाविता हम्यमुर्वेषु । मयूराव्यक्तिमायान्ति परं केकरवैः कलैः ॥४९ श्रीमास्तीर्वेकृतामाद्यः सार्वः सर्वगुणास्यवम् । वृवभो वृवसंपन्नो नगरीमैच्युवास ताम् ॥५० यस्य गर्भावतारे पूरिण्याद्येनिवितामरैः । वभार सक्तशं स्वर्भो स्वर्गकोकस्य तस्मणम् ॥५१ विव्यवस्तुन्युनम् नेद्वः प्रजनतांत्रसरोगवः । यस्मिन् वाते जहास द्याः पतत्नुसुमवृद्धितः ॥५२

सभी शान्त होते हैं।। ३९।। भिन्तवश बहुत दूर तक साथ जाकर उस भील ने मुनिराज को सीघे मार्ग पर लगा दिया जिससे वे किसी आकुलता के विना इष्ट स्थान पर चले गये ॥ ४० ॥ तदनन्तर वह पुरुरवा भील, चिरकाल तक अहिंसा आदि व्रतों की रक्षा कर मरण को प्राप्त हुआ और मरकर सौधर्म स्वर्ग में दो सागर की आयु वाला देव हुआ ॥ ४१ ॥ वहाँ अणिमा आदि गुणों से युक्त हो स्वर्गसम्बन्धी सुखरूपी अमृत का पान करता रहा। पश्चात् पूर्वपुण्य का क्षय होने के कारण उस स्वर्ग से अवतीर्ण हुआ ।। ४२ ।। इस भरत क्षेत्र में एक विनीता नाम की प्रसिद्ध तथा समस्त नगरियों में श्रेष्ठ नगरी है। वह नगरी ऐसी जान पड़ती है मानों स्वर्ग के सार को लेकर स्वयं इन्द्र के द्वारा निर्मित हुई हो ॥ ४३ ॥ रत्नमय कोट की प्रभाओं के समृह से जिसमें अन्धकार का आगमन रुक गया था ऐसी वह नगरी रात्रि के समय व्यर्थ उदित चन्द्रमा की मानों हुँसी ही करती रहती थी।। ४४।। जिस नगरी में महलों की अधिम शिखरों में संलग्न चमकदार नीलमणियों की किरणों के समूह से सूर्य ऐसा आच्छादित होता है मानों भील मेघों से ही आच्छादित हो।। ४५।। जहाँ स्त्रियों के मुखब मलों पर उनके स्वासीन्ध्वास की स्रान्ध से आहुष्ट हुए भीरे यवाओं के नेत्रों के साथ निरन्तर पड़ते रहते हैं ।। ४६ ।। जिनमें रिश्र्यों के चठचल नेत्रों का प्रतिबिग्न पड रहा है ऐसी मिजमय भूमियाँ जिस नगरी में नीलकमलों के सरोवर की कान्ति को धारण करती है।। ४७।। जहां महलों की छपरियों में संलग्न पद्मराग मिणयों की किरणों के समृह द्वारा आकाश में असमय में प्रकट हुए संध्याकालीन मेघों का भ्रम विस्तृत किया जाता है।। ४८।। जहाँ महलों के अग्रमान पर मरकत मिणयों की छाया में छिपे हुए मयूर अपनी मनोहर केंकावाणी से ही प्रकटता को प्राप्त होते हैं ।। ४९ ।। सर्वहितकारी, समस्त गुणों के स्थान, धर्म से संपन्न, प्रथम तीर्थंकर मगवान औ बुवभनाव उस नगरी में निवास करते थे !! ५० !! जिनका गर्भवितार होने पर इन्द्र आदि समस्त देवों से ब्यास भूमि उस समय स्वर्गलोक की समस्त शोभा को घारण करती थी।। ५१।। जिनके उत्पन्न होते हो दिव्य वुन्युनियां बजने लगी थीं, अप्सराओं के समृह ने नृत्य किया था, तथा हो रही

१. विकरोक्रय व । २. मूर्वनि व । ३. नवरीं सोऽध्युवास व ।

पूष्पवृष्टि से आकाश हँसने लगा या ॥ ५२ ॥ उत्पन्न होते हो हवं से मेरु पर्वत के शिक्षर पर लेजाकर इन्द्र आदि देवों ने जिनका क्षोरसागर के जल से अभिश्रेक किया था।। ५३।। जिस कारण वे साथ ही उत्पन्न हुए मति, श्रुत और अविध ज्ञान के द्वारा मोक्षमार्ग को स्वयं जानते वे उस कारण स्वयम् थे।। ५४।। उन्होंने कल्पवृक्षों के नष्ट होने पर व्याकुल प्रजा को असि, मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या इन पट्कर्मरूप जीविका के उपायों से युक्त किया था इसलिये वे कल्प-वृक्ष के समान जान पड़ते थे।। ५५ ।। उस भगवान बुव मदेव का भरत नाम का पुत्र था जो भरत-क्षेत्र की समस्त वस्था का रक्षक था, प्रथम चक्रवर्ती था और बहुत बड़े साम्राज्य से सुक्षोमित था ॥ ५६ ॥ चीदह महारत्नका सर्रात के द्वारा उन्नति को प्राप्त करनेवाले जिस भरत के घर में निरन्तर नौ निधियाँ विद्यमान रहती थी जो कि नौ किंकरों के समान जान पड़ती थीं।। ५७॥ दिग्विजय के समय जिसकी बहुत भारी सेना के समूह के द्वारा की हुई अत्यधिक पीड़ा को नही सहती हुई पृथिबी घूलि के बहाने ही मानों आकाश में जा चढ़ी थी।। ५८।। उसकी सेनासम्बन्धी सुन्दर स्त्रियों के द्वारा कर्णाभरण रूप से धारण किये हुए तटबन की लतासमूह के पल्लद मुक्क को प्राप्त होकर भी सुशोभित हो रहे थे ॥ ५९ ॥ तीर पर ठहरे हुए जिसके सैनिक, फेनसमूह से युक समृद्र को ऐसा देख रहे थे मानों चन्द्रमा की किरणों का पान कर वह उन्हें ही पून: उगल रहा हो ।। ६०।। युद्ध का अवसर नहीं प्राप्त करनेवाले जिसके हाथो, समुद्र में प्रतिकृत खड़े हुए अलगजों के साथ मदसम्बन्धी असहनशीलता के कारण क्रोधवश युद्ध करते थे।। ६१।। जो चक्रवर्तियों में प्रचम चक्रवर्ती का और देदीप्यमान चक्ररत्न से सुशोमित दाहिनी भुवा से वट्सम्ब पृथिवी का शासन करता था।। ६२।। उस भरत की बारिकी इस नाम से पृथिबी परप्रसिक्ष, गुणों को धारण करते-वाली प्रिय रानी थी जो सुन्दरक्षा के क्या में ऐसी जान पड़ती थी मानों तीनों जगत की सुन्दरता की सीमा ही हो ।। ६३ ।। पुरूरवा मील का जीव देव, स्वर्ग से आकर उन दोनों महात्माओं के सरीचि नाम का पुत्र हुआ। वह मरीचि अपनी कान्सि से उदित सुमं की किरयों को लिखत करता

१. स्नापयांत्रकिरे मः । २. संपादितीसतैः मः । ३. मं मः ।

क्रीकान्तिकामरेरिय बोजित व्यवंतुषा । स दीक्षां पुक्षेकेन मरीकिः सननमहोत् ११६५ विनेन बुम्बहास्तेन तेष्ट्रिरे म परीवहाः । नेप्रंन्धं हि परं करे बीरिक्सो न कातरः ।१६६ प्रविद्याय सपो वीनं संसारोन्पूलनक्षमम् । स्वयं प्रवर्तवामास संस्थं सोक्यविद्यो चनुः ॥६७ नेप्रुष्ट्य कापने तस्मक्ष्यम्प्यस्पनेवसः । मस्करो वोरिक्यास्वावाककार विर्दं तपः ॥६८ मृत्युमासास काकेन मरीकिः कुटिकाशयः । त्रिदशः वक्रमे कस्यै कायक्केषककादमृत् ॥६९ स्वामनुमवन्त्रियां वशास्त्रोराशितः । व्यवस्तुरनारीकिस्तम नेप्रार्द्यविद्यः ॥७० व्यवसाद क्रतान्यस्तं वीवितान्ते निरक्षं शः । संस्ती वर्तवानस्य कस्य मृत्युरगोवरः ॥७१ पुरे विक्रमा वीवितान्ते वर्तवान्तः ॥७१ पुरे वेगीकीके वातः सर्ववास्त्रविद्यारवः । विक्रमा वीविक्तो गाम कोसीको विवित्तः ॥७२ तस्य प्रवित्ते वर्तविद्य सुतः सुरः । तम्बन्त्रियसाद्वा विसे मेत्री मेत्रायवः पराम् ॥७४ पारिक्रयं तपो वोरमाकार्यावार्यता गतः । कृद्येनेवित स प्रापे क्रतान्तेन कृतान्तकृत् ॥७५ पारिक्रयं तपो वोरमाकार्यावार्यता गतः । कृद्येनेवित स प्रापे क्रतान्तेन कृतान्तकृत् ॥७५

था।। ६४।। लौकान्तिक देवों ने आकर जिन्हें संबोधित किया या ऐसे स्वयंम्-भगवान व्यभदेव के साथ उस मरीचि ने दीक्षा प्रहुण की थी।। ६५।। परन्तु वह दीन कठिन परीषहों को सहन नहीं कर सका सो ठीक ही है, क्योंकि उत्कृष्ट निर्ग्रन्थ दीक्षा को घीरचित्र मनुष्य ही घारण करता है, कायर मनुष्य नहीं ।। ६६ ।। सांख्यमत के जाननेवालों में श्रेष्ठ उस मरीचि ने, संसार का उन्मूलन करने में समर्थ जैन तप छोड़ कर स्वयं सांख्य मत चलाया।। ६७।। उस भ्रष्ट साधु ने, अल्प बुद्धि बाले अन्य लोगों को भी उस कुमार्ग में लगाकर तीव्र मिथ्यात्व के कारण चिरकाल तक तपश्चरण किया।। ६८।। कुटिल अभिप्राय वाला मरीचि यथासमय मृत्यु को प्राप्त होकर कायक्लेश के फल स्वरूप पञ्चम स्वर्ग में देव हुआ।। ६९।। दिव्य अवस्था का अनुभव करता हुआ वह देव दशसागर की आयु से सुशोभित था। देवाङ्गनाओं द्वारा अर्घनेत्रों से देखा जानेवाला वह देव वहाँ मूख से निवास करता था।। ७०।। आयु के अन्त में निरङ्करा मृत्यु उसे प्राप्त हुई सो ठीक ही है; क्योंकि मृत्यु संसार में रहनेवाले किस मनुष्य का विषय नहीं है ? अर्थात् किसकी मृत्यु नहीं होती है ? ॥७१॥ कौलीयक नगर में एक कौशिक नाम का बाह्मण रहता था जो समस्त शास्त्रों में निपूण था और ब्याज आदि के व्यापार से रहित था।। ७२।। उसकी कपिछा-रेणुका के समान कपिछा नाम की प्रिया थी जो स्वभाव से ही मधुरमाषिणी तथा पति के चरणों को अद्वितीय देवता माननेवाली थी ।। ७३ ।। मरीचि का जीव देव, स्वर्ग से आकर उन दोनों के मैत्रायण नाम का प्रिय पुत्र हुआ । वह मैत्रायम मिथ्यादृष्टि जीवों के चित्त में मित्रता को विस्तृत करनेवाला था ॥ ७४ ॥ परिवाजकता, कठिन तप और आचार्यों की आचार्यता को प्राप्त हुआ वह मैक्सामन कुतान्तकृत् यम का छेदन करनेवासा था (पक्ष में अनेक शास्त्रों की रचना करनेवाला था) इसलिये ही मानों क्रय होकर

मरीविष्य गुरोर्नेसा परिवाद्युयमास्यितः । मिय्यात्ववृद्धिमकरोदपसिद्धान्तभावितैः ।। ६१ ॥
ततुपन्नमभूष्ठीगवास्त्रं तन्त्रं च कापिलम् । येनायं मोहितो लोकः सम्यक्कानपराद्युवः ॥ ६२ ॥

<sup>-</sup> महापुराण वर्ष १७.

विकास वर्शनं सांस्यं कुमारेण मरीजिना । ज्याक्यातं निजिशाब्यस्य कविलस्य पटीवसा ॥ १८ ॥

<sup>--</sup> वर्मपरीका परिच्छेद १८.

२. समबत् व०। १. कोसीयके व०।

व्यवस्थानियं विश्व विश्व स्थानः । विश्व व्यवस्थाने स्थानं स्वर्णस्थाने स्थानं स्वर्णस्थाने स्थानं स्यानं स्थानं स्यानं स्थानं स

यम ने उसे प्राप्त किया था अर्थात् उसका मरण हो गया ॥ ७५ ॥ मरने के बाद बहु प्रथम स्वर्ग में अपरिमित कान्तिरूपी सम्पत्ति को घारण करने तथा देवाञ्चनाओं के मन को हरनेवाला महान् देव हुआ 11 ७६ 11 देदीप्यमान मणियों से युक्त विमान के मध्य में अधिष्ठित हो वह प्रसन्न विसदेव, अपनी देवाजुनाओं के साथ देवगति के भोगों का उपभोग करता हुआ संतुष्ट हो रहा था।। ७७ ॥ देवगति सम्बन्धी सुख के विनाश से उत्पन्न होनेवाले अपरिमित शोकरूपी वक्र से हृदय पर ताहित हुआ वह देव दो सागर प्रमाण आयु का क्षय होने पर उस स्वर्ग से च्युत हुआ।। ७८।। तदनन्तर स्यणाकार नगर में एक भारद्वाज नामक उत्तम ब्राह्मण रहता था जो राजहंस पक्षी के समान निर्दोष उभय पक्षों--मातुपक्ष और पितुपक्ष (पक्ष में निर्दोष दो पक्कों) से सुशोभित था ॥ ७९ ॥ उसकी पुष्पवन्ता नाम की स्त्री थी जो अपने दांतों की शोभा से कुन्द की कलियों की उत्तम कान्ति की हँसी करती थी तथा घर का आमूषणस्वरूप थी।। ८०।। मैत्रायण का जीव देव, स्वर्ग से अवतीर्ण होकर निरन्तर परस्पर अनुरक रहनेवाले उन दोनों के पुष्पवित्र नाम का पूत्र हुआ। वह पुष्पनित्र, मोहरूपी बीज के अंकुर के समान जान पड़ता था ।। ८१ ।। प्रतिबन्ध से रहित उस पुरुषित्र ने स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से बाल्य अवस्था में ही परिवाजकों के आश्रम में जाकर हठपूर्वक दीक्षा भारण कर ली अर्थात् परिवालक का वेष भारण कर लिया ॥८२॥ विरकाल तक तप तपकर वह मृत्यु को प्राप्त होता हुवा ऐसान स्वर्ग में दो सागर की वायु वाला देव हुवा ।। ८३ ।। उस मनोहर स्वर्ग में वह कन्दर्गजाति के देवों के द्वारा बजाये हुए बाजों तथा गीतों के कमानसार होनेवाले अप्सराओं के नृत्य की देखता हुआ निवास करने लगा ॥ ८४ ॥ बिस प्रकार विन के समाप्त होने पर सोनेवाले महाबद्ध को करा हस्ती नीचे गिरा देशा है जसी प्रकार पूजा सीय होने पर उस देव की भी स्वयं ने नीचे गिरा दिया।। ८५।। तदनन्तर क्वेतविका नाम की नगरी में बरितपुति नाम का एक जिन्होंत्री बाह्मण या और सुवर्ण के समान कान्ति वासी, पतिप्रता बौलबी जलकी स्त्री थी।। ८६।। पुण्यनित्र का जीन देन, स्वर्ग से क्युत होकर जन दोनों के अधिनसह मान का पुत्र हुआ। वह अधिनसह विजली के समाच वेदीप्यमान वारीर की कांग्सि से

१. विकिशास्ते मे । २. पुरे ४०। १. रविक्रम मे ।

पारिवासमनुष्टाय तथी निष्ठितसीवितः । सुरः सनत्युकारेऽमूलक्ष्येऽनल्पिया युतः ११८८ समसागरसंस्थातमायुक्तस्यागमस्ययम् । निर्वातिषय तद्वीक्ष्य व्यानेनात्मरसं वृत्ता ११८० वस्तीह् मन्दिरं माम सानम्बं भारते पुरम् । मन्दिराप्रकल्पेतृमालामन्दिक्तातपम् ११९० गौतमोऽमूत्युरे तिस्मन् द्विष्ठः मुग्दसमद्विः । क्षीधिकी कुञ्चला गेहे गेहिनी वास्य वल्लमा ॥९१ वावानलिक्षक्षाकस्यानल्पकेतीर्वक्षित्व । मिण्यात्वेनापरेकासीस्तोऽनिमित्रस्त्योः सुतः ॥९२ मृहवासर्रति हित्वा तपस्यामावरम्पराम् । परिवाजकक्षयेव बहे मिण्योपवेञ्चन् ॥९३ पद्वातां विरकाकेन कालेन प्राप्य वृर्मवः । कल्पे बभूव माहेन्द्रे माहेन्द्रप्रतिमः सुरः ॥९३ समीवित्तसं कालं तत्र ल्वित्वा पवेषक्ष्या । तत्रीऽक्यवत निःश्रीकः पावपान्वीर्णपर्णवत् ॥९५ स्वित्तनत्यांपुरिधीमान्साकक्ष्यमननाममान् । द्विजन्मापुरिप्रवाचास्य मन्दिरापुणमन्दिरम् । १९६ स्वर्गदित्य तथारासी वपत्वमनपरवयोः । वैनतेय इवाचारो भारद्वाजो द्विजक्षयः ॥९७ वीरिवाकं तपस्तप्त्वा विरावगिकतजीवितः। माहेन्द्रे महनीवधीः कल्पेऽनल्पांनरोऽभवत् ॥९८ सस्पृहं विव्यनारीभिरायत्वेवंनपिक्तजीवितः। कर्णोत्पक्षेः कटालेक्ष्य मुनुवे तत्र तावितः ॥९८ सस्पृहं विव्यनारीभिरायत्वेवंनपिक्तिकाः । कर्णोत्पकेः कटालेक्ष्यः मुनुवे तत्र तावितः ॥९८

समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था।। ८७।। यहाँ भी वह परिदाजकों का तप धारण कर मृत्यु को प्राप्त हुआ और मरकर सनत्कुमार स्वर्ग में बहुत भारी लक्ष्मी से युक्त देव हुआ।। ८८।। बहाँ उसकी सात सागर प्रमाण आयु उस तरह क्षय की प्राप्त हो गई मानों देखने के बहाने अप्सराओं के नेत्रों ने उसे पी ही लिया हो ।। ८९ ।। इसी भरत क्षेत्र में एक मन्दिर नाम का नगर है जो सब प्रकार के जानन्द से पूर्ण है तथा मन्दिरों के अग्रमाग पर फहराती हुई पताकाओं की पिंड्क्त से जहाँ सूर्य का आताप मन्द कर दिया गया है।। ९०।। उस नगर में कुन्द के समान दाँतों वाला एक गौतन नाम का बाह्मण रहता था। उसकी गृहकार्य में कुशल कौशिकी नाम की प्रिय स्त्री थी।। ९१।। अग्निसह का जीव देव, तीव्र मिथ्यात्व के कारण उन दोनों के अग्निसित्र नाम का पुत्र हुआ। वह अग्निमित्र, दावानल को ज्वालाओं के समान बहुत भारी केशों से-पीली-पीली जटाओं से ऐसा जान पड़ता था मानों प्रज्वलित ही हो रहा हो।।९२।। गृहवास की प्रीति को छोड़ बहुत भारी तपस्या करते हुए उसने परिवाजक के वेष में मिध्या उपदेश किया ॥ ९३ ॥ विरकाल बाद बायु समाप्त होने से मृत्यु को प्राप्त हुआ वह अहंकारी बाह्मण माहेन्द्र स्वर्ग में माहेन्द्र के समान देव हुआ।। ९४।। वहाँ इच्छानुसार सात सागर तक रह कर वह देव श्रीहीन होता हुआ वहाँ से इस प्रकार च्युत हुआ जिस प्रकार कि वृक्ष से जीण पत्ता च्युत होता है-नीचे गिरता है।। ९५।। तदनन्तर स्वस्तिमती नगरी में एक सारुक्षायन नाम का श्रीमान् बाह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम मन्दिरा या जो सचमुच ही गुणों का मन्दिर यो ॥ ९६ ॥ उन दौनों के कोई सन्तान नहीं थी। अग्निमित्र का जीव देव, स्वर्ग से आकर उन दोनों के भारद्वाल नाम का पुत्र हुआ। वह भारद्वाज गरुड़ के समान था क्योंकि जिस प्रकार गरुड़ पक्षियों का राजा होने के कारण द्विजश्री-पक्षियों की लक्ष्मी का आधार होता है उसी प्रकार वह भी द्विज की-बाह्यकों की लक्ष्मी का आधार था।। ९७।। चिर काल तक परिवाजक का तथ तथकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और मर कर माहेन्द्र स्वर्ग में महनीय विभूति का धारक बहुत बड़ा देव हुआ।। ९८।। बहां पंक्तिबद्ध अनेक

१. गुणमन्दिरा म० ।

२. विक्रियः मे ।

३, पारित्रकं मण ।

४. नल्पेज्यन्दो व॰ ।

कनारतं रतं तासामभाभूवन्वितः भिया । सासामरसक्यातकाकविवित्यंतिया ॥१०० करण्युक्तस्य कम्मेन म्कानस्थारमाकया। बृष्टिभान्याविभिष्टवान्यः पुष्तितः स्वर्गीमर्गयः॥१०१ विकालाय कृताक्रन्यो सन्वोभूततम्बद्धातः । विवाविवयुरां वृष्टिभिष्टरामासु पासयम् ॥१०२ वान्तपुष्यप्रवीपस्य विन्तासंतमवेततः । वाक्षाच्यां निराधस्य मयास्य तिविरावृत्यम् ॥१०३ हा स्वर्गेविभ्यमोपेतविव्यमारीवनाभिति । कि मान वारयस्थातं निपतमां निराधसम् ॥१०४ वारणं कं प्रपद्ये इतं कं कृत्यं का वित्यमं । केनोपायेन वा मृत्यु वर्षोयिव्यामि तत्वतः ॥१०५ सहजेन गतं ववापि सावव्यनापि वेहतः । हा हा पुष्यक्षये कि वा विद्वस्त्रं नोक्षाक्रति ॥१०६ प्रणयेन समाविस्त्य गार्वं कच्छे तनुवरि । वन्ति वेयेन गार्त्रं को निष्यमञ्जातिनान् ॥१०७

### वसन्तरिकक्त्

कुर्वन्त्रकापनितिःमानसदुःसभारसंप्रेरणक्षि विवः सहसा प्यात । कारुग्यवाज्यकुक्तितासियुगेन वृष्टः कष्टं विर्वृत्य निवसुग्यवयूजनेन ॥१०८

### डपजातिः

तनोऽवतीर्यास्तमितोच्युच्यो मिन्यास्वदाहुच्यरविश्वकारमा । चिरं त्रसस्यावरयोनिमध्यमध्यास्त दुःसानि समदनुवानः ॥१०९॥

देवाञ्जनाओं के द्वारा इच्छापूर्वक सुदीर्घ कर्णाभरणों और कटाक्षों से ताड़ित होता हुआ वह देव प्रमोद को प्राप्त हुआ ।। ९९ ।। सात सागर प्रमाण स्थिति से मुक्त लक्ष्मी के सहित वह देव निरन्तर उन देवा झनाओं के सुरत का अनुभव करता था।। १००।। अन्त में कल्पवृक्ष के कम्पन से, मुरक्षाई हुई मन्दारमाला से तथा दृष्टिश्रान्ति आदि बन्य कारणों से जब उसे स्वर्ग से निकलने की सूचना मिली तब वह रोने लगा, उसके शरीर की कान्ति मन्द पड़ गई, तथा विवाद से विशुर दृष्टि को इंटर स्त्रियों पर डालता हुआ इस प्रकार विलाप करने लगा ।। १०१-१०२ ।। जिसका पुष्परूपी दीपक बुझ गया है, जिसका चित्त चिन्ता से संतप्त हो रहा है तथा जिसकी आशाएँ नष्ट हो चुकी हैं ऐसे मेरा दिङ्गण्डल बाज अन्धकार से आवृत हो गया है।। १०३।। वहे दु:ख की बात है कि हाव-भाव से मुक्त देवाञ्चनाओं से सुशोभित हे स्वर्ग ! दुस्ती, नीचे पड़ते हुए मुक्त निराधार को तुम क्यों नहीं धारण कर रहे हो ?।। १०४।। मैं किसकी शरण जाऊँ ? मुझे क्या करना चाहिये ? मेरा आधार क्या है ? अथवा वास्तव में किस उपाय से मैं मृत्यु को चकमा दे सकता हूँ ? मेरा सहज-जन्मजात सीन्दर्य भी धारीर से निकल कर कहीं बला गया है। हाय-हाय ! पुष्प का क्षय होने पर कीन वस्तु वियोग को प्राप्त नहीं होती ? ।। १०५-१०६ ।। हे कुशोदिर ! प्रेमपूर्वक गले से गाढ आलिक्सन कर शरीर से वेगपूर्वक निकलने के लिये इच्छुक इन प्राणों को रोक लो।। १०७ ।। जो इस प्रकार का प्रकाप कर रही या तथा दयाकुता के का रण अश्रपूर्ण नयन युगल से युक्त उसकी सुन्दर स्त्रियाँ जिसे दु:स प्रकट कर देस रही थी ऐसा वह देव मानसिक दु:स के भार की प्रवल प्रेरणा से ही मानों स्वर्ग से बीझ ही नीचे गिर गया-मृत्यु को प्राप्तु हो गया ।। १०८ ।। तदनन्तर जिसका विशास पुष्प अस्त हो नवा या तथा जिसकी बात्मा मिर्क्यात्वरूपी दाह ज्वर से विह्नुछ हो रही थी ऐसा

१. दल्बितं व+ जनावितः व+ ।

र: बार्खनगारीम वन् ।

१. लिम्सा स ।

## वसन्तरिखक्त्र

भारता कुवोनिषु विरात्सवसञ्चयाप मायुव्यकं पुनरिष्ठाञ्चातपायभौरात् । गोबस्तवाद्धि निवर्तिवसकार्वपाकासाम्येति कि विशिष्ठ नीव्यति कि न पत्ते ॥२१०

#### र्न्यका

बस्याः पुरे भारतबैद्धकवन्या क्रीकान्युचे राजपृहे क्रिजोऽपूत् । शान्त्रित्यपूर्वीयनगण्डयेयः पारासरी तस्य वयूक्त नान्ना ॥१११ भूत्वा तयोः स्थावर इत्यामिक्यां विश्वत्युतः स्थावरकर्नेमुक्तः । कृत्वा तयोः सरकरिणां जगाम स बह्यकोनां दशसावरायुः ॥११२

### मालिनी

सहज्ञमणिविभूषाशीनमञ्चारमाकामकयज्ञरसरम्यं बेहणासाच सद्यः । चिरसरमत सत्र स्कीतसंपत्समेतः सुरयुवतिपरीतः पूर्णकामो निकामम् ॥११३

।। इत्यसगहते भीवर्षमाणकाव्ये भरीचिंतमुख्यमवकानो नाम तृतीयः सर्गः॥ ३ ॥

बह देव का जीव स्वर्ग से क्युत हो दु: कों को मोगता हुआ चिरकाल तक त्रस और स्थावर योनियों के मध्य निवास करता रहा।। १०९।। आक्वर्यकारी पाप के भार से चिरकाल तक कुयोनियों में जमण कर देव का वह जीव किसी तरह यहाँ पुनः मनुष्यमव को प्राप्त हुआ सो ठीक ही है; क्यों कि अपने द्वारा किये हुए कर्म के उदय से यह जीव इस संसार में किसके सन्मुख नहीं जाता? क्या नहीं छोड़ता? और और क्या नहीं घारण करता?।। ११०।। तदनन्तर इस भारतवर्ष की लक्ष्मी के कीडाकमलस्वरूप राजगृहनगर में एक शाल्डिस्थावल नाम का ब्राह्मण रहता था, उसकी स्त्री का नाम घारावरी था।। १११।। स्थावर नाम कर्म से मुक्त हुआ वह जीव उन दोनों के स्थावर नाम को घारण करनेवाला पुत्र हुआ। परन्तु फिर भी परिवाजकों का तप कर ब्रह्म लोक को प्राप्त हुआ वहां उसकी दश सागर को आयु थी।। ११२।। सहज मणियय आभूवण, रेशमी वस्त्र, मन्दार वृक्ष की माला तथा चन्दन-रस से रमणीय शरीर को प्राप्त कर वो शीझ ही विशाल सम्पत्ति से युक्त हो गया था, देवाजूनाओं से जो घिरा रहता था तथा जिसके मनोरण पूर्ण हो गये थे ऐसा वह देव वहाँ चिरकाल तक अत्यधिक कीड़ा करता रहा ॥ ११३।।

श इस प्रकार बसग कविविरित्त श्री वर्डमाच काव्य में मरीवि के मनुष्य अब की प्राप्ति का वर्णन करनेवाला तीसरा सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

रे. पापनारः व० । २. बासं व० । ३. मरीविवक्तपनं नाम व० ।

# च्युक्त सकी कालमारिकी

वय भारतकेतावृत्तकेतिवानुग्राकेविवानुत्त्रक्षान्यवानयः ।
प्रविद्धे वयमावद्धाः व्रवस्त्रक्षः विवादित्ते ।।१
सक्तवुंषु वय व्यक्तियाकः प्रवस्त्रक्षित्वविद्धाः ।।१
सक्तवुंषु वय व्यक्तियाकः प्रवस्त्रक्षित्वविद्धाः स्वयुंषु ।।२
प्रतिवृत्त्यक्षेत्रक्षात्रकेविद्धाः व्यक्तियः व्यक्तियः ।
प्रतिवृत्त्यक्षित्रकार्याद्धविद्धाः विद्धाः व्यक्तियः ।।
परिवृत्तिव्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यविद्धाः विद्धाः व्यक्तियः ।।।
वरिवृत्तिव्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्षित्वविद्धाः विद्धाः व्यक्तियः यः ।।४
वर्षाव्यक्ष्यक्ष्यक्षयः विद्धाः वयः विद्धाः व्यक्तियः यः ।।४
वर्षाव्यक्ष्यक्षयः विद्धाः वयः विद्धाः व्यक्तविद्धाः ।
वर्षाव्यक्षयः व्यवक्षयः व्यक्तियः वयः विद्धाः व्यक्तियः ।।६
वर्षाव्यक्षयः व्यक्तियः व्यक्तियः व्यक्तियः व्यक्तियः ।।६
वर्षाव्यक्षयः विभिन्नवर्णः विकरे वतः चनुष्यक्षाः ।।।
वृत्तिवद्धाः विभिन्नवर्णः विकरे वतः चनुष्यक्षाः ।।।।

## चतुर्थ सर्व

तदनन्तर भरतक्षेत्र की इस भूमि पर अपनी कान्ति से स्वर्गकोक की शोभा को घारण करने-वाला मगध नाम से प्रसिद्ध एक देश है। यह मगधदेश पुष्पात्मा जीवों के निवास का अद्वितीय हेतु है।। १।। जहाँ समस्त ऋतुओं में धान के सेत, धान की सुगन्वि से आकृष्ट भ्रमरों के समूह से आच्छादित रहते हैं जिससे ऐसे सुशोमित होते हैं मानों तोताओं के आकृमण के अब से किसानों के समूह ने उन्हें नीलरङ्ग के बस्त्र से ब्रैंक रखा हो।। २।। जिनमें खिले हुए सामान्य कमल तथा नील कमलों के बीच सारस, हुँस और चक्रवाक पक्षी कीवा कर रहे हैं तथा जिनके तट मैंसी के द्वारा मिलन कर दिये गये हैं ऐसे जलाक्षयों से वह देश सब ओर से ब्यास है।। ३।। चलते हुए गभा पेरने के यन्त्र और गाड़ियों के समूह के चीत्कार शब्द से जिनमें कानों के विवर विदीर्ण हो रहे हैं तथा एकतित किये हुए बाल्य की राधियों के निकट चलनेवाले बैल उन घान्य की राधियों को चुटमा रहे हैं ऐसे गाँवों से वह देश सुशोमित है।। ४।। जहां पर्यिक, बनों में केले खाने के बाद नारियलों का पवित्र पानी पीकर तथा नवीन पर्यलवों की क्रया पर सोकर विश्वाम करते हैं।। ५।। उस मगध देश में पृथिनी तल की सर्वभिष्ठ सम्पत्तियों के समूह का स्थान, तथा उत्तक्षेत्रम प्राव-मवनों से सुशोमित राजगृह नाम की घारण करनेवाला सुन्दर नगर है।।।। ६।। बड़े-बड़े महकों के शरोकों के समूह से निकलते हुए इन्लान्वणु के बहुत भारी पूर्णों ते जिनका रक्ष वदक कथा है ऐसी

१. 'विवये सब्बा वता गुरूपैसम्बर्ध मेन हु मामवर्शस्त्रीयम्'--क्रावेक्क्यरी गरिकिकी।

२. मास्त्रमात रव ।

प्रतिमापतशाकपदारामधृतिभिः पार्टकिताम्बुरम्बुदारः । नवविद्वमवाक्रभिश्ववीचेः सरितां वस्युच्याह यत्र कान्तिम् ॥८ उच्हीचलकल्बरप्यतीनामतुकां कान्तिमुबीस्य निनिमेषाः । अयुगाप्यतिविस्मयेन यस्मित्यपुचा इत्यनुमन्यते गुकोका ॥९ सबनापनिबद्धनीकभासां निवहैः संबक्तिर्पनिस्सहस्तैः । विस्वक्रिय सर्वतः करुक् बहुते यत्र शक्ती निजं निसासु ॥१० नुषतिर्जनित प्रतीतर्वको निषतेजोवषयन्यकानुर्वकाः । स्ययमांचनुहीतविक्यमुतिनेयरं तत्प्रक्रशास विकानुतिः ॥११ नवचक्षुरनृत्रसत्बद्धाकी मह्नतां पुरविता मनोरयानाम् । विनयेक्यनोज्यितो जिलात्मा परमातीव गुजसंपदा पर्व यः ॥१२ अभवत्कमक्षेत्र योजनस्य त्रिवनस्कान्तिरिवेकतापुपेता । पवकीय सतीवतस्य सिद्धेर्वियमी तस्य जनेदवरस्य जाया ॥१३ विकिताकिरुभुतको निषाय स्वहिते मस्त्रिनि राज्यतस्त्रचिन्ताम् । मृगद्माबवृक्षा तया नरेन्द्रः सह सर्वतेनुकानि निविवेश ॥१४ अवतीर्यं विवस्तयोषवारस्तनयः स्पातनयो वभूव देवः । जजहरत्रकृति कृती स विद्यां कुशको विश्वकलासु विश्वमन्दी ॥१५

सूर्यं की किरणें जहाँ व्याध्यचमं की शोभा को धारण करती हैं।। ७।। प्रतिबिम्बित कोट के पधाराग-मणियों की कान्ति से जिसका पानी लाल-लाल हो रहा है ऐसी परिखा जहाँ, नवीन मुँगाओं के समृह से विभिन्न तरक्कों वाले समृद्र की कान्ति को धारण करती है।। ८।। बड़े-बड़े महलों की छतों पर स्थित स्त्री-पुरुषों की अनुपम कान्ति को देखकर अत्यधिक आश्चर्य से देव आज भी निमेष रहित हैं ऐसा जहां के मनुष्य समझते हैं ।। ९ ।। जहां रात्रि के समय महलों के अग्रभाग में खिनत नीलमणियों की कान्ति के समृह से व्यास किरणरूपी हाथों से चन्द्रमा ऐसा दिखाई देता था मानों वह अपने कलकू को सब ओर छोड़ ही रहा हो।। १०।। संसार में जिसका वंश अत्यन्त प्रसिद्ध है, जिसने अपने तेजरूपी दाबानल से शत्रुओं के वंशरूपी बाँसों को जला दिया है तथा जिसकी समस्त विभित्त याचकों के द्वारा अपने आप ग्रहण की जाती है ऐसा विश्वभृति नाम का राजा उस राजगृह नगरे का शासन करता था।। ११।। नीति ही जिसके नेत्र हैं, जो बहुत भारी पराक्रम से सुशोभित है, जो सेवकों के मनोरय को पूर्ण करनेवाला है, जो विनयरूप अद्वितीय धन से सबल है तथा जितेन्द्रिय है ऐसा वह राजा गुणरूप सम्पदाओं का अद्वितीय स्थान था ।।१२।। उस राजा की जयिनी नाम की स्त्री थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानों यौवन की लक्ष्मी ही हो, अथवा एकता को प्राप्त हुई लीनों जगत् की कान्ति ही हो, अथवा पातिव्रत्यधर्म की सिद्धि का मार्ग ही हो ॥ १३ ॥ समस्त पृथ्वीतल को जीतनेवाला राजा विव्वभूति, अपने हितकारी मन्त्री के ऊपर राज्यतन्त्र की विन्ता को निहित कर उस मुगनयनी के साथ समस्त ऋतुओं के सूखों का उपभोग करता था।। १४।। स्थावर का जीव देव, बह्या स्वर्ग से अवलीणं होकर उन दोनों के विश्वमन्दी नाम का उत्कृष्ट पृत्र हुआ । विष्यमन्त्री प्रसिद्ध नीतिश्र था, कार्य सिद्ध करनेवाला था, उसने अपनी दिव्य-स्वर्गसम्बन्धी प्रकृति को नहीं छोड़ा वा तथा समस्त कलाओं में वह कुशल वा ।।१५।। तदनन्तर एक समय राजा

उपरामतक्षेत्रवा विक्रोपय प्रतिद्वारं करता बरोतपुरित् । हति विकासतिका विकासकाः स्थितिकाञ्जी मुक्तिकुंपुणस्मानः ॥१९ बपुरस्य पुरा विकास सुध्यं युप्तकेत्वेत सरक्षणास्त्रीय । बारिया पश्चितेन काशियुतं शांवियं सम्बत्ति वस्य वा न कोण्यम् ॥१७ शक्तेनियसस्टिसम्बद्धां अरहा विष्युतवा विराहरोऽपि । न बहाति तबावि बीजिताको कन् पुद्धन्य निवहति हि मोहः ॥१८ जंबनम्य वर्षे वरे विरशेष शिविषं अपुगर्ध निषद्धक दृष्टवा । पतितं नववीयमं वयुन्यानवयन्त्रेजुनिवेशते प्रवत्नात् ॥१९ बचवा विविद्यास्ति देशवाची प्रवादं बच्चाने दिनह्यार्थे । भ्रमतो सततं स्वकर्मयाकाविति निर्वेदकुरायमानवृतिकः ॥२० अवयन्परियासपुःवाबीवं विकारी पानवायुकं सवा गरेनाः । विविताधिकसंपुतिस्थितीयां महतां कि विवयेषु संस्करित ॥२१ वयस्रातपदारणस्य मुळे विनिवेदयायरवं विद्यासमृतिम् । तनवं च निवाय वीक्राक्ये व्यारक्षिः स्पृहता सतां हि जुष्टा ॥२२ उपगम्य बतुःशतैनरेगोः सहितः बीचरपादपराम्सम् । मजरामरतामुपैतुकामी जिनवीकां पृथिकीपतिः प्रपेवे ॥२३

विश्वभूति, समीप आते हुए वृद्ध द्वारपाल को देख शरीर की स्थिति से ग्लानि करता हुआ निश्चल नेत्र हो इस प्रकार विचार करने लगा।। १६।। इसका जो शरीर पहले उत्कच्छा से युक्त स्त्रीजनों के द्वारा करबट बदल-बदल कर प्रीतिपूर्वक सेवित हुआ था यही इस समय शुरियों तथा सफेद बालों से आक्रान्त हुआ किसके लिये शोचनीय नहीं है ? ॥ १७ ॥ यह द्वारपाल यद्यपि वृद्धावस्था से झक-शोरी हुई समस्त इन्द्रियों की शक्तिरूप सम्पत्ति से तिरस्कृत हो रहा है तथापि जीवित रहने की आशा को नहीं छोड़ता है सो ठीक ही है; क्योंकि बृद्ध मनुष्य का मोह निश्वय से बढ़ता ही है ।।१८।। यह जो पद-पद पर ग्रीवा को नीची कर तथा शिथिल भौंहो के युगल को दृष्टि से रोक कर नीचे देख रहा है उससे ऐसा जान पड़ता है मानों पड़े हुए नवयौदन को प्रयत्तपूर्वक खोजने के किये ही पृथिवी पर देख रहा है।। १९।। अथवा जिसमें मार्ग का पता नहीं ऐसे इस संसारक्षी वन में अपने कमोंदय से निरन्तर भटकते हुए प्राणियों का कुशल क्या हो सकता है ? इस प्रकार विचार करता हुआ राजा वैराग्य को प्राप्त हुआ।। २०।। राज्यसुख परिपाककाल में दु:स का कारण है ऐसा जानते हुए राजा ने उसे तत्काल छोड़ दिया सो ठीक ही है; क्योंकि संसार की समस्त स्थिति के जाननेवाले महापुरुषों की क्या उसमें वासिक होती है ? बबीत नहीं होती ।। २१ ।। वह रवेत छत्र के नीचे छोटे भाई विज्ञासमृति को वैठाकर और युवराज पद पर पुत्र को नियुक्त कर विरक्त हो गया सो ठीक हो है; क्योंकि सत्पुरुषों को निःस्पृहता ही अच्छी लगती है—उसीको वे प्रीतिपूर्वक घारण करते हैं ।।२२।। अजर-अमर अवस्था की प्राप्त करने के इच्छक राजा ने बार हजार राजाओं

१. मुहुद्दस्तेन म०।

२. असंमूर्तं मण्डनमञ्जूमण्डेर्नेष्टं का मे योबनस्तामेतत् । इतीत मुखे नतपूर्वकायः परकानकोऽयो जुलि बम्बानीति ॥५९॥—धर्मक्षमीन्युक्त सर्व ४ ।

क्ष्मम्य विनिधितारिकोर्स इतवक्षणंवर्ध विकासपुतिम् । अभिवृद्धिविषाम रामकवनीः सततं कल्कतेन कल्पनुकम् ॥२४ व्यक्तित्रीत्रि तक्षेत्र वीरकक्ष्या युक्तराकी बससम्पदा पितुन्यम् । म जिल्लास्ति स्म नेविनीशं स्थितिमाक्रामित कि महानुमावः ॥२५ आयुक्तिः सक्तेः सवा वरीतं विकाससमयुक्तान्यपुष्टम् । बल्मिश्राबनाभिभाविक्षोभं युवराचः समकारयद्विविषम् ॥२६ कासितेन विकासिनीयनेन व्यहरतन सह जिकारुरम्ये । सहकारतके रतिक्रितीयं स्थितककेन्द्रविवादरादमञ्जूम् ॥२७ गरनाव बतेरव राज्यवायाः त्रियसुतुः प्रथमो विशासनन्ती । अभवन्यव्योधनेन मसी मबनेनापि निरकुताः करीव ४२८ स क्यानियुरीक्य बीक्षणीयं युवराजस्य वर्तं मदेनमानी। अनगी प्रणियस्य बॉक्ताझस्तद्यादाय विश्वेति याचते स्म ॥२९ तनवाय वर्ग प्रवत्स्व राजन्यवि कार्यं मम जीविते तयास्ति । इति सा रहसि स्ववल्छभत्वावनुबन्धेन नरावियं बभावे ॥३० सहसा चचनेन बल्छमाया यूचराचे स्वहितैकमानसेऽपि । अवनद्विकृति विद्यासभूतिः प्रियमानेः स्वजनो हि वैरिवर्गः ॥३१

के साथ श्रीधर गुरु के चरणकमलों के मूल में जाकर जिनदीक्षा घारण कर ली।। २३।। जिसने शत्रुकों के समृह को जीत लिया है तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य-इन छह अन्तरङ्ग शबुओं पर विजय प्राप्त कर ली है ऐसे विशासभृति के समीप जाकर राज्यलक्ष्मी उस तरह निरन्तर बृद्धि को प्राप्त हुई जिस तरह कल्पवृक्ष के समीप जाकर कल्पलता वृद्धि को प्राप्त होती है ।। २४ ।। युवराज यद्यपि नीति, वीरश्री और शक्तिरूप सम्पदा के द्वारा अधिक था तो भी बहु अपने चाचा राजा विशासभूति का कभी उल्लङ्कन नही करता था सो ठीक ही है; क्योंकि महान् पुरुष क्या मर्यादा का उल्लक्कन करते हैं ? अर्थात् नही करते ॥ २५॥ तदनन्तर युवराज ने एक ऐसा अनोसा बाग बनवाया जो समस्त ऋतुओं से सदा ब्यास रहता था, जिसमें मत्त भौरे और कोयलें शब्द करती रहती थी तथा जिसकी शीभा इन्द्र के नन्दनवन को तिरस्कृत करनेवाली थी।। २६।। वह तीनों काल में रमणीय रहनेवाले उस बाग में सुन्दर स्त्रियों के साथ विहार करता था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों आम्रवृक्ष के नीचे रितसहित बैठे हुए कामदेव को आदर-पूर्वक खोजने के लिये ही विहार करता था।। २७।। राजा विद्यासमूति और उसकी रनी सवसका का विवास्त्रकारकी नाम का प्रथम प्रियपूत्र था जो नवयौवन से अस्त था तथा काम से हाथी के समान निरक्क्षण हो रहा था।। २८।। मदोन्मत्त हाथी के समान चलनेवाले विकास्थनम्बरे ने किसी समय युवराज के उस दर्शनीय बाग को देखकर साना-पीना छोड़ दिवा और माता के पास जाकर याचना की कि वह बाग युवराज से लेकर मुझे देदो ।। २६।। माता को युत्र बहुत ही प्यारा या इसलिये उसने एकान्त में आग्रहपूर्वक राजा से कहा कि हे राजन ! यदि तुम्हें मेरे जीवन से प्रयोजन है तो पुत्र के लिये बाग देवो ॥ ३० ॥ युवराज मधाप अपने हिस में

१. पर्श व । २. स्थिति भ ।

मण क्षिण्यामाना द्वारामा ह्यूस्यमाना ।
सन्दर्भ के प्रमुक्त का स्वार्थ के प्रमुक्त ।
सन्दर्भ का स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्थ का प्रमुक्त ।
सन्दर्भ का स्वार्थ का स्व

एकचित्त या-सदा राजा के हित का विचार रसता वा तो भी विकासभूति स्त्री के कहने से उस पर विकारभाव को प्राप्त हो गया सो ठीक ही है; क्योंकि स्त्री के प्रेमी मनुष्य के लिये स्वजन भी शत्रुरूप हो जाता है।। ३१।। सदनन्तर क्या करना चाहिये इस विषय की आकूलता से युक्त राजा ने शीघ्र ही एकान्त में मन्त्रिमण्डल को बुलाकर वह सब समाचार कहा और उसका उत्तर पूछा ।। ३२ ।। मन्त्रियों के समूह ने शिर हिला कर जिसे प्रेरित किया था ऐसा कीर्ति नाम का मन्त्री. मिलन दृष्टि के द्वारा ही राजा की नीतिश्रष्ट मनोवृत्ति की जानकर इस प्रकार के वचन बीका ।। ३३ ।। हे राजन् ! विश्वनन्दी मन से तथा किया से कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है । हमने स्वयं समीप जाकर तथा गुप्तचरों के द्वारा उसकी अनेक बार परीक्षा की है ।। ३४ ।। जिसे समस्त मौलवर्ग-मन्त्री आदि प्रमुख लोग नमस्कार करते हैं तथा जिसके पराक्रम की प्रवृत्ति नीतिपूर्ण है ऐसे उस युवराज को यदि विजय की इच्छा होती-तुन्हें परास्त कर वह राज्य प्राप्त करना चाहता तो हे राजन् ! उसके लिए समस्त पृथिवीतल पर असाध्य क्या है ? अर्थात् कुछ भी नहीं है ।। ३५ ।। मर्यादा से सुशोमिल रहने पर भी आपकी बुद्धि माई के उस प्रियपुत्र में जो कि अस्पन्त अनुकूल रहता है, प्रतिकृत्वता को प्राप्त हो रही है; अतः वैर को उत्पन्न करनेवाली इस राजकक्ष्मी को विकार है।। २६।। मरण का कारण विष कोई बस्तु नहीं है, दृष्टिपय के रोकने में निपूक बन्बकार कुछ नहीं है और बहुत दुःस उत्पन्न करनेवाला अयुक्तूर नरक भी दूसरा नहीं है। स्थाव के माला पूरुष स्त्री की ही निष्, अन्यकार और भर्यकर नरक बढ़ते हैं।। ३७।। आप सी नीति-मार्व के जाननेवाकों में श्रेष्ठ हैं बत: बापको स्त्री का मनवाहा कार्य करना उचित नहीं है। ब्रसायुक्यों के वर्षन में प्रयुक्ति करनेवाका मनुष्य व्यवस्य ही विपत्तियों की पात्रता की प्राप्त होता

१. मीकिवर्षे मा, मीक्कोकी: सा ।

न बहाति वर्ग सं याच्यमानो अवता सङ्क्तरम्बदानुरसः । अवकोक्य नाय बुद्धबुद्धचा ननु कस्याधिनते मितनं सुख्या ॥३९ मनवाय्य वनं प्रवासि कीर्यं जिय्या वावकत्रयां प्रसाद्यमानः । हरबाय हठात्प्रवर्शने बेत्र्यतिपक्षांख तदावपेक्य प्रमम् ११४० स्थितिहीनविति प्रतीतसस्याः समकारत्यामपहाय राजपुरुयाः । उपवासित तथा तमेव बीरं भूचि विश्वातनवा इवाम्बुराक्षिम् ॥४१ विजितान्यनरेक्टरोऽपि राजन्युक्रराजस्य पुरो न भाति युद्धे । प्रमुदाकरवण्युवहिनादी किरती रहिमचर्य सहस्ररहमेः ॥४२ अथवा निहतः स युद्धरको सबता वैववहोन वा कर्पवित् । पिक्वाति जगज्जनापकाची बहुके नक्तमिनान्यकारराज्ञिः ॥४३ अनपेतनमं विकासरम्यं वक्तं कर्णरसायनं बुधानाम् । हितनित्यनिवाय मन्त्रिपुरुये विरते प्रत्यवद्वराधिनोवः ॥४४ इयमीन्समेव यत्प्रकीतं भवता कृत्यविदा तदेव कृत्यम् । तर्मुकायमुबीरयार्थं वेश अतहीनं तदवाप्यते सुक्षेत्र ॥४५ इति तहचर्न निशम्य पत्युः पुनक्ते सचिवो विचारवक्षः । तनुपायवरं वयं न विदाः कुलको यस्तदवामये विपाने ॥४६

है।। ३८।। आप याचना करते हैं और वन की सुन्दरता में अनुरक्त युवराज वन को नहीं देता है तो हे स्वामित ! यहाँ आप शुद्ध बुद्धि से-पक्षपातरहित दृष्टि से देखिये । इष्ट वस्तु में किसकी बुद्धि लुक्य नहीं होती ? अर्थात् सभी की बुद्धि लुक्य रहती है।। ३९।। यदि बन को न पाकर आप क्रोध को प्राप्त होते हैं अथवा स्त्री के द्वारा वचनरूपी कोड़ा से ताड़ित होते हुए विरोधी के पक्ष की उपेक्षा कर हठपूर्वक हरण करने के लिये प्रवृत्त होते हैं तो शक्तिसम्पन्न समस्त प्रमुख राजा 'यह नीति से भ्रष्ट हैं' ऐसा समझ आपको छोड़कर उसी घीर-बीर के पास उस प्रकार बले जावेंगे जिसप्रकार कि पश्चिमी पर प्रसिद्ध नद समुद्र के पास चले जाते हैं।। ४०-४१।। हे राजन् ! यद्यपि आपने अन्य राजाओं को जीत लिया है तो भी युद्ध में युवराज के आगे आप उस तरह सुशोभित नहीं हो सकते जिस तरह कि दिन के प्रारम्भ में किरण-समूह को विखेरनेवाले सूर्य के सामने चन्द्रमा सुशोभित नहीं होता ।। ४२ ।। अथवा दैववश युद्ध के मैदान में वह किसी तरह आपके द्वारामारा भी गया तो जिस प्रकार कुष्णपक्ष में अन्धकार की राशि रात्रि को आच्छादित कर लेती है उसी प्रकार लोकापबाद जगत को आक्छादित कर लेगा।। ४३।। इस प्रकार नीति युक्त, फलकाल में रमणीय तथा विद्वानों के लिये कर्णप्रिय हितकारी वचन कह कर जब प्रधानमन्त्री चुप हो गया तब राजा ने इसका उत्तर दिया।। ४४।। राजा ने कहा कि कार्य के जाननेवाले आपने जो कार्य कहा है यह यद्यपि ऐसा ही है तथापि हे आर्य ! वह उपाय बताओ कि जिससे किसी हानि के बिना ही सूख से वह बन प्राप्त किया जाय ।। ४५ ।। राजा के यह वचन सुन कर विचार करने में बतुर मन्त्री ने फिर कहा कि हम लोग उस श्रेष्ठ उपाय को नहीं जानते हैं जो उस बन की प्राप्ति के लिये फलकाल में

१, नराविराजः ४०। २. तदुपाय म०।

यनि नेत्सि निवास्य सं स्वयुक्षांका कारायों द्वि अति पूर्वा निविधाः । मनु दुरवनियो प्रमाणमीयः सनियोऽपि स्थानो प्रथमपुनीयः ॥४० इति वावयुरीयं वन्त्रिपुरवे विश्ते मन्त्रियत्रप्रतिवसर्व राजा । मनका रववमाककम्य किविदारसाह्य पुराषियं बसावे ॥४८ भवतः विकितो न कि प्रतीतः प्रतिकृते पनि कामक्वनायः । मन वर्रत इत्यहं बिहलूं इतमन्त्रेणि तमाप्रयुत्र पश्यात् ॥४९ इति तक्ष्यमं निशस्य सम्यम् प्रविपार्यमपुष्याः विश्वनायी । मधि तिष्ठति कस्तव प्रयासः विविच प्रेयम भागमुं विजेली ॥५० प्रतिवक्तमनान्य मतप्रतानो मुख्योरेच चिरं विज्ञीवसानः। नरमान न कातु वीकिसो यः परमानिःक्रियतां स्वया स तम ॥५१ इति गाननिषाय सावसेषां पुगरप्यानसपूर्वकावनीयाः । विसत्तर्वं तमेव सोऽप्ययासीत्प्रविवायोपवगस्य वाभिरकाम् ॥५२ विवसेरव सम्मितैः स्वदेशं तरसातीस्य नवेन संगताभिः । पथि राजककोडिभिः परीतो रियुवेशस्य समीपमाससार ॥५३ प्रविद्यालय दूरतः सभाग्तं प्रतिहारेण सहान्यदा प्रतीतः । क्रणपट्टकवद्धसर्वदेही युवरावा बबुक्ते बनाविरकः ॥५४ प्रजनाम निवेशितेन भूम्यां शिरसा नायमनापवत्सकं सः। जभिसख च विष्ठरोपविष्टं स्थितवांस्तिरायवृद्धिवस्तवेदे ॥५५

अच्छा उपाय कहा जा सके।। ४६।। यदि आप जानते हैं तो अपनी बुद्धि से उस उपाय को करी क्योंकि बुद्धियाँ प्रत्येक पुरुष की विभिन्न प्रकार की होती है। यह निष्वित है कि कार्य करने में राजा ही प्रमाण होता है मन्त्री तो अपना मत प्रकट करने में ही समर्थ होता है।। ४७।। इस प्रकार के वचन कह कर जब प्रधान मन्त्री चुप हो गया तब राजा ने मन्त्रिगणों को विदाकर मन से स्वयं ही कुछ विचार किया और शीघ्र ही युवराज को बुलाकर कहा।। ४८।। हे भले पुत्र ! यह क्या तुम्हें विदित नहीं है कि कामरूप का प्रख्यात राजा मेरे विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्ति कर रहा है इसलिये उसे नष्ट करने के लिए मैं बीघ्र ही उसके सत्मुख जाता हूँ ॥४९॥ राजा के इस बचन को सूनकर, युवराज विश्वतन्त्री ने अच्छी तरह प्रणाम कर इस प्रकार कहा कि हे राजन ! मेरे रहते हए आपका प्रयास क्या है ? आप मुझे जेजिये, में इसे जीतूँगा ॥ ५० ॥ मेरा प्रताप शबु को न पाकर चिरकाल से भुजाओं में ही विलीन होता आ रहा है। हे राजन ! आपने उसे कभी देखा भी नहीं है अब उसे कामरूप के राजा पर अच्छी तरह प्रकट होने दिया जाय ॥ ५१ ॥ इस प्रकार के गर्बंपण बचन कह बिडबतन्दी ने फिर से राजा को चिर शुका कर प्रणाम किया। फलस्वकप राजा ने उसे ही विदा किया और वह भी उपवन की रक्षा कर कामक्य गया। ५२।। तदनन्तर कुछ ही दिलों में बेग से अपने देख को लीच कर यह सन् देश के समीप जा वहुँचा ! मार्ग में वह नीतिपूर्वक मिले हुए जनेक राजाजों के वलों से संयुक्त होता जाता या ।। ५३ ।। किसी एक दिन युवराज ने द्वारपाल के साथ सना में प्रवेश करते हुए पूर्व परिचित वनरक्षक की दूर से देखा। बनरक्षक के समस्त करोर पर वायों की पदिट्यों, वेंकी हुई की।। ५४।। वनरक्षक ने बनावीं के

प्राणपाध्यवधिवयय पूर्व विवादिय निवेदितं वारीरैः ।
प्राणपाध्यविवयय पूर्व विवादायमगरम कारणं तः ॥५६
नरमाक्यतेरमुवायमगरमामगरमा कारणं तः ॥५७
विवादि स्य मगरमायमोग्यं तवि भोज्यति मगुर्तं च रतैः ॥५७
विवादि स्य मगरमायमेग्यं तवि भोज्यति मगुर्तं च रतैः ॥५७
विवादि स्य वीरिवरः कथवा तामग कीकयान्वेदैव ॥५८
महतीभव तस्य वारिवरः कथवा तामग कीकयान्वेदैव ॥५८
महतीभव तस्य वारिवरः व्यवद्या समानपुरस्तरां सपर्याम् ।
विवादीवायिकः स च प्रसादं पुणरासाद्य मनस्ययावनद्यः ॥५९
वाय तेत्र वदेः प्रतावक्षत्या परमा च प्रथमिनुतः सपर्यः ।
प्रणियत्य करं वितीर्वं वारं विनिवृत्वापि तदाव्या जगाम ॥६०
निरवर्तत वेगतो युवेद्यः सक्तीकृत्य ततस्तवा तवावाम् ।
स्वपुरं प्रतिपृत्य राजकोकं विद्युवपप्रतिमः प्रतिप्रयाणम् ॥६१
ववकोक्यति स्य स स्वदेशं तरसा प्राप्य प्रधायमानकोकम् ।
किनियं कपयेति तेन पृष्टो निक्यादेत्यनिवद्यमानवेद्यः ॥६२

साथ स्नेह करनेवाले तथा सिंहासन पर बैठे हुए अपने स्वामी के समीप जाकर उन्हे पृथिवी पर अके शिर से प्रणाम किया और प्रणाम के पश्चात् वह उनकी प्रेमपूर्ण दृष्टि द्वारा प्रदत्त स्थान पर बैठ गया।। ५५।। तदनन्तर क्षणमर बैठकर स्वामी द्वारा पूछे गर्ये वनरक्षक ने अपने आने का कारण कहा सो उसका वह कहना पुनरुक्त के समान हुआ, क्योंकि चावों से युक्त शरीर के द्वारा वह कारण पहले ही कह दिया गया था।। ५६।। उसने कहा कि राजा की आज्ञा से हम सबको तिरस्कृत कर विशासनन्दी उपवन में प्रविष्ट हो चुका है। इस संदर्भ में रक्षकों ने आपके प्रताप के योग्य जो कुछ किया है उसे भी आप सुनेंगे।। ५७।। इस प्रकार वनरक्षक के द्वारा कहा हुआ वन का समाचार जान कर विश्वनन्दी यद्यपि कृपित तो हुआ तो भी धीर-वीर चित्त के भारक उसने लीलापूर्वक दूसरी कथा छेड्कर उस समाचार को उपेक्षित कर दिया ॥ ५८ ॥ तदनन्तर विश्वनन्दीं ने शीघ्र ही उस वनरक्षक का स्नान सहित बहुत सत्कार कराया । सेवक के इस सत्कार से राजा सुशोभित हुआ और राजा से प्रसाद को पाकर वह सेवक भी अतिशय नम्न हुआ ॥ ५९॥ परचात् युवराज विक्वनन्त्री ने नीति तथा बहुत भारी प्रताप के बल से शत्रु को अधीन किया जिससे उसने जाकर युवराज को प्रणाम किया, अत्यन्त श्रेष्ठ कर प्रदान किया बोर उसके बनन्तर बह युवराज की आज्ञा से लौट कर वापस चला गया ।। ६० ।। सदनन्तर युवराज, राजा विज्ञासभूति की जाज्ञा को सफलकर वेग से अपने देश की ओर लौटा । लौटते समय उपमारहित युवराज प्रत्येक पड़ाव पर राजाओं को सन्यानिस कर विदा करता जाता था।। ६१ ।। शीझ ही स्वदेश को प्राप्त-कर उसने देखा की बहुत-से कीन आने जा रहे हैं। 'यह क्या है कहां' इस प्रकार मुकराज के पूछने पर अभिषक्ष नामक मिली सनुष्य ते महा कि है नाय ! विकासनाथी वापके वन को चारों सोर से

रे. सम्बारयति सम्बन्धः

र. कीकमान्यचेव म० )

परित्तेक्षर सर्व विकासकारी तर प्रमु पुर्वरतं विकास सीस्त् । - अवार्त वर्त्त वान्यातीय वेर्त्त् वरनाची पुचर्काः स गुरुवृत्तिः ॥६३ सर्वत्य गवाकी बजाती हुस्तासपुत्र किनवर्ग जरेत । विवर्त य अवर सवाअवृत्तं सविवं देव वर्ष म वेदिन विवित्त ॥६४ इति सम्बनेन विश्ववानी स विश्वितवैति समाद बीरनारः । अबते पन वय विरामितराषुकारमा पुरःशिवतं च वामा ॥६५ विनिष्ट्य यदि प्रवासि प्राचारणयः कोऽपि विवर्तते न भूत्यः। वित होन्य सती क्षणायाची वर कि ब्रह्ममञ्जूषयायायेकम् ॥६६ पुर्वरित्वविकेन गोबितः सम्बन्धिकः स स्पुत्रमित्युवाबहार । नरनाय बया च बीरशक्ष्यीविनुसी नेव प्रवेशकेय छत्वन् ॥६७ जनविश्वको जवाम तस्मित्वनवाकर्थ हुतं पुरापि देव । अपहृत्य च सः त्ववीयमेव प्रसमं हानुमचीहरी अवताम् ॥६८ इवसञ्जूतलीद्दश्रेञेप कोपी अवतस्तत्र न जायते कर्य वा । प्रतिकृत्यारां भगरित कोके हुमकरपुद्धतमायवारयोऽपि ॥६९ यवि व स्ववि तस्य बन्नुवृद्धिः विषु न प्रेयमतीति वृतनेयन् । बिहितागीत च प्रवास कीयं भवि भीत्वा रचितावकरी किनार्यः ॥७०

अत्यन्त भयंकर दुर्ग बना कर आपके साथ युद्ध करने की इच्छा कर रहा है जब कि राजा आप दोनों पर एक समान वृत्ति वाला है।। ६२-६३।। युद्ध का समाचार जान यह देश, भय से कुछ आशक्ता करता हुआ शील ही भाग रहा है। है देव ! यह जैसा हो रहा है वह मैंने कहा इसके सिवाय में कुछ नहीं जानता है।। ६४।। इस प्रकार के उसके बचनों से विद्वानची कुछ विचार कर बोला । बोलते समय उसके वचन बहुत ही गंभीर निकल रहे थे । वह कहने लगा कि मेरी मनोवृत्ति जिस निषय में लिंजत होती थी विघाता उसी विषय को लेकर आगे खड़ा हो गया।। ६५ ॥ यदि कौट कर पीछे जाता हूँ तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि कोई भी निर्भय सेवक लौटता नहीं है। यदि विकासन्त्री को मारता हूँ तो लोकापवाद होता है। इस प्रकार दोनों कार्य यदापि अकृत्य हैं, करने योग्य नहीं हैं तो भी मेरे करने योग्य कीई एक कार्य बताइमें। इस प्रकार राजा के द्वारा बार-बार प्रेरित होने पर मन्त्री ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि हे राजन ! जिस तरह वीरलक्ष्मी विमुख न हो वही कार्य करने योग्य है।। ६६-६७।। हे देव! सविप आपने यह पहले ही सुन रखा या कि विकासनम्बो ने वन का हरण कर लिया है शो भी आप उसके विरुद्ध नहीं हुए । अब वह आपकी ही बस्सु का अपहरण कर हठपूर्वक आपको ही मारने की बेच्टा कर रहा है।। ६८।। यह आश्चर्व की बात है कि इस प्रकार की दुष्टता करने पर भी उसपर वापका क्रोब क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है ? कोक में अतिकूलता को प्राप्त हुए बर्तिकाय उनत बुका की नदी का बेग भी तो उसाव देता है।।६६।। मंदि कापने इसकी बन्बुबुद्धि है- वह जाप को अपना माई समझता है सो एक दूस की नहीं मैंबता ? अवति बुत मेंब कर क्रमा क्यों नहीं माँग छेता ? अपराम ही बाने पर सदि में संग ते हाय बोह सेता है तो क्या जान युन पर कीय की बास होते हैं ? क्यांत नहीं होते । सांवाय---

<sup>2.</sup> Manufage die de 1 . S. Mandenge de 1

कुत्रसृष्टिकरामवेऽवि सत्रौ प्रतिकाने न करोति वीचर्व थः । प्रतिविश्वितामीकाते स परकाशिकनारीमुख्यकंने कळ्यून् ॥७१ अपनेत पराक्रनस्य काको सबतो मानवतान्वीहवरस्य । कवितं च स्था विचार्यं कार्यं सदृष्ठं स्वप्नुविधीर्यं न चान्यत् ॥७२ इति विक्रमशाकिनां सनोतं यचनं न्याविधां च तस्य मत्या । विक्रमित्रतमेव विद्यानस्यी प्रथायस्यरिष्ठुर्वसुप्रकोपात् ॥७३

### वसन्ततिसक्स्

सेनामण प्रमुक्तितं प्रचनागमस्य दूरे निषेद्य सुन्नदेः सह कैविचदेव ।
दुर्गावकोकनपदेन जगाम वेगानुद्धे निषाय दुवतं युवराणसिहः ।१७४
प्रापत्तवप्रतिमसालमलकुष्यचातं नानाविषेः परियतं परितोऽपि वन्त्रैः ।
विक्यातसूरिनकुरम्बकपाल्यमानं स्थानान्तरोण्डितितत्व्वजवीजितासम् ।१७५
उत्स्कृत्य खातम्बिरेण विककुष्य सालं भग्ने समं रियुवलेन निशानखङ्गे ।
उत्पादितेन सहसैव क्षिलामयेन स्तम्भेन भासुरकरो रियुमाप कोपात् ।१७६
वायान्तमन्तकिमं तमुवप्रसत्त्वमालोक्य वेपमृगृहीतसमस्तगात्रः ।
तस्यौ कपित्यतक्नेत्य विशासनन्दी मन्दीकृतस्यति बहुन्वदनं भयेन ।१७७

उद्यान का अपहरण कर लेने पर भी यदि उसके हृदय में आप के प्रति बन्ध्य का भाव होता तो वह दूत मेज कर अपने उस भाव को प्रकट करता और इस स्थिति में आपका क्रोध न करना भी उचित ठहरता । परन्तु उसने अपराध करने पर भी कोई दूत नहीं मेजा इससे सिद्ध है कि उनके हृदय में आपके प्रति कोई बन्धुत्व का भाव नहीं है। इसलिये उसके प्रति आपके हृदय में क्रोध का उत्पन्न होना उचित ही है।। ७०।। बहुत भारी तिरस्कार करनेवाले विरुद्ध शत्रु पर भी जो पौरुष नहीं करता है वह पीछे अपनी स्त्री के मुख-रूपी दर्पण में प्रतिबिम्बित कल्डू को देखता है अर्थात् स्त्रियों के समक्ष उसे लज्जित होना पड़ता है।। ७१।। आप मानी मनुष्यों के अधिपति हैं अतः आपके पराक्रम का यही काल है। मैंने यह विचार कर कार्य कहा है। तुम्हारी मुजाओं के अनुरूप यही कार्य है, अन्य नहीं ।। ७२ ।। इस प्रकार मंत्री के पराक्रमशाली तथा नीतिज्ञ मनुष्यों के प्रिय, वयनों को स्वीकृत कर विक्रवनस्वी तीन्न कोध से शीघ्र ही शत्रु के दुर्ग की ओर चल पड़ा ।। ७३ ।। सदनन्तर युद्ध का अवसर आने से प्रसन्न सेना को दूर खड़ी कर श्रेष्ठ युवराज युद्ध में हृदय ख्या कर कुछ ही वीरों के साथ दुर्ग देखने के बहाने देग से गया ।। ७४ ।। जिसका अनुपम कोट है, जो अलंबनीय परिला से युक्त है, जो चारों ओर नाना प्रकार के यन्त्रों से घिरा हुआ है, प्रसिद्ध शूर बीरों का समृह जिसकी रक्षा कर रहा है तथा बीच-बीच में फहराती हुई सफेद पताकाओं से जो दिशाओं को कम्पित कर रहा है ऐसे दुर्ग को वह प्राप्त हुआ।। ७५।। वह शीघा ही परिखा को तैर कर तथा कोट को लॉच कर शत्रु की सेना को नष्ट करने कगा। शत्रुदल के साथ-साथ जब उसकी तीरुण तलवार मन्न हो गई तब वह शीझ ही उसाड़े हुए यत्थर के एक सम्मा से हाथ को सुशोभित करता हुआ क्रोथवश शत्रु पर अपटा ॥ ७६ ॥ यमराज के समान शकिशाली युवराज को जाता देख नय से जिसका समस्त शरीर काँपने लगा ऐसा विश्वाचनन्दी निष्प्रम मुझ को घारण करता हुआ कैंगा के वृक्ष की बोट में आकर सड़ा हो गया ।। ७७ ।। १९०५

त्रस्थितस्य राजि सर्व स्वयावीरकेच प्रोम्पृतिको सहति तेन सहावकेन । समासरामरिकतास्त्रिका स्रोवे मीत्या मनससर्यः सर्वं समेव १९०८ चावानतं रायमकोक्य विहीनतस्यं सवीक्षापः सहसा प्रविद्वाय कोक्यु । नूर्वं मयाबनसंबेतीय वांत्रवेठी प्रस्वातायीयवनिष्ठः स्ववमेति सरवास् ॥७९ मुर्वानमानतमुबस्य तथा सबीवं वर्यस्तरस्तमुकुटं स करहवेन । तस्मै बदावभममुभित्रसम्बद्धसामा प्रस्तं तदेव सहता । शरकागतेषु ॥८० इरकाहमीडक्षमसाहमसमं क्यं वा स्थास्थामि तस्य पुरहोऽम विशासमूते: । इत्याकस्य ह बमेन गृहीतस्थको राज्यं विज्ञास तक्से निर्यावधारात ॥८१ यान्तं तवा चरितवाचरितुं वतीनां रहेवुं बाबाक समुपेत्व न तं वितृव्यः । पादानतोऽपि सकतैः सह जम्मुवर्षैः किंवा महानु व्यवसिताद्विविवृत्य याति ॥८२ उत्क्रम्बय मन्त्रिक्यनं विहितं पुरा यत् तस्मात्तवातुक्तवसाय्य नरेश्वरोऽपि । लोकापवादचकितः स्वसुते स तस्मिन् सक्ती निवास सकली तदनु प्रतस्ये ॥८३ वत्वा महीपतिभिराञ्च समं सहस्रै: संयुक्तपादयुगकं प्रविपत्य मूर्जा । बीक्षां विरेजनुष्यावपि तो गृहीत्वा पुंसां तथो ननु विमूचनमेकमेव ॥८४ हरवा तपविचरतरं स विकासमुतिः सोहवा परीवहणवानय दुनिवारान्। हित्वा त्रिक्षस्यमनवं वदामं समायत् इच्छाम्बुधिस्थितिमगस्य सुसं तु कस्पम्।।८५

महाबलवान् युवराज ने अपने मनोरय के साब-साब जब उस महान् वृक्ष को भी उसाड़ लिया तब बह शरणरहित हो भय से नम्रीमूत होता तथा भयपूर्ण शब्दों के साथ हाथ ओड़ता हुआ उसी युवराज की शरण को प्राप्त हुआ।। ७८।। जो चरणों में नम्रीमूल है, जिसकी शक्ति सीण हो चुकी हैं तथा जो लज्जा से भरा है ऐसे उस विशासनन्दी को देख युवराज ने शीध ही क्रीय छोड़ कर उसे स्वीकृत किया सो ठीक ही है, क्योंकि प्रसिद्ध पौरुष का माण्डार पुरुष मयभीत सनु के ऊपर भी निक्चय से लज्जा को प्राप्त होता है।। ७९।। जिसका रत्नमय मुकुट नीचे गिर गया था ऐसे उसके नम्नीभूत मस्तक को युवराज ने उसी समय दोनों हाथों से उठा कर उसे अभयदान दिया सो ठीक ही है क्योंकि अत्यन्त साहसी महापुरुषों का शरणागत मनुष्यों के विषय में वही व्यवहार उचित है।। ८०।। मैं अपने अनमुरूप इस प्रकार के कार्य कर के उस विशासभूति के आगे किस प्रकार सड़ा हो केंगा ? ऐसा हृदय से विचार कर लिजत होता हुआ युवराज राज्य छोड़ तप के लिये घर से निकल पड़ा ।। ८१ ।। उस समय मुनियों के चारित्र का आचरण करने के लिये जाते हुए युवराज को चाचा विकासमूरित रोकने के लिये समर्थ नहीं हो सका सो ठीक ही है; क्योंकि संगरत बन्धुवर्ग मले ही चरणों में नम्रीमूत हो कर रोकें तो भी महान् पुरुष क्या अपने निरुषय से कीट कर पीछे जाता है ? अर्थात् नही जाता ॥ ८२ ॥ मन्त्री के वचनों का उल्लख्तन कर पहले जी किया था उससे राजा विश्वासमृति भी उस समय पश्चाताप को प्राप्त हुआ ? फलस्वरूप कोकापवाद से पकित होता हुना वह भी समस्त लक्ष्मी अपने पुत्र के किये देकर युवराज के पीछे चल पड़ा अवत् उसने वी दीक्षा सेने का निकाय कर किया ॥ ८३ ॥ विकासकी और विकासकी दोनों ने थीछ हो एक हवार राजाजों के साथ जाकर संबुत नामक पुर के वरणयुगल में बिर से प्रणाम किया और दोनों ही उनके समीप दीक्षा शेकर मुशोजित होने समें सो ठीक ही है; क्योंकि एकमान तप ही मंजुर्कों का महितीय बायूनण है ।। ४४ ।। तवनन्तर विकासपृति निरकास तक तप कर,

### वंत्रस्यम्

श्राणगण्याषु विशासनन्तिनं विवर्णितं वैव पराश्रमक्रमेः । विश्वित्व दुद्धं समुपादवे भियं दुरेण वायावमहीपृतिः समम् ॥८६ उपकातिः

जारमञ्जिरिकावपहाय मानं तमेव वृतक्रियमा सिवेवे ।
वहीयतिः प्रागयनित्यक्षाञ्चं निर्विदयमानोऽपि जनाजुन्तिमिः ॥८७ व्येकवारपुष्रतयोगिषुतिमातोषयासेम हृशीस्त्रताजुः ।
प्रोमुज्जहरिय ोः पतमां रच्यापुष्ठे सायुक्तसायुक्तः ।
वहास विश्व विश्वासमम्बे वाराजुन्त सौयतकायिकदः ॥८९ वनाव वेवि स्व गर्तं वक्तं ते विवित्य सेनां सक्तां सवुगाम् ।
उम्मुक्तियो येन विकाविद्यासंन्तम्यः कवित्यस्य पुरा तवस्य ॥९०

## वसन्ततिस्कस्

जाकच्ये तस्य वचनं प्रविक्रोक्य तं च शान्तिं विद्वाय विनिवृत्य तथैव गत्वा । क्रुस्क निवानसमुख्यमुनिरात्मदेहं कोयो हि कारण मनर्थपरम्यरायाः ॥९१

दुनिवार परीषहों के समूह को सहन कर तथा मिथ्यात्व माया और निदान इन तीन शल्यों को छोड़ कर अट्ठारह सागर की आयु वाले बहुत भारी सुख से सम्पन्न दशम स्वर्ग को प्राप्त हुआ।। ८५।। तदनन्तर विश्वास्त्र को शीध्र ही देव और पराक्रम से रिहत जान उसके मागीदार अन्य राजा ने युद्ध में उसे जीतकर नगर के साथ-साथ उसकी सब सम्पत्त छीन ली।। ८६।। 'पेट भरना है' इस अभिप्राय से विशासनन्दी मान छोड़ कर दूत किया से उसी विजेता राजा की सेवा करने लगा जब कि लोग अङ्गुलियों द्वारा निःशङ्क होकर परस्पर बताया करते थे कि यह पहले का राजा है।। ८७।। तदनन्तर एक मास के उपवास से जिनका शरीर अत्यन्त कृश हो गया था ऐसे उग्रतपस्वी विश्वकनन्दी मुनि ने योग्य समय मिक्षा के उद्देश्य से ऊँचे-ऊँचे महलों से युक्त मथुरा नगरी में प्रवेश किया।। ८८।। प्रवेश करते ही गली के प्रारम्भ में एक पशु ने सींगों से उस मुनि पर प्रहार किया जिससे वे गिर पड़े। उन्हें गिरता देख दुराचारी विश्वास्त्रनन्दी जो कि एक वेश्या की छत पर बैठा था हुँसने लगा।। ८९।। उसने कहा कि आज तुम्हारा वह वल कहाँ गया जिसने पहले दुर्गसहित ससस्त सेवा को जीत कर पत्यर का विशास सम्भा और कँच का वृक्ष उसाइ। था।। २०।। उसके क्वन सुन मुनि ने उसकी और घूर कर देखा तथा कमा माव का परित्याग कर आहार के बिना क्वन सुन मुनि ने उसकी और घूर कर देखा तथा कमा माव का परित्याग कर आहार के बिना

—राज्यव कविकृत वान्तिपृदाय, बद्धमदर्गः

१. कास्रं मासमुपीय्य स्वे विश्वन्तं मनुरापुरीत् । तं मध्याञ्चयुवा गृष्टिचेंटोच्नी प्राहरत्तव ॥४१ तस्याः सृङ्गप्रहारेण पतितं विश्वनिन्तम् । अहासीत्स्वस्थास्तुर्वेदमास्रीयतके स्थितः ॥४२ प्रहासात्तस्य कोत्सेकाण्युक्तमे नृतिता मृथ्यम् । तेनाकारि निवासं च प्रायस्तद्वधिस्त्यका ॥४६ स तिनृत्य ततो गत्वा हित्या तनुत्ररां तनुम् । महर्विवित्यो को महास्त्रके तपःस्वकात् ॥४४

२. विवास: स्तमा: व ० ।

1113

## स प्रमादि।

ततो वहासुंकमवाच्य कर्ष बहुंग्डकस्यस्मियको वभूव । स वोदशान्त्रोनिविवन्तितायुविच्याङ्गनाकोकनकारुसाकः ॥९२

### Ang

विचित्रमागरिकां अर्थे हिस्ताविकासामुखं ससाकृतिरकाकुरस्तुतिहरं विमानोत्तमम् । वनेकशिकरावसीतटनिवद्भगुभ्रम्बकं समग्रमुखसंपदां यवमधितिः पित्रिये ॥९३

#### मन्दाकाप्ता

चित्वा चैनं वतमनुपर्य स्वमणायास्तभूको बृष्ट्वा व्योश्नि प्रचुरविभवं केवराणामधीसम् । वाटकमोगानकृत कृपणो दुनिवानं तपःस्यः करुपं प्राप्तस्तमपि वपुषः विस्तारः सब्वतीस्य ॥९४

।। इत्यसगकविकृते व्यक्तिमानचरिते विद्यनन्त्रिनिदानोमाम चतुर्वः सर्गः ॥

ही लौट कर वापिस बले गये। उन्होंने निदान कर अपना शरीर छोड़ा सो ठीक ही है; क्योंकि कोश अनर्थ परम्परा का कारण है।। ९१।। तदनन्तर महाशुक्त नामक स्वयं को प्राप्त कर वे महेन्द्रकारक नाम के देव हुए। वहां सोलह सागर प्रमाण उनको आयु थी तथा देवाकुताओं को देखने में इनके नेत्र सतृष्ण रहते थे।। ९२।। नानाप्रकार के मिणयों की किरणों से जिसमें समस्त दिशाओं के अग्रभाग व्याप्त थे, जो चन्त्रमा की किरणरूप अंकुरों की कान्ति को हरण कर रहा था, जिसकी शिखरावली के तट पर सफेद रक्ष की अनेक ध्वाएँ फहरा रही थी तथा जो समस्त सुक-संपदाओं का स्थान था ऐसे उस उत्तम विमान को पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हो रहा था।। ९३।३ छक्षमण के पुत्र विश्वनन्दी ने जिनेन्द्र मगवान् का अनुपम वृत घारण कर तपश्वरण किया परन्तु आकाश में प्रकृत वैभव से युक्त विद्याधर राजा को देख उसे भोगों की इच्छा जागृत हो उठी। उसी इच्छा से दीन हो उसने खोटा निदान किया। फिर भी काय-बलेश तथा सद्वतों के प्रभाव से यह महाशुक्त स्वर्ग की प्राप्त हुआ ।। ९४।।

।। इस प्रकार असन कविकृत थी वर्डमानवरित में विश्वसम्दी के निवान का वर्षन करने वाला चतुर्व सर्ग पूर्व हुआ।।

## पश्चमः सर्गः

#### उपजातिः

द्वीचेऽय अस्युमित भारतास्ये वर्षे महीश्रो विजयार्थनामा ।
समुद्रा निकपुकूटरिश्मश्वेतीकृताश्चिष्मभं:स्थकोऽस्ति ॥१
यत्रामलस्काटिककूटकोटिश्यिता विकोक्यात्मवयः सगैन्द्राः ।
साम्येत्र पृद्धा विदुषाङ्गनानां प्रयान्ति केस्यां सहसा व्यतीत्य ॥२
येत्वावनीकांशु महाप्रमाभिमृंगेन्द्रशावो बहु विप्रक्रकः ।
मुहामुखं शिक्कुमनाधिवरेण विवेश सत्यासु गुहासु नैव ॥३
यः सानुवेशस्थितपद्यरागमरीविमाकाद्यितान्तरिकः ।
संशोभते नित्यमनन्ततेजाः संय्याद्यनो वा नितरां मनोशः ॥४
यैत्सानुवेशप्रतिविभिन्नतंस्यं निरीक्य वन्यद्विरवो मवान्यः ।
समेत्य वेगेन रवप्रहारीहिनस्ति को वा मविनां विवेकः ॥५

### पश्चमसर्ग

इसके बाद अम्बूहीय के भरत क्षेत्र में अत्यन्त उत्तुङ्ग अनेक शिखरों की किरणों से समस्त नमः स्थल को सफेद करने वाला विजयार्थ नाम का पर्वत है।। १।। जहाँ निर्मल स्फाटिक निर्मित कूटों के अग्रभाग पर स्थित अपनी स्त्रियों को देख कर विद्याधर राजा देवाङ्गनाओं की समानता से झान्ति में पढ़ जाते हैं अर्थात् उन्हें देवाङ्गनाएं समझने लगते हैं इसलिये क्रीड़ा के समय उन्हें सहसा छोड़कर चले जाते हैं।। २।। जिस पर्वत के प्रत्यन्त पर्वतों में लगे हुए नीलमिणयों की बहुत भारी प्रभा से अनेकों बार छकाया गया सिंह का बच्चा गृहाद्वार के प्रति शिक्कृत चित्त होता हुआ सचमुच की गृहाओं में भी जिरकाल तक प्रवेश नहीं करता है।। ३।। शिखरप्रदेश में स्थित पद्य-रागमिणयों की किरणावली से आकाश को लाल-लाल करनेवाला, अपरिमित तेज का धारक जो पर्वत निरन्तर अतिशय मनोहर सन्ध्या के मेथ के समान मुशोभित होता है।। ४।। जिस पर्वत के शिखरप्रदेश में प्रतिबिम्बत अपने आपको देख मदान्थ जङ्गली हाथी वेग से आकर दौतों के प्रहार से उसे मारता है सो ठीक ही है; क्योंकि मदसहित जीवों को कौन विवेक होता है ? अर्थात

१. नगस्तलोऽस्ति व०।

२. बत्सानुनीसमणिवीतिपरम्पराभिः पञ्चाननस्य शिक्षवो बहु वित्रक्रकाः। सत्वेऽपि कन्वरमुखे परिश्वकूमाना निष्यत्य गर्जनकृतव्यनिभिविशन्ति ॥ ८ ॥

स्वं वीक्य वन्यहिरदो नितम्बे बस्य विन्वितम् । समेत्य दम्तैस्तं हिन्त मदिनां का विवेकिता ।। ९ ।।

<sup>-</sup>जीवन्बरचम्मू, कम्म ३.

विग्यं विकोस्य निजनुष्ण्यसरत्निभत्ती कोधारप्रतिश्चिप इतीह वदी प्रहारम् । तन्नान्नवीर्षयस्यः पुनरेव तोषालकीकास्त्रसं स्पृत्तति एक्य गवः प्रियेति ॥ १९ ॥

<sup>-</sup> वर्गशमीन्युवय सर्ग १०;

विकासकोडिककाद्यास्थीत व्यक्तिस्थान्तः विका स्वास्थाः ।
स्वास्थानस्थानकाद्यास्थाः संस्थानस्थानः विका स्वास्थाः ।
स्वास्थानस्थानकाद्यास्थाः संस्थानस्थाः विका स्वास्थाः ।
स्वोत्स्वातोक्षपुर्यास्थाने प्रश्ति । प्रस्तानस्थाः ।।
स्वोत्स्वातोक्षपुर्यास्याने स्वास्थाः सत्युववाक्षिपुर्याः ।
स्वोत्सरी सत्यरिका वकास्ति धनुष्यादेः परिपृरितासाः ।।
सोको विकासः स्पुरवंषुवासः वरेरभेको विरवक्षपुर्तिः ।
सतीकनोरस्थकसाम्यस्ये प्रयोवराकोकस्यस्वर्योः ।।
वेवगोपुरापस्थितसाकमकी कोटधन्तरप्रान्तपुरेस्य सम्मक् ।
विकोयमाना शरवधमाका स्वृत्तरीक्षुतिराविकाति ।।
र

कुछ भी नहीं ।। ५ ।। विषरूपी अन्नि की तीव्रता से जिनके फन अत्यन्त मयंकर हैं ऐसे चारों ओर षुमते हुए सर्प, जिस पर्वत पर गरुडमणियों की विस्तृत किरणावली के संस्पर्श से निर्विष हो जाते है।। ६।। उस पर्वत की दक्षिण श्रेणी में पृथिवी के तिलक के समान आचरण करनेवाली एक अलका नाम की नगरी है जो उत्सव के समय बजनेवाले बाजों तथा संगीत के शब्दों से भरी हुई इन्द्र की अमरावती के समान सुशोभित होती है।। ७।। तरक्तों के प्रसार से दिशाओं की पूर्ण करनेवाली जिसकी विस्तृत परिखा सत्पुरुष और समुद्र के समान सुशोभित होती है; क्योंकि जिस प्रकार सत्प्रच्य और समुद्र महाशय उदार अभिप्राय तथा विस्तृत मध्य माग से युक्त होते हैं उसी प्रकार वह परिला भी महाशय-विस्तृत मध्य भाग से संयुक्त थी। जिसप्रकार सत्युक्त और समझ वीरतर-धेर्यशाली तथा मर्यादा के रक्षक होते हैं उसी प्रकार वह परिला भी धीरतर-मर्यादा की रक्षक थी। जिसप्रकार सत्प्रक्ष और समुद्र गभीर-सहनशील तथा अगाव होते हैं उसी तरह वह परिला भी गभीर-गहरी थी और जिसप्रकार सत्पुरुष तथा समुद्र सत्त्वाधिक-शक्तिसम्बन्ध तथा मगरमञ्छ आदि जीवों से युक्त होते हैं उसी प्रकार वह परिखा भी सत्त्वाधिक सत्त्व अवित् जीवों से अधिगत है क-पानी जिसमें ऐसा था।। ८।। देदीप्यमान किरणों के समूह से युक्त, शत्रुओं के द्वारा अमेद्य तथा निर्दोष आकृति को धारण करनेवाला जिसका विशाल कोट सती स्त्रियों के वक्ष:स्थल की समानता को प्राप्त था; क्योंकि जिसप्रकार सती स्त्रियों का वक्ष:स्थल क्योबराडीक सदम्बरबी:--स्तनों से व्याप्त समीचीन वस्त्र की सोमा से युक्त होता है उसी प्रकार कोट औ प्योषरालीढसदम्बरश्री:--मेथों से व्याप्त उत्तम बाकाश की शोमा से संपन्न था ।। ९ ।। जिस नगरी के गोपूरों के अग्रभाग में स्थित करोड़ों पुत्तियों के मध्यप्रदेश को प्राप्त होकर अच्छी तरह विस्तीन हुई सरद ऋतु की मेचमाला उत्तम उत्तरीय बस्त्र के समान मुखोमित होती है।। १०।। मन्द-सन्द

वत्वाकमामा स्कृरवंशुवाका पर्यापरप्रोत्कसवस्थरकीः ।
 वताःकाकीय प्रधाननामां मनो वरीहति च निर्वायाम् ।। १४ ।। — जीनम्बर ० तृतीवसम्बः

र. स्पर् श्रव र

वर्षोपुरावसुताममणिपुरी विस्तवते । वृतस्ववसुकृतेव वारवान्युवनाकवा ।। १५ ॥

जेवानिकोल्सासिससीसनस्वन्यजोरकरैनीकपुषः समस्तात् । इन्द्रीकृतात्नीयकरैः स्वक्षोमामानूय संवर्धयतीय निर्म्यम् १११ प्रसिद्धमानेन विरोधवांजना प्रमिष्यते यद्द्रानिको निकामम् । सर्त्याकको वा सदसद्विचाराष्ट्रस्तुप्रयत्नोपहितस्वनाचः ॥१२ यत्राकुकोनाः सतसं हि सारा बोधाजिकाचाः पुनरेव घूकाः । सद्वृत्तभक्तोऽपि चे वक्षकाव्ये रोषः परेषां सुजनस्य चाले ॥१३ वण्डो व्यक्षे सन्पुरके च बन्धो वराकृतानां विकरेषु भक्तः । सीम्बद्धरेक्वेव सवा विरोधो मताबहीनां कृदिसस्वयोगः ॥१४

बायु से फहराती भवनों पर लगी ध्वजाओं के समृह से जो नगरी ऐसी बान पड़ती है मानों कपर उठावे हुए अपने हाथों द्वारा सब ओर से स्वर्ग की भूमियों को बुलाकर निरन्तर उन्हें अपनी शोभा ही दिखा रही हो ।। ११ ।। प्रयत्नपूर्वक अपने वचनों का प्रयोग करने वाले लोकप्रिय वचन बोलने बाले (पक्ष में युक्तिसंगत वचन बोलनेवाले) जहाँ के वणिक् उत्तम नैयायिकों के समान विरोध से रहित-हीनाधिकता के दोष से रहित अथवा विरुद्ध आदि हैत्वामासों से रहित प्रसिद्ध मान-क्रेता और विकेता में प्रसिद्ध प्रस्थ आदि प्रमाण के द्वारा (पक्ष में वादी और प्रतिवादी में प्रसिद्ध अनुमान मादि प्रमाण के द्वारा) सदसिंद्रचारात्—अच्छे-बुरे का विचार होने से (पक्ष में अस्ति पक्ष और नास्ति पक्ष का विमर्श होने से) वस्तु-नमक-तेल आदि पदार्थों को (पक्ष में जीवाजीवादि तस्वों अथवा-त्रव्य-गुण-कर्म सामान्य आदि पदार्थों को) अच्छी तरह प्रमाण का विषय करते हैं—तोलते हैं (पक्ष में जानते हैं) ।। १२ ।। जिस नगरी में निश्चय ही निरन्तर तारा-नक्षत्र ही अकूलीन-आकाश में लीन थे वहाँ के मनुष्य अकुलीन—नीच कुलोत्पन्न-असम्य नहीं थे। उल्लू ही दोषाभिलाप— दोषा-रात्रि के चाहनेवाले थे वहाँ के मनुष्य दोषाभिलाष-दुर्गुणों के इच्छुक नहीं थे। सद्वृत्तभङ्ग-समीचीन छन्दों का अभाव गद्य काव्य में ही था वहाँ के मनुष्यों में सद्वृत्तमञ्ज सदाचार का विनास नहीं था और दूसरों का रोध--नियन्त्रण सत्पुरुषों की इन्द्रियों में ही था अर्थात् सत्पुरुष ही अपनी इन्द्रियों की अन्य पदार्थों में जाने से रोकते थे वहाँ के मनुष्यों में दूसरों का रोध-नियन्त्रण नहीं था।। १३।। जिस नगरी में दण्ड-आधारभूतकाष्ठ्यष्टि ध्वजा में ही थी वहाँ के मनुष्यों में दण्ड-क्योंना नहीं था। बन्ध-बन्धरूप वित्रकाव्य की रचना सब मुरज-उत्तम मुरजाकार लिखे जानेवाले विशिष्ट क्लोक में ही थी वहाँ के मनुष्यों में बन्ध-रज्जु आदि से होनेबाला बन्धन नहीं था। अक्र-कुटिलता-चुँचुरालापन उत्तम स्त्रियों के केशों में ही था वहाँ के मनुष्यों में अक्र-पराजय नहीं था। विरोध—वि—तोता आदि पक्षियों का रोध—रोकना सत्पञ्जरों—उत्तम विज्ञहों में ही था वहाँ के मनुष्यों में विरोध-विद्वेष नहीं था और कूटिलस्व योग-देढ़ी वाल का संयोग सदा सोपों में ही था वहाँ के मनुष्यों में कुटिलत्वयोग-मायाचार का संयोग नहीं था ॥ १४ ॥ तदनन्तर

रै. मन्दानिकोल्कसित्सीच चिरः प्रणढ ४०।

२. प्रसिद्धे नाविषद्धेन मानेनाव्यभिचारिणा । विशवस्तार्किकाहचापि यत्र बस्तु प्रसिष्वते ॥ १४२ स

३. वस्तु प्रयत्ना हि यतः स्ववाचा म०। ४. न गद्यकाम्य म०। ५, मङ्गः कचेषु नारीयां न व्रतेषु तपस्थिनाम्।

मानवाः पतिषेवंचतः वापेतुरं सहैत्वातीको विविवर्त्वास्तीः ।
विवातिकोशितवावितस्य सहारमानोत्तः वापुरप्रकारः ॥१५
वुरवतसर्वप्रकृतिः प्रतानी निर्धावयोऽपास्ततमः प्रचारः ।
पद्माकरेको काविवयोचे विभाति को भारवाद्यस्थिकाः ॥१६
वापास्तवदा वासकेव कानितपृंहीतसृतिः स्वयमानतेव ।
रतिः स्वरस्थेव वापुष वेवी पत्तीहराङ्गी कणकाविद्याका ॥१७
वापुणसूक्तिम हता नितान्तं विसारतां सरकवकी प्रयाता ।
प्रयोगराज्यां विवितं च यस्या माकूरमास्ते कठिनं वनान्ते ॥१८
नेत्रोरपकाच्यासम्बद्धां वास्या नीकाद्यां सर्वरिमुक्सावम् ।
सरस्यमाचे पतितं प्रमस्य निकारसंताविनीवयेवं ॥१९

धैर्ये ही जिसका वन था, जो महेन्द्र के समान लीला का धारक था, जो अनेक ऋदियों का समूह था, जिसका उदार और सुन्दर हृदय विद्याओं से गर्बित था, तथा जिसका बहुत बड़ा प्रभाव था ऐसा मयूरकच्छ-(मयूरपीय) नाम का विद्याधरों का राजा उस अलका नगरी का स्वामी था ।।१५।। जो मयूरकण्ठ सूर्यं के समान सुशोभित होता था; क्योंकि जिस प्रकार सूर्यं सुरक्त सर्वेप्रकृति होता है—उसमें समस्त प्रकृति—प्रजा सुरक-अच्छी तरह बनुरक रहती है उसी प्रकार मयूरकण्ठ मी सुरक सर्वप्रकृति या-मन्त्री आदि मूलवर्ग उसमें बच्छी तरह अनुरक या अववा उसकी सर्वप्रकृति-सम्पूर्णस्वभाव सुरक-उत्तम प्रेम से परिपूर्ण था । जिस प्रकार सूर्य प्रतापी-प्रकृष्ट तपन से बहुत भाी गर्मी से युक्त होता है उसी प्रकार वह मयूरकण्ठ भी प्रतापी—कोश और सेना से उत्पन्न होनेवाले तेज से युक्त था। जिस प्रकार सूर्य नित्योदय-प्रतिदिन होनेवाले उदय से युक्त होता है उसी प्रकार मयूरकण्ठ भी नित्योदय-स्थायी अभ्युदय से युक्त था। जिस प्रकार सूर्य अपास्ततमः-प्रचार-अन्धकार के प्रसार को नष्ट करनेवाला होता है उसी प्रकार मयूरकण्ठ भी अपास्ततमःप्रचार-तमोगुण अथवा अज्ञान के प्रसार को नष्ट करनेवाला था। जिस प्रकार सूर्य पद्माकरेश-कमलवन का स्वामी होता है उसी प्रकार मयूरकण्ठ भी पद्माकरेश--- छक्ष्मी के हाथों का स्वामी था। जिस प्रकार सूर्य जगदेकदीप-जगत् का अद्वितीय दीपक है उसी प्रकार मयुरकष्ठ भी जगदेकदीप-जगत् का अद्वितीय प्रकाशक था और जिस प्रकार सूर्य सदर्थ्य-सत्प्रक्षों के द्वारा पूज्य होता है उसी प्रकार मयूरकष्ठ भी सदर्च्य सत्पुरुषों के द्वारा समादरणीय था।। १६।। उसकी मनोहर शरीर को बारण करनेवाली कनकमाला नाम की रानी थी। वह कनकमाला ऐसी जान पड़ती थीं मानों अपने निवासस्वरूप कमल को छोड़कर कमला—रुक्ष्मी ही आ पहुँची हो अथवा शरीर प्रहुण कर कान्ति ही स्वयं भा गई हो अथवा कामदेव की स्त्री रित हो हो ।। १७ ।। जिसकी जङ्काओं की कोमलता से अत्यन्त पराजित हुई उत्तम कदली जिःसारता को प्राप्त हो गई थी और स्तनों के द्वारा पराजित हुना कठोर विस्वपाल वन के अन्त में रहने लगा ॥ १८॥ जिसके नेजरूपी नीलकमकों से तिरस्कृत

क्षतार्थाः स० विरीधः प्रकारेकोव न सनःसु गहारचनान् ।। ——पण्डामण

विक्षुससीमानि निकोषनीत्पकैः सितेतराण्यम्युग्रहाणि योक्तिम् ।
 सवण्यकदीविद्नि यत्र बीतके सुठन्ति तापादिव वीविकाणके ।। ३६ ।। — नव्यवण्यदिता, वर्ग १,

रे. नेपोरपकाकारंगनाच्य ४०। X, निरीयमेक ४०।

व्यवस्थानसम्बद्धाः वीतां संसी समगोऽनि कमित्रुतोञ्जूत् ।
प्रवित्रमसस्युत्यसस्य सान्यः केनोनममं समुदेति कार्याः ॥२०
सम्बानपुत्रीतिरमण्ययोग्या समितिनः समुद्धानपुनितायाम् ।
सम्बानपुत्रीतिरमण्ययोग्या समितिनः समुद्धानपुनितायाम् ।
सम्बानपार्यार्थाः विद्यासमन्त्री समूत्र प्रवः कमनीयपुर्वाः ।
सम्बानपार्यार्थाः परि प्रमुद्धः सान्यस्यप्तरः समुद्धः विदेशः ॥२२
कान्यपि समुग्नेमहागरेण योत्तरिक्योणमञ्जतः विकानयाः ।
विवानकरे पाणुपरि प्रयाते कृष्यत्यरं स्मार्यनितानमानी ॥२३
वेहीतिसक्येन विवर्णितासुरकारि रावा पुर्वजन्मकाने ।
सानन्यपारित्रपुर्वात्राद्धाः प्रव्यात्मकं व्योगतन्तं समस्तम् ॥२४
विधाय पूर्वा महतीं जिनामामनुक्रया गोत्रमहत्तराणाम् ।
तेवस्तिनः केवरपुर्व्वाऽसी वकार पूर्वार्वकन्यराच्याम् ॥२५
पद्याप्तियः क्षोमसञ्ज्ञयाचो नेत्रोत्यकानन्यकरो जनानाम् ।
कलाकस्यपं समयाज्ञ्वस्यो विने विनेऽवर्णत बालकान्तः ॥२६

होता हुआ नीलकमल अपने तिरस्कारजनित संताप को दूर करने की इच्छा से ही मानों जाकर गहरे तालाब में पड़ गया है ।।१९।। जिसके मुख में स्थित शोभा को न पाकर जब पूर्ण चन्द्र भी कलक्कित हो गया तब मदस्रावी हाथी के समान चालवाली उस कनकमाला की कान्ति अन्य किस पदार्थ के साथ उपमान को प्राप्त हो सकती है ? ॥२०॥ सद्गुणों से विभूषित, कलाओं का भाण्डार तथा निर्मल शील से युक्त उस कनकमाला में विद्याधरों के अधिपति मयुरकण्ठ की असाधारण प्रीति थी सो ठीक ही है; क्योंकि मनोहर वस्तु में आसक्ति किसको नहीं प्राप्त होती है ? अर्थात् सभी को प्राप्त होती है ॥२१॥ इसके बाद जो विशासनम्बी स्वर्ग में देव हुआ था वह वहाँ से ज्युत होकर सुन्दर शरीर के वारक उन मयूरकष्ठ और कमकमाला का पुत्र हुआ। उत्पन्न होते ही हर्षेविभीर ज्योतिषी ने उसे अर्ढभरत क्षेत्र का स्वामी बतलाया ।। २२ ।। जिसके गर्भसम्बन्धी महान् भार से आकान्त होने पर भी माता तीनों लोकों को जीतने की इच्छा करती थी। यदि सूर्य भी कपर से गमन करता था तो उस पर भी वह मुख तथा नेत्रों को लाल-लाल करती हुई शोध ही कोध करने लगती श्री 11 २३ ।। राजा मयुरकच्छ ने पुत्र जन्म के समय पृथिवी को 'देहि-दो' इस याचनासूचक शब्द से रहित कर दिया या तथा समस्त आकाशतल को हवँसहित वजते हुए बाजों और संगीत के मधुर शब्दों से शब्दमय बना दिया था।। २४।। कुल के वृद्धजनों की आज्ञा से उस विद्यावराचिराज ने जिनेन्द्र भगवान् की बहुत बड़ी पूजा कर तेजस्वी पुत्र का अध्वक्रीय नाम रखा ॥ २५॥ जी पद्माप्रिय-रुक्ष्मी का पति या (पक्ष में पद्म-कमलों का अप्रिय-शत्रु या ) जिलके पाद--वरण कोमल तथा शुद्ध वे (पक्ष में जिसके पाद-किरण कोमल तथा निष्कलकु वे) को सनुव्यों के नैच-रूपी नीलकमकों को आनन्द करनेवाला था तथा जो कलाओं जीसठ कलाओं (पक में सोलह

र्. दिवः परियोज्य म**ः।** २. महाविगीषा म**ः।** 

३. जिल्लोक्याम् म० ।

४, र्गिकाननासी म०। ५. बालचन्द्रमाः म०।

यक्तेषुकात्व रिताकंषुत्रं क्ष्यंपुकात्वात्र सुद्देवस्तः । व्यातं व सार्वाक्षेत्राति सम्मन् क्षेत्रस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रम् ॥२० इतार्वक्षात्रस्य सुरावकात् क्षित्रात्वस्त्रात्वस्त्रम् । सार्वक्षित्रस्य च माण्डुकावतं क्षित्रं अपूर्वे विकासत्त्रम् । यां स्टूकारमधोक्षात्रेतं व्यां स कृष्यं विकासत्त्रम् । प्राचित्रस्यं सरकार्वक्षम्याः पुक्रीक्षात्रात्वस्त्रोत् । कि स्यात् ॥२९ वद्यात्वस्त्रात्वि वस्त्रुताति विक्रिक्तियां वर्षकार्वस्त्रम्यात्वस्त्रम् ॥२० स संयुतः वोक्सिका स्त्रुत्तेन्त्रम्यात्रम्यस्त्रस्त्रस्त्रम्याः ॥३० स संयुतः वोक्सिका स्त्रुत्तेन्त्रम्यात्रम्यस्त्रस्त्रस्ताः ॥३१

### प्रसिद्धासरा

जय भारतेऽस्ति विषयोऽत्र वहन्तुरमधियां सुरनियाससमः । विविधोऽपि कान्तिविवहो जगतः स्वयमेषतां यतः इवाप्रतियः ॥३२ सरसाः समुक्रतस्या सहिताः स्वयमीयितः वरिगृहीतपकाः । जनवस्रवःकृतसमस्तवनास्तरवोऽपि वत्र सह सत्पृथवैः ॥३३

कलाओं ) के समूह को प्राप्त हो रहा था ऐसा वह बालकरूपी कन्द्रमा विम-प्रतिविन वृद्धि को प्राप्त होने लगा ।। २६ ।। किसी दिन गृहा के मध्य में स्थित अक्स्प्रीय स्वेत रक्क की जपमाला लेकर तथा पद्मासन से बैठ कर जब तक सम्यक् प्रकार से ध्यान नहीं करता है तब एक अर्थात् घ्यान के पूर्व ही विद्याओं का समृह उसके आगे आकर उपस्थित हो गया ।। २७ ।। विद्याओं की सिक्रि होने से कुतकरयता को प्राप्त वह अध्वयीव भेरुपर्वत की शिक्षर पर स्थित जिनालमों की बन्दना के लिये गया । उन्हें प्रणाम कर तथा प्रदक्षिणा देकर उसने पाण्डुक शिला की पूजा की, परचात् आकर घर में प्रवेश किया ॥ २८ ॥ उसने हजार आरों वाला चन्न, अमीच शक्ति, वण्ड, तलकार, सफ़ेद छत्र और अर्थ भरत क्षेत्र की रूक्मी का स्वामित्व प्राप्त किया सो ठीक ही है; क्योंकि पुष्योदय से क्या साध्य नहीं है ? क्यांत् सभी कुछ साध्य है।। २९।। उसके रुक्ति मुसकान से युक्त, अत्यन्त सुन्दर तथा अतिशय उन्नत स्यूक स्तनों से सुशोक्ति अङ्ग्राकीस हजार स्त्रियाँ थीं ।। ३० ।। समस्त विशाओं को करवायी बनानेवाला वह वश्वप्रीय, अत्यन्त साहसी, तथा विद्या के प्रमाप से उन्नत सोसंह हजार राजाओं से संयुक्त होकर राज्य करता था।। ३१ ॥ अमानन्तर इस भस्त क्षेत्र में सुरमा नामको बारण करनेवासा एक अवर्गतुल्य देश है। ऐसा जान पड़ता है कि संसार में की साना प्रकार का अनुपम कान्ति का समूह है वह सभी स्वयं जाकर वहाँ एकता की प्राप्त हो गया था । ३२ ॥ जिस देश में सरपुरुषों के साम-साय कुल भी सरस—हरेशरे (पक्ष में स्तेष्ठ से कृतत ), समुचार-काँचे (पक्ष में कदारता से कृतत), माचकों के द्वारा स्वमं गृहीतपक्ष-कायक स्वयं साकर वितके पत्नों का उपयोग करते के (पता में सावक स्वयं आकर विनकी सम्पत्ति कं प्रश्नीत करते हैं) तथा क्याइत - समस्याद - अपनी सामा में समस्य वर्ती की विकास क्रियादे

t. Remit we s

वदबीषु यम सरसां सरसेनेकिनीयक्रैः चिहिततीरज्ञक्म् ।
वहसा पपी न तुन्तिताम् मृगी गरबोपक्रम्यक्षिमृद्रमितः ॥१४
पुपयोषराः शकरकोलवृद्गेः सक्तलास्य यत्र तनुनीविमृताः ।
विष क्षेत्रसेनितितित्वमृत्यः सरिवङ्गना वभुरपञ्ज्ञत्या ॥३५
वनपेत्पृण्यक्रवाक्ष्मुर्जेनिनितेः सुभाववनसोवपयः ।
निगमैः समुख्यकनिवासिज्ञनैरवरीषकार च कुरूनिष यः ॥३६
पुरक्तित पोवनिर्तित प्रचितं पृषु तत्र वेबुधसमूहन्तितम् ।
ध्वपीकृताम्यनगरं स्वरवा नभसोऽवतीर्धमित्र शक्रपवम् ॥३७
रजनीयु यत्र सवनाप्रभुवो मणिवर्पणामकरुवो व्यर्चन् ।
प्रतिमागतैववृग्णैः परितो नवमौक्तिकेरिव विकोर्धतकाः ॥३८
परिवारितो धवकवारिषरैर्बहुसूनिकः स्कृटिकसोधचयः ।
सक्का ववाषुवितपक्षततेस्तुहिनाचक्रस्य भृति यत्र विवम् ॥३९

(पक्ष में समस्त मनुष्यों को शरण देनेवाले) थे।। ३३।। जिस देश के वनों में हरे-भरे कमलिनियों के पत्तों से आच्छादिस सरोवरों के तटजल को हरिणी प्यासी होने पर भी शीघ्र नहीं पीती थी; क्योंकि गरुडमणियों का स्थल समझने से उसकी बुद्धि आन्त हो गई थी।। ३४।। जिस देश की निवयां स्त्रियों के समान थीं; क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियां सूपयोधरा—उत्तम स्तनों से युक्त होती हैं उसी प्रकार नदियां भी सुपयोधरा—उत्तम जल को धारण करनेवाली थीं, जिस प्रकार स्त्रियां क्षफरलोलदृश:--मछलियों के समान चञ्चल नेत्रों वाली होती हैं उसी प्रकार नदियाँ भी मछली-रूपी चञ्चल नेत्रों से युक्त थीं और जिस प्रकार स्त्रियां सकला—कलाओं से सम्पन्न होती हैं उसी प्रकार निर्दयों भी सकला अध्यक्त मधुर शब्द से युक्त थी और जिस प्रकार स्त्रियों तरकों के समान पतली मुजाओं से युक्त होती है उसी प्रकार नदियाँ भी पतलीतरकुरूपी भुजाओं वाली थीं। परन्तु बारबर्य यह बा कि नदीरूपी स्त्रियों की नितम्बभूमि यद्यपि लोगों के द्वारा सेवित थी तो भी वे अपङ्कतया—निष्कलङ्क वृत्ति से सुशोभित हो रही थीं (पक्षा में उन निदयों की तटसूमि यद्यपि मनुष्यों के द्वारा सेवित थी तो भी वे अपङ्कतया-कीचड़ के अभाव से सुझोभित थीं।। ३५।। जिनके वृक्ष फूलों और फलों से मुन्दर हैं, जो अतिसघन बसे हुए हैं, जिनके महलों के समूह चूना से सफेद हैं तथा जिनमें रहनेवाले मनुष्य अत्यन्त उज्ज्वल हैं ऐसे ग्रामों के द्वारा जो देश देवकुर और उत्तरकुर को भी तिरस्कृत करता है।। ३६।। उस सुरमा देश में पोदन इस नाम से प्रसिद्ध विशाल नगर है। वह नगर विद्वानों के समूह से व्यास है, अपनी कान्ति से अन्य नगरों को तिरस्कृत करनेवाला है तथा ऐसा जान पड़ता है मानों आकाश से उतरा हुवा इन्द्र का नगर ही हो।। ३७।। जिस नगर में रात्रि के समय मणिमय दर्पणों के समान निर्मल कान्तिवाली मक्नों की उपरितल भूमियां प्रतिबिम्ब रूप से आये हुए नक्षत्रों के समूह से ऐसी सुशोभित होती हैं मानों उनके स्तनों में चारों ओर से नवीन मोती ही बिखेरे गये हों।। ३८॥ प्रश्लौ सफेद मेचों से घिरा हुआ, अनेक खण्डों बाला, स्फाटिकमणि के महलों का समृह पृत्रिवी पर उदित पक्कों की पंक्ति से युक्त हिमालय की सम्पूर्ण कान्ति की वारण करता हो।। ३९।। जहाँ तालाओं

रे. सपुरकोलवृशः म०।

1 ,

सरसीय यत्र च शिरीवनित्रास्त्रहवद्वगावहमणिवृत्यः। धतिसंदयुः सम्बत्तंसययुर्नयद्वीयस्राधातपुरुष्ट्रिमीः ॥४० सदनाप्रकान हरिनीक्षत्र्यां यटकेन सामिनिहितं रद्शे । बपुरेन्वबं युवलिभिः सहसा निक्षि यत्र राह्यस्वष्टमित्र ॥४१ ककतामुखाम्बुरहगन्यवहो गृहबीविकातनुहारङ्गनवः। भ्रमति स्म यत्र यवनः सत्तरं गणयन्तिय व्याप्रकृत्वयाम् ॥४२ रविमण्डलं विमलरानमुचि प्रतिविश्वितं सर्वव मुग्यवधुम् । तपनीयवर्पणिया वचतीमक्लोक्य यत्र च जहास संसी ॥४३ समकारवस परिकाबकमं न च मत्र भारतमी बाहबंसी। प्रतिपक्षभीतिपञ्चनेन चेता किमनेन कुरवमिति सानवनः ॥४४ सकलावनीशसूकृटाप्रमणीयतिमश्चरीविटिलिताक्ष्रियुवाः । तदसंबकार पुरमप्रतिमो नृपतिः प्रजापतिरिति स्वयुजैः ॥४५ महतां वरे सकलसत्वचयस्थितिराचिते प्रविमकात्मगुणे। श्रियमाय यत्र कमलाप्यपरां वियति स्थिता निशि क्लेब विषोः ॥४६ स्चिरसंगतो विनयसारधनो नयवत्मैनि स्थितविद्युद्धमतिः। स्ववशीहताकहृदयप्रसरो विरराज यः स्वैयमिष प्रश्नमः ॥४७

में शिरीष के फूल के समान, तट पर लगे हुए गरुड मणियों की किरणें शेवाल खाने के कुसूहल से युक्त मदोन्मत्त हंसियों को छकाया करती हैं। भावार्थ-गरुडमणि की किरणों को शैवाल समझ कर मदमाती हंसियाँ खाने के लिये आती हैं परन्तु शेवाल न होने से निराश हो जाती है।। ४०।। जहाँ महलों के अग्रभाग पर लगे इन्द्र नीलमिणयों की किरणों के समृह से आधा दैका हुआ चन्द्रमा का शरीर रात्रि में स्त्रियों के द्वारा सहसा ऐसा देखा जाता है मानों राह के द्वारा ही प्रस्त हो रहा हो ॥ ४१ ॥ जहाँ स्त्रियों के मुखकमल की सुगन्धि को धारण करनेवाला तथा गृहवापिकाओं की पतली-पतली तरङ्कों से उत्पन्न वाय निरन्तर इस प्रकार चूमता रहता या मानों ध्वजाओं के रेशमी वस्त्रों की गिनती ही कर रहा हो।। ४२।। जहां निर्मल रत्नमय भूमि में प्रतिविम्बल सूर्यविम्ब को सुवर्णमय दर्पण समझ सहसा उठाती हुई भोली स्त्री को देख सखी उसकी हुँसी उड़ाती थी।। ४३ ॥ जहाँ भुजाओं के बल वाले तथा मानक्ष्पी धन को धारण करनेवाले राजा ने न परिखा चक बनवाया था और न कोट ही। क्योंकि वह कहता था कि ये दोनों शत्रुभय को सुचित करतेवाले हैं अतः इनके रहने से क्या कार्य है ? ॥ ४४ ॥ समस्त राजाओं के मुकूटों के अग्रभाग में संकान मिणयों की कान्तिकपी मञ्चरी से जिसके चरणयुगल व्याप्त वे तथा जिसकी कोई उपमंद्र नहीं थी ऐसा राजा प्रजाबति अपने गुणों से उस नगर को अलंकत करता था।। ४५।। जिस प्रकार रात्रि के समय आकाश में स्थित चन्द्रमा की कला अदितीय शोमा को प्राप्त होती है इसी प्रकार समस्त पराक्रमसमृह की स्थिति से सुशोभित अत्यन्त निर्मेख आत्मगुणों से मुक्त उस महाश्रेष्ठ राजा में स्थित करनी बढ़ितीय शोमा को शान्त हो रही थी।। ४६ ।। जो वैसे काली बा, विनम ही जिसका श्रेष्ठ वन वा. जिसकी निर्मेश बुद्धि नीतिमार्ग में स्वित वी और जिसने इत्हियों द्वा

१. सर्वा व । २. स्वयमपि म ।

उन्होंकां रिपुणु सामृषु च प्रमयं प्रवासु च नयं निनयम् ।
पूष्णु प्रियं च चिनतेन् परां प्रवयां प्रमुख भृति यः सततम् ॥४८
प्रतिपता स्पतिको सुक्षुभे वृतिसामृति इव गृहीततन् ।
स्माने स्वकानिवितातात्वारसी स जयावतीं मृगवतीं च निभः ॥४९
स्वकां विनिम्यतुरमध्यसमे सममेव ते निजमनोज्ञतया ।
तिमकाचिनावयरविन्यक्रमाणुतवेवते स्वयमिव प्रकटे ॥५०
स विज्ञाक्तभृतिरवतीयं विवस्तनयोऽजनि वितिपतिविजयः ।
स जवावतीप्रमवहेतुरभूद् भृति यः पुरापि मगयाविपतिः ॥५१
सक्तः शक्तीव विनसं वयनं कुसुनोवृत्तो महविवोपवनम् ।
भृति विज्ञृतं जुतमिव प्रक्षमस्तवस्त्रवार स कुलं वेवलम् ॥५२
व्यक्ति प्रसावविद्यनेव विवस्तमयागतं मृगवती विज्यम् ।
उदरेज निर्मकर्यरं प्रवयी प्रवसावद्वित्वृत्तिय शुक्तिव्यः ॥५२
उदरिज्ञतस्य यशसेव युतं परिपाण्युतामुपययौ ववनम् ।
वसहद्वितोवृत्तिव तवृत्वस्तां तनुतां तवीयमगनक्व वपुः ॥५४

हृद्य के प्रसार को स्वाचीन कर रक्का था ऐसा वह राजा स्वयं विनय के समान सुशोभित हो रहा या, अर्थात् ऐसा जान पड़ता या मानों शरीरभारी विनय ही हो।। ४७ ।। जो पृथिवी पर निरन्तर शत्रकों में विशाल पराक्रम को, साबुओं में स्नेह को, प्रजाजनों में नीति को, गुरुओं में विनय को और विनीत पूरुषों में श्रेष्ठ सम्पत्ति को विस्तृत करता रहता था।। ४८।। वह विमु राजा अपनी कान्ति से अप्सराओं को जीतनेवाली जयावती और मृगवती इन दो स्त्रियों को प्राप्त कर सुशोमित हो रहा था। उसकी वे दोनों स्त्रियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो शरीर को घारण करनेवाली पृति और साबुता ही हों।। ४९ ।। जो स्वयं प्रकट हुई लक्ष्मी और सरस्वती के समान जान पड़ती थीं ऐसी अनन्यतुल्य उन दोनों स्त्रियों ने अपनी सून्दरता से उस राजा को एक साथ ही अपने अधीन कर लिया था।। ५०।। जो विशासभूति पृथिवी पर पहले मगध देश का राजा का और तप कर महाशुक स्वर्ग में देव हुआ था वह वहाँ से च्युत होकर राजा के विकाय नाम का पुत्र हुआ। वह विकाय, जयावती माता के हुए का कारण था। भावाय-विशासमृति का जीव स्वर्ग से चल कर राजा प्रजायित की जयावती नाम की रानी से विजय नाम का पुत्र हुआ ।। ५१ ।। जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमा निर्मल आकाश को, वसन्त विशाल उपवन को, और प्रशम गुण शास्त्र को अलंकृत करता है उसी प्रकार वह विजय भी पृथिवी पर प्रसिद्ध निर्मेल कुल को अलंकत करता या।। ५२।। जो पृथिवी को वश में करने के लिये ही मानों स्वर्ग से जाया था ऐसे विश्वनन्दी के जीव निर्मल देव को दूसरी रानी मृगवती ने अपने उदर से बीध्र ही उस प्रकार बारण किया जिस प्रकार कि प्रथम जरू की बूँद को सीप बारण करती है ॥ ५३ ॥ उदरस्थित बालक के यहा से युक्त होकर ही मानों माता का मुख खुक्लता की प्राप्त हो गया या और गर्मेंस्थित बालक की गुक्ता की सहन न कर सकने के कारण ही मानों उसका

१. वयसः सः । २. पशं सः ।

तानश्वरप्रतिकार्यकार्यका स्वामकोषु रे व्या पुर्योकपुष्टम् । बबुरे त्यीवपुररं च युरा प्रतिकातरं हत् सवापुरा अभ बायकोशय तो प्रथमनर्जनती स्थली विवाकिशय प्रार्थिकाम् । जनगणकान्तरितकीतकरं रक्षनीतिक जिल्लाक्षिपुंचने ॥५६ इतकासबोहरविनिः सम्बद्धः समये युत्तं भूकमशी सुपुषे । निसर्व थियो विपुत्तमन्त्रपूर्व पारकीय कार्यपुत्रमं कवित्ती ४५७ शय हृष्टियुद्धियवयाचि तथा सक्तोऽपि तथ नवरे महती । परितक्ष वक्कविकरत्मसमी नियमात वृद्धिरमका कमसः ४५८ अनवस्थानसम्बद्धाः अस्तर्वे अस्तर्वे वार्यविद्यानिरना । नुपमन्दिर्श्वपे विश्विमां निव्यतः किमुतान्यपुरक्षकनिविष्टयानाः ॥५९ स्वयमाद्दे निवसतोऽभिक्तां सहसा वनीपक्रवनेन वक्षम् । अपहास काम्छनिकाधियतेर्थकतान्त्रशिवतस्यकम् ॥६० गणकरित्रकारुविवनुष्वतमुः प्रवितो आतंश इत विव्यक्तये । रफुटमाविवेश नृपतेः स्यमुती मनिताईशास्यर एव इति ॥६१ स्बक्तलोचितां जिमयरोगेहिमां महतीं बिमाय विविधा मुपतिः। अकरोत न्निपृष्ट इति नाम मुद्रा तनबस्य तस्य बक्षने विक्से ॥६२ शरवम्बरखुतिमुवा बपुवा स समैः श्रीः कदिमतामुख्यम् । परिरक्षया नरपतेबंधुचे जलचेरसूरच इव नौलमणिः ॥६३

शरीर कुशला को प्राप्त हो गया था।। ५४।। शतुओं की कक्ष्मी के साथ-साथ उसका स्तनकुणक कृष्णमुख हो गया था और समस्त पृथिवी के साथ-साथ उसका उदर प्रक्रिवन हवें से पृक्कि को प्राप्त हुआ था।। ५५।। जो श्रेष्ठ सापाने की भारण करनेवाली पृथिबी के समान भी समझा उदयाचल से तिरोहित चन्द्रमा को धारण करनेवाली रात्रि के समान जान पृक्ती सी ऐसी अवस गर्भवती सुगवती को देख कर राजा प्रसन्न हो रहे ने ॥ ५६ ॥ तदनन्तर विसनी गर्बकारिक सुन्दर कियाएँ पूर्ण की गई थीं ऐसी सूनकरी ने कम-कम से समय बाने पर उस श्रदह पुत्र को उत्पन्न किया जिस तरह कि भरद ऋतु में कमिलनी कहमी के निवास तथा बहुत धानी साम के युक कमल के कुरूमल (कली) को उत्पन्न करती है।। ५७।। तत्पश्चाव समस्य समर में इस समय बहुत भारी हुएं की वृद्धि हुई और सब और आकाश से पांच प्रकार के राजों से राज्या निसंक वृष्टि पड़ी ॥ ५८ ॥ उस समय और तो क्या, उत्सव में जिसका मन संख्न या ऐसा मयुर्धे का सगूह भी राजभवन में देश्याओं के साथ-साथ निर्दीय बाओं की रूप और ताल के अनुसार सामिक नृत्य कर रहा था ।। ५९ ॥ याचक जनों ने राजा के चित्रस्थकर सकेद छत्र को सोइकर सम्बद मनजाहा अन्य समस्त मन स्वयं ही शीध से लिया था ।। ६० ।। त्रिकालक, उत्तव वारीर के सारक द्रभा दिशाओं में कर्णाचरण के समान व्योतियों ने राजा हे स्पष्ट कह दिया या कि मामका यह शुक्र बर्ब नकवरी होंगा ।। ६१ ।। राजा ने दसवें दिन विविधुर्वक विनेख भगवान की अपने कुछ में बोहर बहुत बेही पूजा कर उस पुत्र का हवंपूर्वक क्षिपुत्र यह नाम रखा ॥ ६२ ॥ काल बहु के बालाब

1 .

हैं। अभिन्ते जसन्य पनि पन ।

शुतराम्बिक्तत ककाः सकका नृपविद्यया सममनन्यमतिः । युवासंबद्धे कगति बस्तवरः विद्युरप्यहो भवति सत्युरवः ॥६४ तमबाष्य यौवनमबाप परां जियमेल्य सोऽपि तबमूत्सुमगः। प्रवर्ग प्रतुननिव जुततर्र स व संप्रपद्म समये तविव ॥ ६५ अतिमानुषं तमध वम्मंबरं जवगोमिनी प्रयमगप्रकटम् । स्वयमालिलिक्क भवनाकुलधीरभिसारिकेव हुवयाभिमतम् ॥६६ अवभूपतिः सुतयुगेन समं सह राजकेन च सभाभवने । सक्रमेकदास्त हरिपीठतटे घटितारणाश्मिकरणाञ्चरिते ॥६७ परिकृष्णकोक्रतकराज्यसहः प्रजिपस्य देशसंखिवो विदितः। उपलब्धवायबसरप्रसरः क्षितिपं व्यक्तिसप्रविति प्रकटम् ॥६८ अभिरक्षितामपि तबासिलताशितषारवा घरणिनाष घराम्। परिवाधते मृगमणाधिपतिबंखवानहो जगति कर्मरिपुः ॥६९ स्वयमेव कि हरिपवेन यमो जनतां हिनस्त्यूत महानसुरः। तब पूर्वज्ञानुरसवा विबुधो न हि तावृज्ञी मृगपतेविकृतिः ॥७० सुतयोवितोऽप्यनभिवीक्य भयात्प्रप्रकायितं सकल्जानपदैः। तब ज्ञात्रवैरिव ज्ञारीरभृतां न हि जीवितादपरमिष्टतमम् ॥७१

की कान्ति को हरण करनेवाले शरीर से धीरे-धीरे कठोरता को प्राप्त होता हुआ वह त्रिपृष्ट, राजा की रक्षा से समुद्र के भीतर अमूल्य नीलमणि के समान वृद्धि को प्राप्त होने लगा।। ६३।। अनन्य बृद्धि होकर उसने राजनीति के साथ समस्त कलाओं को अच्छी तरह सीखा सो ठीक ही है; क्योंकि आश्वर्य है कि जगत् में गुणों का संग्रह करने में तत्पर रहनेवाला शिशु भी सत्पुरुष हो जाता है।। ६४।। जिस प्रकार वसन्त ऋतु में प्रथम पूष्प आम्रवृक्ष को प्राप्त कर परम शोभा को प्राप्त होता है और आम्रवृक्ष उस प्रथम पुष्प को प्राप्त कर सुन्दर हो जाता है उसी प्रकार उस त्रिपृष्ठ को प्राप्त कर यौवन परम शोमा को प्राप्त हुआ था और त्रिपृष्ट भी यौवन को प्राप्त कर सुन्दर हो गया था।। ६५।। जिस प्रकार काम से आंकुल बुद्धि वाली अभिसारिका अपने अभीष्ट प्रियतम का स्वयं वालिङ्गन करती है उसी प्रकार विजय लक्ष्मी ने उस लोकोत्तर कवचघारी (तरुण) त्रिपुष्ट का पहले ही गुप्तरूप से आलिज़न किया था।। ६६।। अधानन्तर एक दिन राजा प्रकापित सभाभवन में दोनों पुत्रों तथा अन्य राजाओं के साथ, जड़े हुए पद्मरागमणियों की किरणों से अक्टूरित सिंहासन पर सुख से बैठे थे।। ६७।। उसी समय जिसे बोलने का अवसर प्राप्त हुना वा ऐसा प्रसिद्ध देशमन्त्री हाथ जोड़ कर राजा से इस प्रकार स्पष्ट निवेदन करने छना ।। ६८ ।। हे पृथिवीपते ! यह पृथिवी आपकी तलवार की तीक्ष्ण घारा के द्वारा यद्यपि सब ओर से सुरक्षित है तो भी सिंह उसे वाघा पहुँचा रहा है सो ठीक ही है; क्योंकि आस्वयं है कि जगत में कर्मरूपी कात्रु बहुत बलवान् है।। ६९।। क्या सिंह के छल से यमराज स्वयं जनता की मार रहा है; या कोई बड़ा असुर अयवा आपका पूर्वभव का शत्रु कोई देव प्रजा का बात कर रहा है क्योंकि सिंह की वैसी विकृति नहीं होती ।। ७० ।। समस्त देशवासी लोग आपके शत्रुओं के समान भय से बच्चों तथा स्त्रियों की भी उयेक्षा कर भाग गये हैं सो ठीक ही है, क्योंकि प्राणियों को

7 1 1

व विद्यान वाल काले हात वेतावालकारित वृत्यावता । १००० व्यापालका वाल विद्यान क्षिण्या क्षण्या क्ष

जी,यन से अधिक अन्य वस्तु अत्यन्त इष्ट नहीं है।। ७१।। राजा उसके कहने से उस समय देश की सिंहकृत पीड़ा को सुनकर हृदय में बहुत दुखी हुए सो ठीक ही है; क्योंकि निश्चय ही दु:ख जयत् को पीड़िल करता है।। ७२।। दांलों की किरणावली के बहाने हृदयस्थित निर्मेल दवा की विसेरते हुए के समान राजा, गम्भीर ध्वनि से समामवन के मध्यभाग को व्याप्त करने वाले बचन बोले ॥ ७३ ॥ उन्होंने कहा कि पृथिवी पर धान्य की रखा के लिये बनाया हुआ तुम का मनुष्य भी मृगों को भय उत्पन्न करता है परन्तु सब राजाओं को करदायक बना देने पर भी मैं उस तुण-निर्मित पूर्व की अपेक्षा भी अधिक अकर्मेष्यता को प्राप्त हो गया हूँ ॥ ७४ ॥ जो राजा जनत् के भय को नष्ट न करता हुआ जगत् का आविपत्य करता है-अपने आपको जगत् का स्वामी मानता है वह जित्रगत राजा के समान है तथा जनता नम्न होकर व्यर्थ ही उसका दर्शन करती है ।। ७५ ।। इस समय सिंह मार भी दिया जावेगा ती भी मनुबंधी राखा के रहते हुए भी पृथिवी पर ऐसा प्रकट शब रहा, यह अपयश क्या समस्त दिशाओं में विस्तृत नहीं होगा ? 11 94 11 इस प्रकार के बसन कहकर जिन्होंने माँह तान ली थी तथा जो सिंह का वय करने के किये तत्काल उठकर खड़े हो गये वे ऐसे पिता को रोककर विनीत त्रिपुड ने मन्द्रहासपूर्वक इस प्रकार कहा ॥७०॥ हे पिता वी ! यदि पुलिबी पर पश्च का निवह करने में भी बापको बहुत सारी क्षीम करना पड़ता है तो फिर मुंब जैसे पूर्वों के द्वारा उस कार्य की स्रोड़ बुसरा कीन कार्य किया जाय, पहले यह कहिंगे ।। ७८ ।। इसकिये बायका जाना अनुनित है इस प्रकार राजा से वस कर विकास नामक वह गार्ड के साम प्रमम नार्यमंत्र कल्यान् किन्द्र पिता की बाक्यनुसार सिह का वय करने के किने सेना के आह गार पर 11 कर 31 नहीं उसने जब देख की लेखा और कि मची के अन भाग से गारू पहुंची ति वानांनानेवात वृताविनतैः प्रवयानानानानिकात वर्तम् ।
तवानोटिविज्ञानरामाध्यस्वानुनिकात वृद्युक्तैः १८०
हत्तमानुवारिवर्णयान्त्रस्ति वर्गास्य वर्त्याविवरे वर्गासम् ।
वर्हरवोषयविवर्णस्तिन्तिर्वाचिनीरवर्ण प्रवासिवरित् ।।८१
प्रतिनोषयुक्तविवर्णयान्तुः वरिकेकरावाण्यकोवय करम् ।
व्यवस्थात्रवे वरिमुणालुं स वावैः वानीनिमृतविद्यस्यः ॥८२
वेति गाँवतिवर्णमयतः कष्टुव्यो विमृताव्यक्तवरम् ।
स्तर्भारतिव्यविक्रमुच्यते हरिरेक एव पुरतः स हरेः ॥८३
विकिथ्य वर्षे स वर्षे सम्पालक्ष्मृत्यति सहसा ॥८४
स वया वर्गात्रव ववाग्निकणात्रवेनह्येन नवरक्तमृता ।
विक्रविकृतोव्यवको विक्ता विवन्नो नुमोह हरिरेक्षपदे ॥८५
सुमाविव वयमुगालिय प्रविचार्यं सस्य विवर्णस्तिः ।
सम्याद्यकार परितापवयं स तदा नवान्तुविरिवास्युवरः ॥८६
विक्रसाहतेन महतापि महानुपयाति गूनववणो म सुदम् ।
वदस्यवक्तव्यविक्ति केतरिणं स निहत्स निविकृतमास्स हरिः ॥८७

की बौतों के समृह को ग्रहण करने में व्यत्र आकाश में मैंडराते हुए गृद्धपक्षियों के समृह से यम-नुख्य सिंह की गति को सुचित कर रहा था ।।८०।। मृत मनुष्यों की हरिंहयों से अत्यन्त सफेद-सफेद दिखने बाले पर्वत पर जाकर उसकी विशाल गुहा में सोपे हुए सिंह को ताडित नगाड़ों और सेना के शब्द से सिंह को बगाया ।। ८१ ।। जागने के समय होनेवाली जमुहाई से जिसका मुख अत्यन्त भयंकर था तवा जिसने बीरे-बीरे अपनी पीली जटाओं को किप्पत किया था ऐसा वह सिंह कनिखयों से सेना को देख शुके हुए शरीर को फैलाकर खड़ा हो गया।। ८२।। जो मुखस्पी गुहा की खोलकर तीव गर्जनाओं के द्वारा विशाओं को सन्दायमान कर रहा था, जिसका शरीर ऊँचा था तथा जो सम्मुख इसींग भर रहा था ऐसे सिंह के आगे निर्भय त्रिपृष्ट अकेला ही खड़ा हो गया ।। ८३ ।। उसने शिला के समान कठोर उसके दोनों चरणों को तो निर्दयतापूर्वक वाहिने हाथ से कसकर पकड़ा और दूसरा हाथ उसके मुँह में दूँसकर उसे देखते-देखने गिरा दिया ॥ ८४ ॥ वो क्रोध से नवीन इधिर को बारण करनेवाले दोनों नेत्रों से दावानल के कणों को जगल रहा वा तथा बलवान विपृष्ट के द्वारा जिसका उद्यम और बल निष्पल कर दिया गया था ऐसा वह सिंह विवश हो एक साथ मुच्छित हो गया ॥ ८५ ॥ जिस प्रकार मेच नवीन जरू के द्वारा पृथिकी के संतापसमूह की शास्त कर देता है उसी प्रकार उस त्रिपुष्ट ने नूतन मृणाल के समान सिंह की चौरकर उसके विचर से पृथिवी के संताप समूह को तत्कारु सान्त कर दिया ॥ ८६ ॥ सममुच महान् पुरुष अपने बहुत आरी साहस के द्वारा भी पृथिकी पर हर्व को प्राप्त नहीं होता । यही कारण है कि वह त्रिपृष्ट की दूसरे से नहीं मारा वा सकता था ऐसे सिंह को भी मार कर निविकार रहा ।। ८७ ।। तदनन्तर नारायण विकृष्ट

१. पश्चितियां प्रतीवारावापातितमस्य एकोकस्यपूर्वायंकारा वर्तते । २. पूर्वावपतिः म । १. व्यवपिति म ।

The policy graph of the square standard special standard standard

वर्षेकवा कीतुकनिवयकात्वी बीवारिकः कार्यानवैत्रहाराः । वार्यपूर्वस्थावितमाधनित्वं व्यक्तिस्थानकेमनव्यस्थानवः ॥९२

ने दोनों हाथों से लीलापूर्वक कोटिक शिला को ऊपर उद्धाकर अपने पराक्रम समूह को विस्तुत किया सो ठीक ही है क्योंकि वह कोटिक शिका बलवान पूर्वों को बक की क्सोटी अनवा सीमा है ।। ८८ ।। वहाँ से लीट कर चिष्क अपने नगर गया । उस समय वह मनर विवय प्साकाओं से इतना सजाया गया या कि उनसे सूर्य की किरने भी आनकादिन हो गई थीं। नगर में प्रकेश करते समय वह, अनुराग प्रकट करने में तत्पर बासकों के द्वारा शी गाये वा नेवाले अपने वज्ञ की सून रहा था। मावार्थ- उसके यहा को वयस्क कीन तो गाते ही ये पर अबोध बाक के भी जैन से विद्वस होकर गारहे वे ॥८९॥ जिसमें मञ्जूकाबार की सब विधियों की गई वी ऐसे राजकुर में सीध ही प्रवेश कर जियह ने बड़े माई विश्वब के बाद जञ्चल विश्वामणि से युक्त विर से राजा प्रकारति को प्रणास किया ।। ९० ।। राजा ते पहले चिरकाल तक त्वंजनित बांसुमों को भारण फरनेवाले नयनपुराक से अपने दोनों पूत्रों का बाकि क्रन किया, परवात पुत्रक्क की तरह मुख्यूनक से जनका बाद वास्त्रिक्त किया ॥ ९१ ॥ विनका शरीर रोबाल्वों से व्यास या ऐसे राजा ने निरकार बाद पूर्वों को मालिकन से विक्तिन कुछ किया । बालिकन से खुटने के बाद बीनों भाईयों ने फिर से प्रचार किया। प्राथात उनकी बामा से दोनों ही एक साथ प्रवर्गिहासन के निकर बैठ वरे ॥ ९२ ॥ बार-बार युक्तनेवाके राजा से जब किवार करते कोटे आई-विवृद्ध के अवार्य परामन का वर्णन हर रहा था एक विश्व क्षेत्रा मुख कर पुरावार केल जा को क्षेत्र ही है क्ष्मेंकि अपनी शुक्सकुरि पहायुक्तों के हुन के विके नहीं होती ।। ५३ ॥ इस प्रकार चारण्यन की मुलाबों ने समात तिर्मेक पंच की बलेक विकासी में विकेशनेवाला शका हैनी पुत्रों के साथ संश्लेष के पंचरत प्रविधी की क्षित्र कार्या कृतः क्षानः पाकर कार्या स ३ % । स्थानन्तरः कीतुन से विवासे नेत्र विकास हो

L. SHAPE BALL T. SHAPE WALL

विक्रमसा कविष्णुपरम केम प्रारि स्थिती विस्त्रमनीयपूर्तिः । तेजोसवी वीकितुमिन्छति त्वां प्रमाणमत्र त्वमिति व्यरसीत् ॥९६ प्रवेश्वय द्वाक्षुपुर्वेत्ययातासवाच्य राजते विनिवृत्य गत्वा । प्रावेदायसं सभवा समीक्यं सजित्मगोत्पुक्कवृत्ती विवृत्य ॥९७ राजा समेत्यानतमावरेम स्वहस्तनिविष्टहिरच्यपीठे । महर्र्वातन्यूपवेदय किञ्चित्रिभान्तमाल्कोक्य तमावभावे ॥९८ सौम्बाङ्कृतिः कत्त्वमनम्बसाम्बः कत्माविमां सुमिनुपागतोऽसि । किसर्बमाबात इति जिलीशा स्वयं स पष्टः पुगरेवमुचे ॥९९ अस्त्वत्र होस्रो विव्यवार्षनामा गरेन्द्र विद्यावरस्रोकवासः । बेजीह्बेनोत्तरदक्षिणेन बिराजितो राजततुङ्गान्युङ्गः ॥१०० श्रेकीमपाची रचन प्रास्यं पूरं समीध्यास्य महेन्त्रसीसः। नमक्षराणां क्वकनाविरेकः पतिजेटी नाम भूगक्ति तत्र ॥१०१ त्वस्त्ववाद्याः प्रथमस्य सनुर्गहात्मनां वाष्ट्रवती जिनानाम् । निपीडच बोर्म्यां भरतेक्वरं यो मुसीच शक्त्या सह हेलयेव ॥१०२ अकंशरोतीन्युकरावदातं नमेः कुलं कच्छनुपारभकस्य । नभश्वराचामविपोऽपि रावन्पितुष्वसुस्ते तनयो नयशः ॥१०३

रहे बे, जो हाथ में सुवर्ण की घड़ी लिये हुए था तथा हर्ष से जिसके वचन रुके हुए वे ऐसा द्वारपाल, दौड़ता हुआ पास आकर राजा से इस प्रकार कहने लगा ।। ९५ ।। हे देव ! आकाश से आकर द्वार पर खड़ा, आश्वर्य कारक शरीर का धारक कोई तेजस्वी पूरुष आपके दर्शन करना बाहता है। इस विषय में आप ही प्रमाण हैं इतना कह कर वह चुप हो गया ॥ ९६ ॥ हे सुबुख ! जसे शीघ्र प्रवेश कराओं इस तरह राजा की आज्ञा पाकर द्वारपाल लौट कर गया और आश्चर्य से विकसित दृष्टि को इघर-उघर घुमाते हुए उसने सभा के द्वारा दर्शनीय उस पुरुष को भीतर प्रवेश करा दिया ॥ ९७ ॥ आकर आदर से नमस्कार करनेवाले उस पुरुष को राजा ने अपने हाब से विसाये हुए समीपवर्ती सुवर्ण पीठ पर बैठाया । परवात् जिसने कुछ विश्वाम कर छिया या ऐसे उस पुरुष को देख उन्होंने कहा ।। ९८ ।। सौम्य बाकृति के बारक तथा अन्य जनों की उपमा से रहित तुम कौन हो ? कहां से इस भूमि पर आये हो ? तथा किस प्रयोजन से आये हो ? इस प्रकार राजा द्वारा स्वयं पूछे जाने पर वह बागन्तुक पुरुष पुनः इस प्रकार बोला ॥ १९ ॥ है राजन ! यहां एक विजयार्थ नामका पर्वत है, जो विद्याचर लोगों का निवास स्थान कहलाता है, वह अपनी उत्तर और दक्षिण इन दो श्रेणियों से सुशोजित है तथा बांदी की केंचे शिकारों से मुक्क है ।। १०० ।। रिकाण श्रेणी के रयमूपुर नगर में निवास करनेवाला, इन्द्र के समान कीला से बुक तथा विद्यायरों का अहितीय पति व्यक्तनबटी उस पर्वत की रक्षा करता है ॥ १०१ व कुन्हारे वंश का वावि पुरुष बाहुबकी था जो महात्मा तीर्णकरों में प्रथम तीर्थकर का पुत्र वा और भुजाओं से जिसने अरतेहबर को पीड़ित कर रुक्ती के साथ जनायास ही छोड़ दिया था १११०२१। है राजन ! निवाधरों का राजा क्यानवारी भी राजा कच्छ के पुत्र किस के चन्द्र विरंग के सवास

रै. वृशा म०। २. समाध्यास्य स०।

7

अतोक्षमधीसः कुश्रातीभागनं दृश्येत्वातेम्बोग्युरिकान्युराविम् । श्रवावतं कुश्राति प्राप्तीतं जीवता सम्बद्धिकामं युरस्कान्यम् ॥१०४ सुतोकांत्रीतिः स्वतिकारिकांतिः सार्वत्रमः सम्ब सुतरवितीया । देवी च पावदितयं प्रयामीरम्बकंत्रमतीम तथार्वनीयम् ॥१०५

### महत्रात्नी

वय करपकतामिषेकपुरुषं सबझां कानफारिन्युवीमुपेताम् । तनमामकोषय तत्समानं च वरं सन्तिविद्योगकोऽप्यपद्यत् ॥१०६ कृत्रकं सक्छे निनिक्ततन्त्रे विहित्तारपयमासमासम्बद्धः । दप्यम्य रहस्यमारयपुर्वः सह सीनिक्षनवैद्येवेदेशं ॥१०७ सब्दाः सुवृत्तः स्वयंत्रभायाः पतिस्त्यामिस्वेदित्तो न करिष्ण् । वयकोक्य विव्यवसुष्य तं सनु मत्ह्यस्वियौ भवानप्रमाणम् ॥१०८

### प्रहरियो

इत्युक्तवा विरतवित स्वयववंदीयं सैनिजः समारपताववोषवित्वम् । त्वरहृत्यं जुण् विवितं समा सुनीन्द्रावापुकासविवृद्धः पुरा स्वावद् ॥१०९

उज्ज्वल कुल को अलंकुत करता है। इसके सिवाय तीति को जाननेवाला वह उवस्ववद्धी तुम्हारी बुआ का पुत्र है ॥१०३॥ जिस प्रकार चन्द्रमा दूर रहने पर भी समुद्र से बारोग्य प्रका-कुक्तल सङ्गल पूछता रहता है उसी प्रकार हमारा राजा दूर रहने पर भी निरन्तर कुंशल रहनेवाले अपने पुराने बन्धु का प्रेम से आिक्क्षित कर मुझ से कुक्क नाजुक पूछ रहा है।।१०४। है ईश ! शतुओं की कीर्ति को नष्ट करनेवाला अवस्थिति उसका पुत्र है, स्वयंश्रमा उसकी अद्वितीय पुत्री है सवा वायुक्तिय उसकी रानी है। ये सब आपके पूजनीय बरण युगल की प्रणामों द्वारा पूजा करते हैं अवस्य बार-बार आपके चरणों में नमस्कार करते हैं।। १०५।। तदनन्तर राजा व्यक्तवादी ने एक दिन बद्धितीय पुष्प से मुक्त कल्पलता के समान, कामरूप फल के उन्मूख दक्षा-तक्ष्य अवस्था को प्राप्त पुत्री को देखा । पुत्री को देखते ही वर की ओर उसका मन नया परन्तु मन्त्री कर नेजों से युक्त हीने पर मी उसे कन्या के योग्य कोई वर नही विस्ता ॥ १०६ ॥ सत्यस्यात् को समस्त निमित्त-शास्त्रकुरास या, जिसका विश्वासं किया वाला या तथा जो जास के समाम सम्मान की प्राप्त था ऐसे शैंबिक मामक निवित्त जानी के वास एकान्स में प्रमुख मन्त्रियों के साथ जाकर राजा काक्षमकडी ने इस प्रकार कहा ।। १०७ ।। हम लीग सुन्यर नेत्रों बरकी स्वयंत्रका के गरेग्य किसी बर की नहीं देखें सके हैं जहा: आप जपने दिव्य नेकों से एवं बर को देखिये। विश्वय से केरे कार्य के संपर्ध करते में बाप हो प्रमाण है।। १०८ ।। इस प्रकार अपने कार्य के बीच को कड्कर अब विज्ञावरीका राजा व्यवस्थाती पुर ही गया स्व संविक विक्रिसकानी एक सम्ह्रकोका-हे बाबुप्पन् । मेरे पहले बर्वावधानी मुनिराम में पुण्हारा कार्य को जेवा जान रक्ता है जेवा हुए कुछ शे रें दे ।। इस अर्थकीय में संभवेदी आता के लेख में करार संबंध सामेक सामे के सूक प्रक

## वसन्दतिसम्

व्यक्तिकार्तीहि त्ररते भरतेव वंदे राजा प्रकारतिकारकपार्यकामा । तस्यारमधी विश्वविती विजयतिपुटनवाकाकानुकारी सरुवासुकेनी ॥११०

### वंत्रस्यम्

रिपुस्त्रिपृष्टस्य पुराभवेऽभवद्विशासन्तर्गात्यययस्यकान्यरः । ततः प्रमृत्यसृत्यपुर्वदं रणे नमस्यरेगः भवितार्ग्रस्कमृत् ॥१११

#### पासिनी

तस्मादेतत्त्वेषरावाससारं कन्यायलं वासुदेवाय देवम् । निःसन्देहं सरप्रसादाबुदीवीं प्राप्य वैषी वास्यसि त्वं च् वृद्धिम् ॥११२

#### मन्दाकान्ता

इरवावेशाववित्तवगिरस्तस्य कार्तान्तिकस्य व्यस्ताशञ्चं व्यक्तवाटिना प्रेवितं विद्धि वृतम् । मासिन्दास्यं वटविद्युनिरं वेव कल्याणकार्यं कार्याणिकं स्विरतर्विया स्वस्सकारां प्रकाशम् ॥११३

# **बार्क्किकोडितस्**

श्रीयामायमनस्य कारणिमिति व्यक्तं निषेश्व स्थितं स्थाजुन्यृव्यसमस्तमुवधगणैरम्यवर्धं तं भूपतिः । मार्वामामियावगोचरतया तस्यैव हस्ते पुनः संवैशं सचराविपस्य मुवितः सप्राभृतं प्राहिणोत् ॥११४

#### सम्बरा

श्रोणीमार्थं प्रणम्यस्कथमुङ्गुडतडीकोडिविन्यस्तहस्तः सोत्कान्यखायराजां पतिमनतिचिरावानय ब्रब्धुमस्मान् ।

प्रकारति नामक राजा है ऐसा तुम जानो । उसके विषय बीर निष्ट नाम के दो पुत्र हैं जो शतुओं पर विषय प्राप्त करनेवाले हैं, लोकोत्तर बल से युक्त हैं तथा प्रथम बखदेव और नारामण हैं ।। ११० ।। चूंकि निष्ट का पूर्वमव का बैरी विषयक्षणकी ही यह बहवजीब हुआ है इसलिये युद्ध-सम्बन्धी युद्ध अहंकार से युक्त इस विद्यापर राजा को मार कर त्रिष्ट अहंकारतीं होगा ।।१११। अत्याद विजयार्थ पर्वत का सारंभूत यह कन्या रात्न नारायण विष्टु के लिये देना वाहिये । इसमें सम्बेह नहीं है कि तुम उसके प्रसाद से उत्तर श्रेणी को प्राप्त कर वृद्धि को प्राप्त होवोगे ।। ११२ ।। है राजन् ! इस प्रकार उस सत्यवादो संजित्व निर्मत्त आनी के आदेश से अवस्वनवदी ने निःश्च होकर कार्य के वाक्यर पृत्र क्या वाल्य निर्मत कार्य के आपका प्रमुख्य पूर्वक स्वयद्ध्य से आपके पास मेजा है ऐसा जाप जार्ने ।।११३।। इस प्रकार अपने आगमन का स्वयद्ध कारण अनुसकर व्यव वह आगम्तुक विद्यापर क्यार बेठ गया तब समृद्धियाली राजा प्रवासित के उसे अपने करीर के स्पर्यकों के न पहुँच सकने के कारण उसने उस विद्यापर के हाथ प्रवास वीध हो विजयार्थ पूर्वक पर मनुष्यों के न पहुँच सकने के कारण उसने उस विद्यापर के हाथ प्रवास होकर विद्यापर के राजा अवस्ववादी के तिथे उत्तहर सहित संवेध मेजा ।१११४। सदनन्तर राजा मुक्तवि को अनुसम कर जिसमे अपने हाथ ने कार्युक सुक्त के बद्धमाय पर सथा देखां

# TE THE

यातेषु नेषुविधाः स्वयं वायोजनाताय बाह्यस्तिकाति प्रवासी मध्यातिर्तं सह वर्षेण निर्दाय सीत्यात् प्रयः पुदा समुविधाय विद्यासयीताः ॥१ एकेन सामुध्यस्तां प्रति बन्धिनेत वायेन प्रीर्तिष्की च परेण स्वयत् । बीस्यस्तिवोद्यस्त्रमास्त्रियात्रियात्रस्यां साम्बास्यात्रस्य सर्वं विद्यास्य सुरास्याम् ॥२ बास्यया हर्गात्रवेषविकोत्रहरस्य सम्बाधकात्रस्य विव्यवत् सुरा ॥३

ये तथा राजा ने जिसे वह कह कर दिया किया था कि हम उत्कण्डित लोगों की देखने के किये विद्यापरों के अधिपति व्यक्तनजडी को बीध्न लागों, ऐसा यह इन्दू नामका विद्यापर, विद्यालगी सम्पत्ति के द्वारा निमित्त सुक्षोभित विमान पर आक्क हो बीध्न ही नीलकमक के समान आकार्य गमनतल में चला गया—आकारा मार्ग से उड़ गमा ॥११५॥

इस प्रकार वसम कविकृत श्रीबर्दमान वरित में त्रिपृष्ट की उत्पत्ति का वर्णन करनेवाका पांचवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

#### कर्वा सर्ग

वयानावार किराने ही दिस व्यक्तित होने कर एक ताथ दिन राजा प्रकार्यां ने सीवन अपने प्रत्यां से भूना कि विचारतों का राधा अवक्यांबरी होना के प्राप्त अवकार काल कर में उत्पार हुआ है। पुगते ही नह इस विचार हो उसे देखते के क्रिये प्रधा अंशा उस समय उसे जो नक्यां कर्मा ने पुगतिका अपने पुनतिक अन्ता कुनते के साथ बारणा कुना प्रका तथा प्रयोगित हो यह का मार्थ अपने प्रभा प्रमाणों ने ही पुरतिका की साथ है। उसे में एक बुध को प्रतिक —व्यक्ति का पार पर को यह साथ प्रमुद्ध के आर बीवन —विचन कर शहर की बीव हमार को प्राप्त —विचन की पर प्रतिक कर क्षेत्र के स्थाप कि कार बार —विचन कर शहर की क्षांत्र कर की कर कर कि

<sup>1.</sup> Alexandra

विद्याप्रभावरिताद्भुससीयपूर्वकोदिनियाप्रकारवर्गनायकोदि ।
प्रत्युत्वितनसम्भा सह केवरेशा प्रोसिप्रसारितदृषा स्वृत्ते कोवीः ॥४
यानात् ससंध्रममुभाववतीर्य दूरावासप्रवाक्ष्यव्यत्तकरावक्ष्यते ।
अन्योऽन्यसन्युसमभीयतुष्यपुकी तो पावद्येन वेरवीवरवीध्रमाणी ॥५
गाढोपयुहनसुषासन्तिने सिक्तः सम्बन्धवन्यनतः सममेव ताम्याम् ।
जीवाँऽपि सम्ब द्वादकुरितो विरेवे केयूरकोदिमिणरिहमिष्ठक्षिविद्यः ॥६
तस्याकंकीर्तरवनीक्ष्यरनायकस्य दूरावतेन झिरसा चरणी ववन्ते ।
पित्रा तवानिमिहतोऽपि कटाक्षपासन्तिक्षीका हि महतां विनयो महत्सु ॥७
स्वभीप्रताप्रकशीर्यमतिष्यृतावंकीकाविकाविष समं विजयत्रपृष्टी ।
प्रीत्या प्रवेमतुष्यो सचराविषं सं स्तव्यो महत्त्रपुक्तने न गुवाविकोऽपि ॥८
वास्त्रिकृष तुक्तरवेहमनकृष्यः तावकंकीर्तिमभस्तिन्युसमानकोर्तिम् ।
प्रोतो वभूवतुष्याविष भूरिकोसी केवां सनोति न वृतं प्रियवन्युसक्तः ॥९

था, जिनके बंश प्रसिद्ध थे तथा जो मार्ग में अपने ही प्रतिबिम्बों के समान जान पडते थे ऐसे राजकुमारों से अनुगत राजा वन को प्राप्त हुआ। भावार्थ-चोड़ों पर सवार अनेक राजकुमार मार्ग में उसके पीछे-पीछे चल रहे थे ।।३।। विद्या के प्रभाव से निर्मित आश्चर्यकारी महलों के शिखरों के अग्रभाग में स्थित विद्याधारियों के चञ्चल नेजों के साथ जो अगवानी के लिये सहसा उठकर खड़ा हुआ था, तथा प्रीति से जिसके नेत्र विस्तृत हो रहे थे ऐसे विधाधरों के अविपति अवसम्बद्धी ने राजा प्रकापित को देखा ।। ४ ।। वो घवड़ा कर दूसरे से ही वाहन से नीचे उतर गये थे, निकटवर्ती सुन्दर योद्धा जिनके लिये हाथों का आलम्बन दे रहे थे, तथा जो उत्सकता से भरे थे ऐसे दोनों ही पृथिवी और विजयार्थ के प्रवापति और व्यक्तनवटी एक दूसरे के सम्मुख पैदल ही चल रहे थे।। ५।। गाढालिङ्गन रूपी अमृतजल के द्वारा जिसे दोनों ने एक साथ सींचा था ऐसा सम्बन्ध रूपी चन्दन का वक्ष जीणं होने पर भी निकलती हुई केयर के अग्रभाग में संलग्न मिपयों की किरणों से नवीन की तरह अङ्कुरित हो उठा था।। ६।। इवलनवादी के पुत्र वर्णकीर्ति से यद्यपि उस समय उसके पिता ने कटाक्षपातों-नेत्र की संकेतों से कुछ कहा नहीं था तो भी उसने दूर से ही शुके हुए शिर से राजाधिराज प्रजापति के चरणों को नमस्कार किया या सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषों के प्रति महापुरुषों में विनय स्वामाविक ही होती है ॥७॥ विजय और विजृष्ट यद्यपि समानरूप से लक्ष्मी, प्रताप, बरू, शौर्य, बुद्ध और शास्त्र ज्ञान आदि के द्वारा समस्त लोगों में श्रेष्ठ ये तो भी दोनों ने विद्याधरों के अधिपति ज्वसनबदी को प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया सो ठीक ही है क्योंकि जो महान् होता है वह गुणों से अधिक होने पर भी गुरुक्जों के विषय में अहंकारी नहीं होता ।। ८ ।। जिसका शरीर अन्यन्त ऊँचा था, जो कामदेव के समान था तथा जिसकी कीर्ति निर्मेश चन्द्रमा के समान थी ऐसे बर्शकीर्ति का आलिजून कर बहुतकारी शोमा से युक्त विश्वय और त्रिपुष्ट-योनीं ही प्रसन्न हुए ये सो ठीक ही है क्योंकि प्रियवन्युओं का समानम किनके हुएँ को विस्तृत नहीं करता ? वर्यात् सभी के हुएँ को विस्तृत करता है ॥ ९ ॥

रे. घरनीं घरणीञ्चनाची मः।

वारण वर्षाव्यक्षित्राम प्रवासक्षित्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्रव्यक्षेत्र्यक्षेत्र व्यक्षित्र व्यक्ष्य व्यक्षित्र व्यक्षित्य व्यक्षित्र व्यक्षित् व्यक्षित्र व्यक्षित्र व्यक्षित्र व्यक्षित्र व्यक्षित्र व्यक्षित्र व्यक्षित्र व्यक्षित् व्यक्षित्र व्यक्षित्र व्यक्षित् व्यक्षित्र व्यक्षित्र व्यक्षित्र व्यक्षित्र व्यक्षित्य व्यक्षित् व्यक्षित्र व्यक्षित् व्यक्ष व्यक्षित् व्यक्ष व्यवक्षित् व्यक्षित् व्यक्ष व्यवक्षत् व्यवक्षत् व्यव्यक्षत्य व्यवक्षत्य व्

तदनन्तर प्रजायति राजा का प्रीतियात्र मन्त्री, मुखों के विभाग से राजा प्रजायति और व्यक्तमण्डी के बोखने की इच्छा को जान कर इस प्रकार के बचन बौखा सो ठीक ही है नयोंकि चतुर मनुख्य समय के जाता होते ही हैं।। १० ॥ उसने कहा कि इस समय आप दोनों के कुलवेक्सा अवसी तरह प्रसन्न हुए हैं, आप दोनों के पुष्य कमीं का उदय आया है और आप दोनों का जन्म सफल हुआ है जिससे कि पूर्व पूरुषों के द्वारा बाजरण की हुई वह कारमीयता छिन होने पर भी छता के समान अपने आप फिर से अङ्कृरित हो उठी है।। ११।। जिस प्रकार बोगी प्रतिपक्ष रहित, आत्य-तुस्य अन्यजन दुर्छम केवलज्ञान को प्राप्त कर समस्त छोक का मान्य हो जाता है साथ ही अविनाची और सर्वश्रेष्ठ पद—सोक्ष की प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार हे देव ! प्रकापति भी विरोध रहिता आत्म-समान तथा अन्यजन दुर्दम आपको प्राप्त कर समस्त कोक का मान्य हो गया है, साम ही इसने स्यायी और सर्वश्रेष्ठ पर प्राप्त कर लिया है। भावार्य-आपके साथ सम्बन्ध होने से राजा प्रकारति का गौरव सर्वमान्य हुआ है।। १२।। इसप्रकार कहनेवाले मन्त्री के वचन काट कर विद्यापारों का राजा श्वक्रमणाटी स्वयं ही इस तरह बोला । बोलते समय चन्द्रपा के समान उसके सफेद बोलों की किरणें बाहर निकल रही वी जनते यह ऐसा जान पहला वा लिली हुई कुन्द करियों से मानों भीसर विद्यमान सरस्वतो देवी की पूजा ही कर रहा हो ।। १२ ॥ हे बुद्धिमानों के जेड ! तुम ऐसे वनत गत कही वर्गीक दक्षाकुर्वची जाका बीमध्य में प्राचीत राजा है। इसका कारण यह है कि अव्यक्त का पुत्र निवा आदि जिनेन्द्र की आराधना कर अव्यक्त के हारा दी हुई विवासरों की सबसी की आह हुआ था। १४ । अवस्थि विश्वक अहिंदम आन बनावर के उपर क्या हुआ है ऐसी दीवी अनुशिक्त अन्तर में त्यार के उस वे की हुई हमती बाबा का गायन परने के सिवे TO BET TO THE COMMENT OF THE POST OF THE PROPERTY OF THE THE REGISTER. में किये बार सुनीय होता ही है अ १५ म स्थानकार कहनर जीवतांचरी और विचानते के स्थान

Community of the second second

प्रत्यक्तयं प्रहृतनङ्गक्षयुर्वसङ्गुर्वाचित्रज्ञवित्रामकृतान्वकारम् ।
प्रावृत्यक्षेत्रज्ञितिविद्यित्रकात्रकुरमञ्जूरमाप्रवर्त्तसुनुमारम्बद्रत्तर्म् ॥१७
नृत्यन्यवाक्षत्तवयूवमवर्त्तप्रवात्तरकामुकविक्षेत्रनम् ।
रङ्गावकीविर्वित्रोक्षयंक्षप्रयाग्रमेक्ष्यक्ष्मप्रवावक्षपरकितान्तरिक्षम् ।
रङ्गावकीविर्वित्रोक्षयंक्षप्रयाग्रमेक्ष्मरमाप्रदक्षपरकितान्तरिक्षम् ।
वासीत्परस्परविभूतिकिगोवयेव रन्यं पुरं सवरस्विहितं वनं च ॥१९ [विद्यावकम्]
संभिन्नवस्विवतेऽच जिनेन्द्रपूत्रां पूर्वं विद्याय जिनमन्विरनन्वरापे ।
कथ्मीमपास्तक्षमकामित्र केषरेन्द्रः पुत्री विद्या विद्यान पुरवोत्तनाय ॥२०
केषुरहारकटकोण्ण्यकृष्यकाद्येः संमान्य राजकमञ्जवनवितारिः ।
कन्याप्रवानवहनेन समं महिष्या चिन्तासमूद्रमत्रक्षमिवंशकेषुः ॥२१
इत्यं प्रवाय तनुकां विजयानुकाय प्रीति परामुख्यवै सक्ररामिनावः ।
एष्यन्महाम्युव्यवैभवभावनेन सम्बन्धमेत्य महता सह को न तुष्येत् ॥२२

राजा प्रजापति तथा ज्वलनजटी विधाता रूप गुप्तचर के द्वारा पहले से ही रची हुई पुत्रपुत्रियों के विवाह की विस्तृतमहिमा को पूर्ण करने के लिये फहराती हुई पताकाओं से मुशोमित घर में प्रविष्ठ हुए ।। १६ ।। जिनमें घर-घर माञ्जलिक बाजे और शक्कों का शब्द हो रहा या, ऊपर फहराई हुई पताकाओं के समूह से जिनमें अन्धकार किया गया था, जिनमें पूर्वद्वारदेश में रक्खे हुए सुवर्णस्य कल्शों के अग्रभाग पर जो के सुकोमल अङ्कर दिये गये थे, जिनमें नृत्य करती हुई मद से बलसाई स्त्रियों के मुख कमलों पर कामीजनों के नेत्र है एपी भ्रमर संलग्न हो रहे थे, जिनमें रङ्गा-वली के बीच दिये हुए देदीप्यमान पदाराग मणियों की ऊपर की ओर उठती हुई कान्ति के समूह में आकाश पल्लिवित-लाल-लाल पत्तों से युक्त हो रहा था, और जहाँ उच्चारण करने में चतुर चारणों और वन्दियों के समूह के कोलाहल से समस्त दिशाएँ प्रतिध्वनि से गूँख रही थीं ऐसा नगर और विद्याधरों से अधिष्ठित वन—दोनों ही परस्पर की विभृति को जीतने की इच्छा में ही मानों रमणीय हो रहे थे।। १७-१९।। तदनन्तर संभिन्न नामक निमित्तज्ञानी के द्वारा दिये हुए दिन, विद्याधरों के राजा अवलनजटी ने सबसे पहले जिनमन्दिररूपी मेरुपर्वत के अग्रभाग पर जिनेन्द्र देव की पूजा की । परवात् त्रिषुट्ट नारायण के लिये विधिपूर्व क अपनी पुत्री प्रदान की । वह पुत्री ऐसी जान पड़ती थी मानों कमल को छोड़कर आई हुई लक्ष्मी ही हो।। २०।। धत्रुओं को नष्ट करनेवाले राजा ज्यसनजटी ने बाजूबंद, हार, कटक तथा देदीप्पमान कुण्डल आदि के द्वारा समस्त राजाओं का सन्मान किया। इसप्रकार मनुवंश की पताका स्वरूप ज्वलनखडो, कन्यादान-रूपी नौका के द्वारा अपनी रानी के साथ-साथ चिन्ता रूपी समुद्र को तैर कर पार हुआ।। २१।। इसप्रकार विश्रम के छोटे भाई किपुष्ट के लिये पुत्री देकर विद्यावरों का अविपत्ति परम प्रीति को प्राप्त हुआ सो ठीक ही है क्योंकि आने आनेवालेमहान् जम्युद्य तथा वैभव के मात्रस्वरूप महापूर्व के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होकर कौन नहीं संबुष्ट होता है ? ॥ २२ ॥ सदनन्तर 'विश्वाधरों के

१. विरचितामल व०।

भाषाय केवरपतिवृद्धिः अवार्ग वृत्तेषराम विविद्धारमंतरेण पीतम् ।
सर्वापृकीय प्रमोवरपत्रिकार्गी सिंही वैद्या सरकारेषरवीरगावम् ॥२३
कोपेन प्रस्कारिताकीवणद्दव्यवादीरङ्गारकंषवित्यविकारत्रपत्राचाम् ।
द्वार्थ व्यवाद विस्ताकिविद्यादीरङ्गारकंषवित्यविकारत्रपत्राचाम् ।
द्वार्थ व्यवाद विस्ताकिविद्याद्य प्रस्कार्य स्थाविकारत्रपत्रचावस्य ।
पुरुषाद्धारत्यविकार्य प्रविकार्य्य पर्त कम्बाकवास अञ्चलाय वागरत्रवाद्यम् ॥२५
इत्याहतं प्रतिवृद्धां व्यवेग तस्य प्रक्षोप्रसूचित्रमुवाद व्यवः समस्तम् ।
कोकां प्रसावविद्यहाविकार्यायां कस्यान्तवाकपवनस्थाभितान्त्रपत्रोः ॥२६
अप्रेसरः विवतिवतामविक्यं नीयां विभारत्यक्रित्यम्यभूविवस्तर्यः ।
कोपारत्रकित्यस्याव्यवस्तावयाय प्रात्येयकेव इव नीक्षप्रविच्याक्र ॥२७
विभाद्भवो निर्हेतवाश्यवद्योग्यक्षायायद्योग्यविद्यकोग्यववानकेन ॥२८

राजा ज्वलनबारी ने 'अपनी पुत्री भूमिगोचरी के लिये दी है' अपने प्रसिद्ध गुप्तचर के द्वारा कहे हुए इस समाचार को सुनकर विकाधरों का चक्रवर्ती अध्यपीय शीघ्र ही उस तरह कुपित हो गया जिस तरह कि नवीन मेच की गम्भीर गर्जना को सुनकर सिंह कुपित होता है।। २३।। क्रोध क कारण पल्लवों के समान लाल-लाल भवंकर दृष्टिपात से जो सभा में मानों अंगार समूह की वर्षा कर रहा था, जिसका शब्द विस्तृत वज्रपात के समान भवंकर था और जो स्वेदजलकर्णों के समूह रूप कर्णाभरणों से युक्त था ऐसा अहबपीव इस प्रकार बोला ॥ २४ ॥ हे विद्यावरो ! उस नीच विद्याधर ने जो काम किया है इसे निश्चय ही आप लोगों ने क्या सुना है ? उसने तुम सबको जीर्ण तूण के समान उलक्क कर जगत में श्रेष्ठ कन्यारूपी आभूषण भूमिगोचरी मनुष्य के लिये दिया है ।। २५ ।। बश्यक्षीय के यह कहने से समस्त सभा अत्यधिक क्षोभ के कारण इस प्रकार कौप उठी मानों प्रत्येक के मुख पर प्रहार किया गया हो। प्रसन्नता के नष्ट हो जाने से वह सभा प्रलयकाल की वायु से क्षमित समुद्र की अदर्शनीय लीला को घारण करने लगी।। २६।। क्रोध से जगत को कान्यत करनेबाला नीबरच विद्याधर, भूमिगोचरी मनुष्यों का क्षय करने के लिए इस प्रकार चला जैसे हिमालय ही चरू रहा हो क्योंकि हिमालय और नीजरण में साद्व्य था। जिस प्रकार हिमालय स्वितिमान-पर्वतों में अप्रसर-प्रधान है उसी प्रकार नीकरण भी स्थितिमान-मर्यादा के रक्षक पुरुषों में प्रशान था। जिस प्रकार हिमासब अविस्त नीय उसति-न सांचने योग्य केंचाई को धारण करता है उसी प्रकार कोकरब भी न लांबने बोग्य उसति-अञ्युवय को धारण कर रहा या और विस प्रकार द्विमालयं अनन्यमबोदस एव-अन्यत्र न होनेवाले बढ़े-बढ़े जन्तुओं से संयुक्त है उसी अकार नीकरच जी जन-प्रमानोक्सरच-दूसरे पूरुवों में न होनेवाले विशास पराक्रम से भरा या 1) २७ १। विकासून, मारे हुए शतुनी के सून से जिल-विनिय बवा को बीगे हाथ से युमाता हुआ जरकर साढ़ा हो समा। उस समय एसका बांबा हाब केन से कान्यत वालूबंद में संस्थन प्रप्राम मक्यों की कारित के बात से ऐसा बान पढ़ता या मानों कोच रूप दावानल को प्रकट ही कर रह

रे. नीतम् व । २, व तु व । ३. नीवस्वीक्रयपानीत् व । ४. निहित व ।

भूजभूगाम्युरमुषः परिवादशाकः प्रस्तेववारिक्षववीर्वकपोक्षम्तः । वीकावित्रोक्षसम्यः सूर्यस्तावरोऽभूव सीमः स्वयं सदिस कोववद्वयकोपः ॥२९ विद्याविक्राहृतयः वारवासुराणां वसाअयः प्रस्तिमये सित जीक्षण्यः । उन्नेवाद्वीनर्गकसमुप्रतिविध्यतेन कृदोन संसवि गतेन वर्णन तेन । आसीवनेवायिव हत्नुवारीन्वकुर्वम् विद्यावकेन वक्षमानिरसेन सेनः ॥३१ क्षोबोद्धतः समवक्षाप्रवदन्तिवन्तप्राप्ताभिवातिवपुरुद्धवन्नमन्त्रारम् । वक्षास्यकं विपुरुपुरपुरुकं करेण वामेतरेन परिषः परितो समार्वः ॥३२ निव्यावयौक्षयवशीकृतवैरिक्गोविद्याविभूतिवनितोन्यतिक्ष्मतासः । उन्ने वशान कृषितो हरिकम्पराष्ट्रः कर्णाद्यकेन चरितासिकुरुपुरुकेन ॥३३ भूरिप्रतापपरिपूरितसर्वविद्याः पद्माकर्णापत्वनस्प्रमताव्यवः । कोपाक्रमक्षयमित्र प्रधानिवर्णन्तु विवाकर इनेव विवाकरोऽभूत् ॥३४

हो।। २८।। भौंहों के भक्त से जिसका मुख मन्तर हो रहा था, जिसके नेत्र लाल-लाल थे, जिसके गालों का मूलभाग पसीना के जलकर्णों से व्याप्त था, जिसका ऊँचा शरीर झुला के समान चञ्चल था तथा जिसका ओठ फड़क रहा था ऐसा तीवकोधी भीस नाम का विद्याधर, सभा में स्वयं कोध के समान हो रहा था।। २९।। जिसका हृदय विद्या के गर्व से गर्वीला था तथा जो भय का अवसर उपस्थित होने पर शरणागत दुखी मनुष्यों को अभयदान देता था, ऐसा नीसक्ष नामका विद्याधर क्रोधवध कहकहा की गम्भीर ध्वनि से दिशाओं के अन्तराल को शब्दायमान करता हुआ जोर से हैंसा ॥३०॥ सेन विद्याधर के पसीना से आई निर्मल शरीर में सभास्थित कुद्ध लोगों का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था इससे वह ऐसा जान पड़ता था मानों युद्ध-सम्बन्धी अनुराग से शत्रुओं को मारने के लिये विद्यावल से अनेक सेनारूप विक्रिया कर रहा हो।। ३१।। क्रोध से उद्धत परिच, शत्रुओं के मदोल्मत हाथियों के दाँतों से प्राप्त विस्तृत वायों में जिसका हार निमन्न हो गया या तथा जिसमें रोमाञ्च उठ रहे थे ऐसे अपने चौड़े वक्षःस्थल को दाहिने हाथ के द्वारा सब ओर से साफ कर रहा या ।। ३२ ।। जिसने निष्कपट पौरुष से शत्रुसमूह को वहा कर लिया था, विद्या के वैभव से जिसकी अत्यधिक उन्नति हुई थी तथा जिसके कन्ने ऊँचै उठे हुए ये ऐसा बड़बग्रीब कुपित हो च्यन्तर भ्रमर समूह से व्याप्त कर्णोत्पल के द्वारा पृथिवी को ताडित कर रहा था, भावार्थ-कानों से कर्णोत्पल निकाल-निकाल कर पृथिवी पर पटक रहा था ।।३३।। बहुत मारी प्रतापरूपी तेज से जिसने समस्त दिशाओं को व्याप्त कर दिया था ( पक्ष में बहुत भारी तपन से जिसने समस्त दिशाओं को पूर्ण कर दिया था ); जिसके जगत् द्वारा नमस्कृत चरणों का अग्रभाग पद्माकर—रूक्ष्मी के हाथों में अपित था अर्थात् रुक्सी जिसके चरण दावती थी (पक्ष में जिसके जगत् के द्वारा नमस्कृत किरणों का अग्रभाग पद्माकर-कमल वन में अपित या अर्थात् जिसकी किरणें कमलों के समृह पर पड़ रही भीं ); जो क्रोच से मानों मनुष्यों के विनाश को विस्तृत कर रहा वा तका जिसका वर्ण स्वयं फीका पड़ गया या ऐसा दिवाकर विद्यावर, शीझ ही दिवाकर-पूर्व के समान ही गया था।। ३४।।

रे. कम्बराष्ट्रः सः ।

व्याचावातीः विज्ञानीः स्वपुत्रवाद्यक्षाति द्वारावेतः स्वितारिक्षणाव्योव ।
संवृत्तीवानुद्वाति हारस्ताति व वाले सूर्वाविद्यावादि स्वति कान्येकः ॥१५
वोद्यं विद्या सार विवाहम्मित्रास्त्रात्ति स्वत्रवेत्वं स्वत्रवेत्वं स्वत्रवेद्यात्ति स्वत्रवेद्याः स्वत्यत्रवेद्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्यत्वेद्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्यत्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्रवेद्याः स्वत्यत्याः स्वत्यत्यः स्वत्रवेद्यः स्वत्रवेद्यः स्वत्रवे

प्रत्यञ्चा के आचात से उत्पन्न भट्टों के द्वारा जिसके अग्रहस्त ऊँके-नीचे हो गये थे ऐसा कासरेख, शत्रुसमूह रूप पर्वत को नष्ट करनेवाले अपने दोनों हाथों से वक्षस्थल पर पड़ी हुई हाररूपी लता को सभी में इस प्रकार चूर-चूर कर रहा था कि सूत भी शेष नहीं रह गया था। भावाय -कामदेव नाम का विद्याघर अपनी छाती पर इसने जोर से हाथ पटक रहा था कि उससे हार का सूल भी शेष नहीं बचा या-सब टूटकर नीचे गिर गया था।। ३५।। शत्रु के साथ युद्ध करने के लिये जी आकाश में उछल रहे थे, तथा उभारी हुई उज्ज्वल तलवार की किरणस्य अंक्रों के चढने से जिनके दाहिने भूजदण्ड देदीप्यमान हो रहे थे ऐसे ईश्वर और बच्चबंद्द नाम के विद्याधर संगासदों द्वारा किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से पकड़े जा सके थे ।। ३६ ।। यद्यपि बहुत समय बाद मुझे अवसर ब्राप्त हुआ था तो भी इसने मुझे स्वीकृत नहीं किया इस कारण यह होकर ही मानों सार्थक बास-घारी बक्क्यन राजा का क्रोम उससे दूर रहा अर्थात् उसे क्रोम नहीं जाया, वह मन्मीर मुद्रा में ही बैठा रहा सो ठीक ही है, क्योंकि समा में चञ्चल बुद्धिवाला मनुष्य ही क्रोध करता है धीर-वीर नहीं ।। ३७ ।। जिसने बड़े वेग से निर्देशसापूर्वक अपना सुन्दर औठ इस किया था तथा बज के समान जिसका पराक्रम या ऐसे कुमित राजा बको ने अनकार्य कान्य करनेवाके आमृत्यों से गुक बाहिने हाथ से पृथिनी को इतने जोर से पीटा कि वह गम्भीर खब्द करती हुई विस्का उठी ॥३८॥ जो होरा से लाल-लाल नेत्रों के द्वारा देश कर समा की वारसी उद्यारता हुवा सा जान पहला था तथा बुळे मुख से फेले हुए बूम के द्वारा जिसने विशाबी की पूप युक कर विया का ऐसा उद्युत वहकारी राजा क्षमिक्क सभा में इस प्रकार बीला के ३९ श है अक्षकीय ! बासा करो, कार्य ही क्यों कैंटे हो ? परायम होने पर सरपुष्यों की प्रका किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं करती । है अक्षकर ! में क्या इस समस्य पुणिकी को बाँवें हाथ से 'क्राक्र' समुद्र में फेंक हूँ ? 11 ४० 11 कुले के बंधे से

रे. कियकिये: म॰ । रे. रक्षा एराम । स्क्रीसामारं रावरवानिक-थ॰ । प्र. 'म' कुरावेश्वानं वेशीकाय कृतीयों-स्त्रामिकीयारी यस्ति । ४. तम् ४० । ५. समुख्यस्थी न विश्वेर्तनीयी ग॰ ।

एतेषु कविषयि यः संवर्षियेषु भूविभागेण भवताणितिः स एव ।
आकर्तियं गिर्मेषुकप्रस्तं विवर्त कार्येषु नाय भनुनेषु च तस्य कार्या ।।४२
कृष्टे विमे स्वित्यं च जीवति कः सणं या स्रोके प्रसिद्धमिति वाक्यमितं च जानम् ।
इत्यं विशेवसवारीत्सं कयं पुत्रस्ते सीवत्यहो मित्रमतां मित्रप्यभावे ।।४३
अत्रात्मवत्युनिवहैः सह नामपाद्येष्ट्यमा वघूवरयुगं सहसानपामः ।
इत्युत्वितानग्नवत्यवारान्वविवानमत्त्री निवार्य हयकन्वरमित्यवादीत् ।।४४
निकारणं किमिति कुष्यसि भाव बुद्धिवाता क्य ते सकस्त्रनीतिपवप्रवीणा ।
कोपास वात्रुरपदोऽस्ति अरीरवावां स्रोक्षद्विश्चि विवयां ननु हेतुभूतः ।।४५
तृष्णां विवयंत्रति वैर्यमपाकरोति प्रशां विनाद्यति संवत्यप्रवाच्यम् ।
संतापयेत्ववयपुरिन्तियवर्षपुत्रः विस्वव्यरप्रतिनिधिः पुरुवस्य कोपः ।।४६
रागं हत्त्रीर्यपुषि कम्यमनेकस्यं वित्ते विवेकरहितानि विचिन्तितानि ।
पुंसाममाणंत्रमनं वामवुःखजातं कोपः करोति सहसा मिदरामवश्च ।।४७
यः कुष्यति प्रतिवयं भृवि निर्निस्तमाप्तोऽपि नेक्छति जनः सह तेन सस्यम् ।
मन्वानिकोक्सित्यपुत्रवगरानतोऽपि कि सेक्यते विवत्यर्भपुपत्रजेन ।।४८

उज्ज्वल रक्तों की माला के समान उस असद्श मनुष्य के द्वारा कष्ठ में लगाई हुई विद्याधर राजा की लोकोत्तर-श्रेष्ठ पुत्री को देखकर कौन असहनशील मनुष्य विधाता की बुद्धि की हँसी नही करता ? अर्थात् सभी करते । भावार्य-जिस प्रकार कुत्ते के गले में पहनायी हुई देदीप्यमान रत्नों की माला को देख कर सब लोग पहनाने वाले की हैंसी करते है उसी प्रकार उस अयोग्य भूमिगोचरी मनुष्य के गले लगी हुई विद्याधर की श्रेष्ठ पुत्री को देख कर सब लोग विधाता की बुद्धि पर हँसते हैं।।४१।। इन विद्याधर राजाओं में भौंह के संकेत से जिस किसी को भी आप कह देगे वही निमवंश का आकस्मिक विनाश कर देगा सो ठीक ही है, क्योंकि हे नाथ ! कौओं और भूमिगोचरी मनुष्यों में उसका आदर ही क्या है ?---उन्हे वह समझता ही क्या है ? ॥४२॥ यमराज तथा आपके कृषित होने पर क्षणभर के लिये भी कौन जीवित रहता है ? इस लोक प्रसिद्ध वाक्य को जानते हुए भी उसने इस तरह आपका विरोध क्यों किया ? आश्चर्य है कि मृत्यु का अवसर आने पर बुद्धिमान् मनुष्यों की भी बुद्धि नष्ट हो जाती है ॥ ४३ ॥ अपने बन्धु समूह के साथ वधु-वर की जोड़ी को नागपाश से बॉध कर हम इसी समय यहाँ ले आते हैं इस प्रकार कह कर खड़े हुए विद्याधरों को किसी तरह अनुनय-विनयपूर्वक रोक कर मन्त्री ने अवस्थीय से यह कहा ॥ ४४ ॥ हे नाथ ! इस प्रकार जिना कारण आप कोध क्यों करते है ? समस्त नीलिमार्ग में निपुण आपकी बुद्धि कहाँ चली नई ? सचमुच ही दोनों लोकों में प्राणियों की विपत्ति का कारण क्रोध से बढ़कर दूसरा शत्रु नहीं है।। ४५।। सीव कोम पिलज्बर के समान पुरुष की तृष्णा—लालच (पक्ष में प्यास ) को बढ़ाता है, बैर्य को दूर करता है, बुद्धि को नष्ट करता है, अवाच्य-न कहने योग्य वचनों को उत्पन्न करता है, और अपने शरीर तथा इन्द्रियसमृह को संतप्त करता है ।। ४६ ।। क्रोघ और मदिरा की नशा शीघ्र ही पुरुषों की दृष्टि में लासिमा, शरीर में नाना प्रकार का कम्पन, मन में विवेक रहित विचार, कुमार्ग में गमन तथा श्रम और दु:खों के समृह की उत्पन्न करती है।। ४७।। जो मनुख्य

रे. म म०।

वासमानं प्रतिस्थे प्रति संग्याचा वंद्रोत्वतः प्रतिद्धारमुनैनिपुद्धः ।
वीमानसम्परिवारितरितित्तामा संग्योति सामवे प्रक्रम्पतिवय स्वः १४९
रक्षापरा समीवविद्यान्त्रविद्यान्त्रविद्याः सिद्धाद्धनेवद्वक्रिका सिनिस्स्य दृष्टः ।
स्वसीकतावस्यवर्द्धनवारिवारावान्तिः सरामविष्यतः मृत्व केण वास्तु ॥५०
न श्रेवते भवति विक्रमताक्रिनोऽनि कोदः वरैक्यतिवस्य समुख्येत् ।
सम्भोधरानसमित्रकृत्वय सुगाविराची विकार्य स्वयुप्तित व सि प्रवासन् ॥५१
पुक्तारमयस्वस्थितेवतेव सूदः स्वयेतरस्य व समीव्य स वास्तिसारम् ।
स्वविद्यानित्रविद्यानस्यान्त्रविद्यान्तिक्रतेवत्वस्य ।।५२
पुत्ये रिपो अनित वैषयराक्रमाच्यां सन्तिः प्रभोरिमिहितो नवशास्त्रविद्याः ।
सम्युप्तते भवति पुरुवसम्बद्धाः तास्यां होनोत्वि सन्मतिमता सहसा न निर्वाः ॥५३

पृथिवी में पद पद-पर कारण के बिना ही कोच करता है उसके साथ मका पुरुष भी मिनता नहीं करना चाहता सो ठीक ही है क्योंकि विषवृक्ष मन्द बायू से मिलते हुए पूष्प समृह से नम्रीमृत होने पर भी क्या भ्रमरों के समृह से सेवित होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥४८॥ हे मानद ! हे मान को खण्डित करने बाले ! जो भय उपस्थित होने पर मानी अनुष्यों के लिये आलम्बन स्वरूप है अर्थात् भय का अवसर आने पर जो मानवाली मनुष्यों की रक्षा करता है, जो बंश से उन्नत है जन्म कुलीन है तथा दया-दान-दाक्षिण्य-औदार्य आदि प्रस्पात गुणों से विशुद्ध है ऐसा श्रीमान मनुष्य यदि असाधु परिवार से तिरोहितात्मा है--दुष्ट जनों के संसर्ग से दूषित है, तो वह शीध कलक-कोकापवाद को प्राप्त होता है। इसी प्रकार वह तलवार भी, जो कि भय का अवसर आने पर मानी मनुष्यों का आलम्बन है-रक्षक है, उसकी आत्मा का विकास नहीं हो पाता है, वंश-धनुष के जन्मदाता बांस से उत्कृष्ट है, तथा तीक्शता बादि प्रसिद्ध गुणों से युक्त है, यदि बसाचू परिवार-सराव वावरण-दूषित म्यान से तिरोहितात्मा-छिपी है तो वह शीध ही कलकू को प्राप्त होती है-प्रशंसा को प्राप्त नहीं होती ॥४९॥ जो इच्छित कार्यसिद्धि की रक्षा करने में तत्पर रहती है. जो दृष्टि के तिमिर रोग को नष्ट करने के लिये सिद्ध किये हुए अञ्जन की अद्वितीय गृटिका है, और जो लक्ष्मी रूपी लता समूह की वृद्धि करने के लिये जलभारा है ऐसी क्षमा, पृथिवी में किस कारण से सत्पूरुषों के लिए इष्ट न हो अर्थात् सभी कारणों से इष्ट हो ।।५०।। पराक्रम से सुशोभित होने पर भी बल्किक मनुष्य का दूसरे समुझत मनुष्यों पर क्रोध करना कल्याण के लिये नहीं होता क्योंकि मेघों के प्रति छलींग भर सिंह स्वयं ही विना कारण क्या सेद की प्राप्त नहीं होता ? अर्थात् वक्य होता है।।५१।। अपने पदाबल के गर्व से युक्त होने के कारण ही जो बजानी, अपनी तथा दूसरे की शक्ति का विचार किये बिना विजय की इच्छा रखता हुआ सब् की और अभियान करता है वह शीझ ही अस्ति के बन्युख पढ़ते हुए फुनते के द्वारा प्राप्त करने थीन्य उस दक्त का अनुभव करता है किसका कि उसे कभी विचार ही नहीं बाबा या ।(५२)। की बन्न, देव और पराक्रम से अपने समान है उसके

आरम्बनः म० । २. मार्ग वित सण्डनवीति पानव स्तरवानुवी है नानव ! ३. तिवृतवा म० ।

४. सम्बद्धः प० ।

कार्यावं करिपोर्तिक वृद्धिसाम प्रसाः करा इव तिनेसपुर्वाकमानम् । स्रोबाधिषस्यावि साथि विज्ञानस्यां प्रवाणयन्ति पुरुवस्य विवेदितामि ॥५४ यस्त्रावृद्धं पृष्यति शृषराजराज्ञकोटीवसं स्वभूवाकित्राज्ञुकीमिः । स्वैरं व्य वारययवैद्यारेच वध्रे वेनासपत्रीक्य कोटिशिका व्युवस्य ॥५५ यं व स्वयं व्यक्तमण्यस्युवसस्य विद्वान् कन्याप्रवानविद्यानुपास्त वीरः । स्वेशोनिकः स क्यमण स्वाभियो व्यो वासक्य इत्यमिवदासि वत त्रिपृष्ठः ॥५६ (युग्मम्) वास्त्रिया परिवतोऽह्यिति स्वकीवे गर्वं वृत्रा मनसि सानव माह्यसस्त्यम् । कि वा विश्वज्ञनस्याविदेशियाचां श्वास्त्रवाय सुचिरं परिचामकाले ॥५७ सस्माण कार्यमनियानमनास्मनीनमेतराच प्रसि नरेक्यरमीव्यस्य । इस्यं निमक्य सचिवः परिचानपर्या सुन्वीस्वमृत्य मतिमासहि वस्यकार्यम् ॥५८

साथ राजा को सन्धि कर लेनी चाहिये, ऐसा नीति शास्त्र के ज्ञाता पुरुषों ने कहा है। जो मनुष्य दैव और पराक्रम की अपेक्षा वर्तमान में अपने से हीन है वह भी समय पाकर उन्नत और पूज्य हो जाता है अत: बुद्धिमान् मनुष्यों को सहसा उसकी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये। भावार्य-युद्ध प्रारम्भ करने के पहले अपनी ओर शत्रु की शक्ति का विचार करना चाहिये। वह शक्ति देव और पुरुवार्य के मेद से दो प्रकार की है। यदि शत्रु इन दोनों शक्तियों की अपेक्षा अपने से सबस्र है तो उसके साथ युद्ध करना ही नहीं चाहिये। यदि शत्रु अपने समान है तो उससे सन्धि कर युद्ध का अवसर टाल देना चाहिये और यदि शत्र उपर्युक्त दोनों शक्तियों की अपेक्षा अपने से हीन है तो भी उसके साथ बुराई नहीं करनी चाहिये क्योंकि आज जो हीन है वह कालान्तर में समुन्नत और पुज्य हो सकता है। तात्पर्य यह है कि युद्ध का प्रसङ्ग प्रत्येक अवस्था में त्याज्य है ॥५३॥ जिस प्रकार गजराज की गर्जनाएं उसके भीतर स्थित पद को सूचित करती हैं और प्रभात काल में प्रकट होनेवाली किरणें उदित होते हुए सूर्य को प्रस्थापित करती हैं उसी प्रकार मनुष्य की चेध्टाएं उसके आगे होनेवाले साम्राज्य को निम्नि रूप से प्रसिद्ध करती हैं।।५४।। जिसमें सिंह रूपी करोड़ों राजाओं के समान बरू था ऐसे उस सिंह को जिसने अङ्गलियों से स्वेच्छानुसार नवीन मृणाल के समान विदीणं कर दिया और इसके अनन्तर जिसने कोटिशिला को उठा कर एक हाथ से छत्र के समान धारण किया। और विद्वान तथा धीर-वीर अवलनजटी ने स्वयं जाकर कत्या प्रदान करते हुए जिसकी सेवा की ऐसा तेज का भाण्डार स्वरूप वह त्रिपृष्ट आज तुम्हारा शत्रु और चढ़ाई करने के योग्य कैसे हो गया ? यह में आपके संमुख कहता हूँ, उत्तर दीजिये ॥५५-५६॥ हे मानद ! 'मैं चक्र की लक्ष्मी से युक्त हूँ' तुम अपने मन में ऐसा अहंकार व्यर्ष ही मत करो क्योंकि जिनका विच बत्यन्त मूढ हैं तथा जिन्होंने इन्द्रियों को नहीं जीता है। ऐसे मनुष्यों की संपत्ति क्या फल काल में चिरकाल तक सुख के लिये होती है ? अर्थात् नहीं होती ॥ ५७ ॥ आप चक्रवर्ती हैं और उबलनजटी साधारण राजा है अतः जापको उसके प्रति अपने आप के लिये अहितकारी यह अभियान नहीं करना बाहिये। इस प्रकार फल काल में हिलकारी वचन कह कर मन्त्री चुप हो गया सी ठीक ही है क्योंकि बुढिमान मनुष्य बेकार नहीं बोलता ॥ ५८ ॥ जिस प्रकार तम-रानि-सम्बन्धि सबन

विकारववसैक व० । २. शिकास्युक्त्य व० । ३. योध्यो म० । ४. इत्यपि वदासि म० ।

तरवायक्रोकनकर्गेवंववेकवीर्वेवंव्यक्तित्व स्वयुक्तिव्यक्तिः ॥१० वालवेः स सामि प्रतिक्रव्यक्तित्वः प्रवेद्वायक्ति स्वयुक्तिव्यक्तिः ॥१० प्रतिक्रित्यक्तिः विश्वविद्यक्तिः प्रवेद्वायक्तिः ॥१० प्रतिक्रित्यक्तिः स्विविद्यक्तिः । उत्तिक्तिः सचिवित्यव्यक्तिः क्षेत्रव्यक्तिः स्विवित्यक्तिः स्वयित्यक्तिः स्वयित्यक्तिः स्वयित्वक्तिः स्वयित्वक्तिः स्वयित्वक्तिः । । १० नोपेशते परिवर्धायाव्यक्तिः स्वयित्वक्तिः । । १० नोपेशते परिवर्धायाव्यक्तिः । । १० व्यवस्यक्तिः स्वयं स्ययं स्वयं स

अन्यकार में जिसकी बुद्धि लग रही है ऐसा दुष्ट उल्लू, पदार्थों का दर्शन करानेवाले तथा जगत् को अद्वितीय रूप से प्रकाशित करनेवाले सूर्य की किरणों के समृह से प्रबोध को प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार तम-क्रीयप्रधान तमोगुण में जिसकी बृद्धि लग रही थी ऐसा दुष्ट अक्सप्रीय मन्त्री के वचनों से प्रबोध को प्राप्त नहीं हुआ !! ५९ !। जो अपने बुद्धिबल के अहंकार से युक्त था ही, उसपर खोटी शिक्षा से युक्त और कार्य के फल का विचार न करनेवाले कुछ लोगों ने आकर जिसे उत्तेजित कर दिया था, फलस्वरूप कोष के कारण भींहों के शकु से जिसका जैंचा ललाट तक कृटिल हो रहा या ऐसा अश्वप्रीय मन्त्री से इस प्रकार बोला ॥६०॥ तदनन्तर फलकाल में हित की इच्छा रखनेवाले मनुष्य, सन्नु के प्रकाश में आनेवाली चोड़ी भी अभिवृद्धि की उनेसा नहीं करता, क्योंकि सहसा बढ़ता हुआ शत्रु और रोग समय वाने पर खीझ ही दुःखदायक होते हैं। भावार्थ-बढ़ते हुए शत्रु और रोग की उपेक्षा करनेवाला मतुष्य फल काल में दूरन्त-बु:ल की श्राप्त होला है ।।६१।। वर्षाकाल में बिजली की कौंच से भय उत्पन्न करनेवाले मेच के गरजने पर किस प्रकार राजहंस पक्षी पद्माकर-कमलवन का आश्रय लेकर तथा पक्षीं-पह्नों से युक्त होने पर भी पृथिबी में एक स्थान पर प्रतिच्छा को प्राप्त नहीं होता अर्थात् एक स्थान पर स्थित नहीं रहता उसी प्रकार ग्रहण की हुई पेनी तलवाररूपी बिजली से भयंकर शत्रूरूपी नेव के गरजने पर राबहंस-श्रेष्ठ राजा मले ही पद्माकर-लक्ष्मी के हस्तावलम्बन को प्राप्त हो अथवा पत्त-सहायक राष्ट्राकी ते संयुक्त हो तो भी पृथिवी पर एक जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता । मावार्ष--धन-बक्क और जनबरु से सहित बड़ें से बड़ा राजा भी, शत्रु के निरोध में सड़े होने पर पृथिवी में एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। अवस्थीय, मन्त्री के वचनीं का उत्तर देता हुआ कह रहा या कि कारमध्यी, मिलाना ही धनवल और जनवल से युवल नवीं न ही मेरे विशीय में साई होने पर एक क्याह स्थिर नहीं रह सबेजा ।।६२।। विस प्रकार उचन्-उदयं की प्राप्त होता हुना सूर्य, बहुस बारी सरम से सहित, बक्लक, तेजोमय, कवितत, सहगानी और विशालों को व्यास करनेकाली किरकीं से क्या जगत् को सिद्धि नहीं करता ? अपने अधीन नहीं करता उसी प्रकार उक्का जाने

विवित्तवः सीणवकोऽपि शत्रुः प्रमावदोषात्पुरुषैर्मदार्ण्यः ।
 सम्बोऽपि भूत्वा प्रकृतं ततोऽसम्बान्यतां व्यक्तिएक प्रवासि ॥—इति समानादार्थकः व्यक्तिः

हामान्युरेकपुरपोक्रतमध्यभितीष् संचारिकोञ्छनमिरीनिव तुक्तसमाम् । हमयुर्वितः समुसमानकरामनेकाम् कस्योपदेशमिनम्य मजामाजारिः ॥६४ उपजातिः

> इत्यं हृष्टिनसृषुदारबोधं प्रमाणपूर्तं प्रविसङ्घ्य वारितः । स्मातन्त्रवनस्यन्त्रमयाय कोपायायोरमं मतः इव द्विपेन्तः ॥६५

#### प्रदर्विणी

प्रोत्तिस्थावय समयं विकञ्कत्य सद्यो वुर्वारस्तुरगँगलः प्रतीतसस्यः । कल्ळोलॅरिय जलविर्युगान्तकाले चन्यान्मे पगनतेलं मलेरसंख्येः ॥६६

## मञ्जूमा विणी

प्रतिकोममास्तिवकस्थितव्यजां व्यजिनीं निवेश्य रिवेतोपकार्यके । तृषकाष्ठतीयसुक्षमे नगे स्थितः प्रतिपालयस्य परान्यरेसत ॥६७

#### रुचिरा

इति स्फुटं तुरगगलस्य चेष्टितं निरङ्कुशं सबसि चरेण धीमता । खबीरितं ज्वलनजटी निशस्य तत्प्रजापीत सविनयमित्यबोचत ॥६८

करता हुआ विजयाभिकाषी राजा, बहुत भारी प्रताप से सहित, अक्षतशरीर, तेजीमय, अगणित तथा समस्त विशाओं को व्याप्त करनेवाले सहायकों से क्या जगत् को सिद्ध नहीं करता है-अपने अधीन नहीं करता है अर्थात् अवश्य करता है।। ६३।। मदजल के सेचन से जिनके कपोलप्रदेश स्यन्वित किये गये हैं, जो चलते-फिरते अञ्जनगिरियों के समान उन्नत शरीर हैं, तथा अजगर के समान जिनकी शुष्डादण्ड हैं ऐसे अनेक हाथियों को बलवान सिंह किसका उपदेश पाकर नष्ट करता है ? ॥ ६४ ॥ जिस प्रकार मदोन्मत्त गजराज कोध से महावत को नष्ट कर अत्यन्त स्वतन्त्रता को प्राप्त होता है उसी प्रकार अव्वयीव भी महाज्ञानी, प्रमाणभूत हरिव्मश्रु नामक मन्त्री को पूर्वोक वचनों से उलँव कर अत्यन्त स्वतन्त्रता को प्राप्त हो गया ॥६५॥ तदनन्तर जिस प्रकार प्रख्यकाल में समुद्र समय-मर्यादा को लौच कर असंख्य लहरों से आकाशतल को रोकता हुआ उपर की ओर उठता है उसी प्रकार दुर्वार तथा प्रसिद्ध पराक्रम को धारण करनेवाला अध्यक्षीय भी समय-आचार का उस्लक्ष्मन कर असंख्य सेनाओं से नभस्तल को धेरता हुआ उठ खड़ा हुआ ।। ६६ ।। तदनन्तर प्रतिकृत बायु से जिसकी व्वजाएँ कम्पित थीं ऐसी सेना को, बनाये हुए डेरे-सम्बुधों से सहित तथा तुम काष्ठ और पानी की सुभमता से युक्त पर्वत पर ठहरा कर सक्ष्मीय भी वहीं ठहर गया और प्रतीक्षा करता हुआ समुजों की ओर देखने लगा ।।६७॥ इस तरह बुखिमान दूत के बारा समा में कही हुई अध्वरीय की स्पष्ट तथा स्वच्छन्द केटा को सुन कर क्वकनबटी ने राजा प्रकारित से विनयसहित इस प्रकार कहा ।।६८।। जिसके दिशाओं के विभाग कुबेर के द्वारा सुरक्षित है ऐसे

१. उत्तरमावय मे । २. तुरनवकः मे । ३. आण्डलो मे । ३. वानवकं व । ४. वितायकार्यके मे ।

## गरामा विकर्म

रीप्ये निरी क्षेत्रवरविद्वाविद्विकानि नामासकृतिक्षका गर्गरी रराज । अस्या वसूच विभवेन संयूरक्ष्णितिकार्विकारानुष्ट्रीकाकारनिर्द्वाच्या ॥६९

पाडिनी

वस्त्रपति वृत्वारोक्षीर्वं संभूगान्तैः वेक्दैयस्मितेऽस्तिन् । यत्कर्तव्यं तद्वहत्यात्मनीनैः सन्तैः सार्वे कार्यमाकोषयामः ॥७० हरिणी

ज्यस्त्रचारिनः भृत्या वाजीनिति विदित्तावके संविधसनिति भूषो भूगो विवृत्य विपश्यति । स्वयमुवयस्त्रिक्तं शात्या तदा परिवरमभोर्दसरसमाबृत्तिम् जो फर्कं गतिसम्पदः ॥७१ इत्यसगृहते श्रीवर्द्धमान्यरितेश्वयभीवसभाषोभो वास बद्धः सग्रंः ।

# सप्तमः सर्गः वियोगिनी

वय मन्त्रज्ञिदामुपञ्जरे भणसाह्य सकेषराविषः । अभयं विजयेन संगतो निक्रगादेति वदः प्रजापतिः ॥१

विजयार्धपर्वत पर नाना प्रकार की समृद्धि से सम्पन्न अंखका नाम की नगरी सुशोमित है। जिसे अकका नगरी में सपूरधीय और नीकाश्चना के शरीर से उत्पन्न अश्वयीय नाम का अर्द्धचकी हुना है।। ६९।। दुनिवार बहुत भारी पराक्रम से युक्त अश्वयीय अन्य राजाओं के साथ मिल कर युद्ध के लिये खड़ा हुआ है। इस स्थिति में जो कार्य करने योग्य है उस पर हम लोग एकान्त में आलं- हितकारी सम्यों के साथ मिल कर विचार करें।। ७०।। उवक्रनखटी की इस प्रकार की वाणी सुन जब राजा प्रजापति बारवार मुड़ कर मन्त्रिमण्डल की ओर देखने लगे तब स्वामी का अमिप्राय जान कर मन्त्रिमण्डल स्वयं उठ कर खड़ा हो गया—विचार करने के लिये तैयार हो यया सो ठीक ही है; क्योंकि अवसर के अनुकूल कार्य करना ही मनुष्यों की बुद्धिल्पी सम्पदा का फल है।। ७१।।

इस प्रकार वसग कविकृत की वर्द्धमानचरित में अध्वयीय की सभा के क्षोम का वर्णन करनेवाला खठवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

## साववाँ सर्ग

अथानन्तर अवक्रमक्षदी नामक विचायरों के दावा और विकय नामक वपने औष्ठपूंत्र से संदित राजा ब्रजायीत ने एकान्त में सन्त्र के बादा मन्त्रियों के समूह की बुलाकर निर्भयतापूर्वक रहाँ

<sup>्</sup>र. सम्राक्ष्यतीकाञ्चना मः।

भवतामतुषाबतो हि नः सचका संपरभूत्समीहिता । अपूर्णिमस्तरको विका स्वयं केनु योज्यों विकायुग्रहन्ति किन् ॥ २ निष्णपुष्पद्यमा सकन्वसान्त्रिपुरश्चकति नः समन्ततः । वृषुकान् जननीय वो मितः कुक्का कुरयविषी य वरसला ॥३ युनिनां भवति प्रसम्बद्धो युवहीनोऽपि गुणी घरातले । सुरसीकुरतेज्य कपेरं सक्तिनं पाटलपुर्व्यवासितम् ॥४ मिक्शिन्ततमप्ययस्नतः स्वयमुरपावयति प्रयोजनम् । विविदेकपरे निरम्कृतः कृतालं वाउकृतालं च वेहिनाम् ॥५ बकवान्हवसम्बरः परं सहसा चक्रवरः समुरियतः। अपरै: सह केवरेश्वरैवंदतास्मान्त्रति कोऽस्य सन्तवः ॥६ इति कावधमुक्षीर्वं भूक्ती विश्ते वर्षितभूरिकारणम् । सचिवैः परिवीकितो मुहुर्वचनं सुभूत इत्यवोचत ॥७ शवबोषविषो विशुद्धतां वयमाप्ता भवतः प्रसादतः । अपि नाम जडारमकाः सदा भूवि पद्मा इव तिग्मदीघितेः ॥८ समुपेत्य निसर्गतः धुँची नमु यत्किश्चावपि प्रकाशते । त्रहिमचतिविम्बसंभिक्षे मकिनोःपि प्रतिभासते पृवः ॥९

प्रकार के वचन कहे ।। १ ।। निरुचय ही आप लोगों के प्रभाव से ही हमारी यह सम्पूर्ण मनोवाञ्चित सम्पत्ति हुई है; क्योंकि ऋतुओं के बिना क्या वृक्ष स्वयं ही पुष्पों की शोभा को घारण करते हैं ? अर्थात नहीं घारण करते ।। २ ।। जिस प्रकार कार्य करने में कुशल तथा स्नेह से परिपूर्ण माता, अपनी अज्ञानता से युक्त बालकों की सब ओर दु:ख से रक्षा करती है उसीप्रकार कार्य करने में कुशल और स्नेह से परिपूर्ण आप लोगों की बुद्धि, अपनी अज्ञानता से युक्त हमलोगों की सब ओर दुःस से रक्षा करती है।। ३।। पृथ्वीतल पर गुणी मनुष्यों की संगति से निर्गुण मनुष्य भी गुणी हो जाता है सो ठीक ही है; क्योंकि गुलाब के फूल से सुवासित जल मिट्टी के पात्र को भी सुगन्धित कर देता है।। ४।। स्वच्छन्द देव, जिसका विचार भी नहीं किया गया ऐसे प्राणियों के अच्छे या बुरे कार्य को स्वयं बिना किसी प्रयत्न के एक साथ उत्पन्न कर देता है।। ५।। अत्यन्त बलवान अस्वप्रीय चन्नवर्ती, अन्य विद्याधर राजाओं के साथ हमलोगों पर अचानक आ चढ़ा है, बतलाइये न्या यह उसका समीचीन नय है ?।। ६ ।। जिसमें अनेक कारण दिखलाये गये हैं ऐसे वचन कहकर जब राजा प्रवापित चुप हो गए तब मन्त्रियों के द्वारा बार-बार देखा गया सुखुत मन्त्री इस प्रकार के वचन बोला ।। ७ ।। जिस प्रकार पृथ्वी में जलात्मक—जल के आश्रय रहनेवाले कमल, सूर्य के प्रसाद से विकास को प्राप्त होते है जसी प्रकार हम लोग भी जडात्मक—अज्ञानभय होनेपर भी आपके प्रसाद से मन्यज्ञान के विषय में विश्व द्वारा को प्राप्त हुए हैं।। ८।। स्वभाव से पवित्र पुरुषों को प्राप्त कर निश्चम ही साधारण पुरुष भी प्रकाशित होने लगता है सो ठीक ही है; न्योंकि चन्हास

१. नतुम् । २. वो म०। ३. शुन्ति म०।

, 1

उपयासि अप्रोति पादमं सहस्रोपवर्गातीयाः परम् । करवास्त्रयतः वयोषयः करियां /बि य निवासि व्यत्तकम् ॥१० भवतामपि बारियमां पूरो यहां बर्धि शवस्य का अधिकारनदस्य क्षेत्रवामा चलितुं प्राप्तको सचेत्रवः ॥११ विभिरेव भवानुक्रिकीलेक्सस्य प्रतिशास्त्रिकी संग् भूवनं सवरावरं यका क्योककालंकास्मीः ॥१२ नन् सर्वविदेशि राखते व क्याः भौतिर बोक्समिते । परिनेतरि नहकोचनै सप्रक्षेः क्रि वू क्यायनिभाषः ॥१३ प्रकरव परिवाहको परमार्च भूतकेन गलंदम् । प्रशासी विजयल्य सरवारां प्रवाहं औरिशवियः प्रयासी ॥१४ विनयप्रधानान्तितं सवा स्वयनेकोयनवन्ति सावयः । स च सामुसमानमो कारकपुरानं विक्याति केनकम् ॥१५ बनुरावकरावितं कारकवारं विव्यक्ति अवस्ति । रवामेष बहीपरेरसे विवयं च प्रधमं व काष्ट्रयः ॥१६ हरियानपि वेपद्मादियो यह युद्धानि को वयेपराः । विद्यनेक्युक्तेन कि गुणः पुत्रते काण न कार्यसायनम् ॥१७

के बिन्द का आश्रय सेनेवाला मृग मिलन होनेपर भी अवस्थित होने सवता है।। ९।। पड-पूर्व मनुष्य भी जाश्रय की विशेषता से कीच्र ही उत्कृष्ट सामर्थ्य को प्राप्त हो बाता है सो ठीक ही है; क्योंकि तस्त्रवार पर चढ़ा हुआ पानी का कण भी क्या हाथियों के मस्तक को विदीर्ण नहीं कर देता ? ।। १० ।। आप जैसे कुशलवकाओं के आने भी जो मैं बोल रहा है वह इस मन्त्रिपद के अधिकार की चपलता है अन्यया ऐसा कौन सचेतन समझदार मनुष्य है जो बाप कोगों के सामने बोकना प्रारम्म करे ? ।। ११ ।। जिस प्रकार उन्नत और बनता की प्राप्त तीन वातवलयों के द्वारा बराबर सिंहत यह सबस्त लोक भारण किया गया है उसी प्रकार सबल तथा प्रतिभा से युक्त आद रहिनों - अवस्थानही, प्रकारित और विकास के द्वारा ही नीतिकास्त्र धारण किया गया है।। १२ क्ष यदि कोता ज्ञान से रहित है तो उसके सामने सर्वज्ञ का भी वचन सुशोधित नहीं होता सो ठीक ही है; क्वोंकि अन्ये यति के सामने स्त्री का हावजाय क्या सफल होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥१३॥ कीत के जानकार कहते हैं कि सास्त्रकान ही मनुष्य का उत्हब्द और सच्का बागूपल है तथा प्रकास कीर किया ही उस कारकातन का प्रकट फल है।। १४।। विनय और प्रशय से युक्त मनुष्य के पाक साथु स्वयं असी रहते हैं तथा वह सायुकों का समानम जगत में अद्वितीय अनुराय को उत्क्रक करता है ।। १५ ।। बाहुराण से पराजित हुआ सपस्त शंसार स्वयं ही राजा की किन्द्ररता को प्राप्त हीता है इस्तिये तुम विनय और प्रधान को मरा खोड़ी ।। १६ ।। यम में भीता, अपने संबीताबुकों के वेगसाली हरियों को भी निरमय ही पकड़ केते हैं सो ठीक ही है; क्योंकि गुण किस की कार्यक्रिक्क नहीं करता ? अर्थात सभी की करता है ।। १७ ।। उपाय के जाननेवाले लोगों ने कहा है कि कठीर

१. भूषम् म । २. सक्छः म । ३. परावितं म ।

परवाच्यपुरुः श्रुवाचहः परमित्वृक्तपुराववेशिनः । वरिहामधीर विशेष रविशेषु निर्धायवरि क्षयकरः ॥१८ सुबद्धीकरणं सरीरियां जिवनाम्बादपरं म विचले । मयूरं च वर्षेण् वयोचितं परपुष्टोऽपि चनस्य वस्त्रमः ॥१९ वित्तां प्रवसमवेदानं निरपेशं सक्तमार्थसायनम् । विषयाय न सामतः परं मतमस्यं दचते अमाभृतः ॥२० कृपितस्य रिपोः प्रशासामे प्रथमं शाम विभीवते युगेः । कतकेन विना प्रसन्ततां सकिलं कर्वनितं प्रवाति किन् ॥२१ बचता पक्षेय क्षेत्रे मृहुमा झान्यति कोप उद्धतः । पवनेन यथा बवानको चनमुक्तेन च जूरिवारिका ॥२२ उपशास्यति मार्वजेन यो महि सहजं गुष तत्र पात्यते । अहिते वह सामसाध्यके किमूपाग्रीरितरैः प्रयोजनम् ॥२३ उपयाति न विक्रियां परः परिणामेऽपि च साम्बसाधितः। सक्रिकेन तु अस्मसारक्षत्वे क्वलनः प्रक्वकितं किमीहते ॥२४ विकृति भवते न बातुबित्युप्तिस्यापि मनो महात्मनः। परितापवितं न सक्वतं सक्तिरं वारिनिवेस्तुनीस्कवा ॥२५

उपाय की अपेक्षा कोमल जपाय अधिक सुकदायक होता है; क्योंकि सूर्य तो पृथ्वी को संतप्त करता है और कन्द्रमा निश्वय ही आङ्कादित करता है।। १८।। प्रियवचन के सिवाय दूसरा मनुष्यों का विक्षिकरण नहीं है सो ठीक ही है; क्योंकि यथायोग्य मधुर शब्द करता हुआ कोयल भी तो मनुष्यों को प्रिय होता है।। १९।। राजा, विजयप्राप्ति के लिये साम के सिवाय अन्य अभीष्ट शस्त्र को धारण नहीं करते; क्योंकि साम तीक्ष्ण न होनेपर भी हृदय में प्रवेश करता है और निरपेक्ष होकर भी सबके प्रयोजन को सिद्ध करता है।। २०।। विद्वान पुरुष, कृद्ध शत्रु को शान्त करने के किये सबसे पहले साम का ही प्रयोग करते हैं सो ठीक ही है; क्योंकि निर्मली के बिना क्या मिलन पानी स्वष्ट्यता को प्राप्त होता है? अर्थात् नहीं होता ॥ २१।। जिस प्रकार पवन से दावानल बढ़ता है और मेच के द्वारा छोड़े हुए अत्यिक्ष जल से शान्त होता हैं उसी प्रकार कठोर वचन से उद्धत कोच बढ़ता है और कोमल वचन से शान्त होता है।। २२॥ जो कोमलता से शान्त हो जाता है उस पर बहुत मारी शस्त्र नहीं गिराया जाता है। तात्पर्य यह है कि जो शत्रु साम उपाय से सिद्ध करने के बोग्य है उस पर अन्य उपायों से क्या प्रयोजन है ?।। २३॥ साम उपाय से सिद्ध किया हुआ वाष्ट्र परिपक्त काल में भी विकार को प्राप्त नहीं होता सो ठीक ही है; क्योंकि पर भी महास्मा का मन कभी भी विकार को प्राप्त नहीं होता सो ठीक ही है; क्योंक तृण की उल्ला से समुद्र का पानी सन कभी भी विकार को प्राप्त नहीं होता सो ठीक ही है; क्योंक तृण की उल्ला से समुद्र का पानी

१. रखन् म० । २. सामकम् म० ।

है, साबी: प्रकोपितस्थापि मनी नायाति विकियान ।

न हि तापियतुं जनमं सागराम्मस्तुणोत्कवा ॥

नवार्यान वः युनिश्चिवातं वंदवि काव वं विवातं रिपुः ।

मनु वव्यमुग्नं विभावताः प्रावे विभावतं प्रवेशविष्ठ्यं ।१२६

मन्याविविद्यातः वातं विभावतः प्रवेशविष्ठ्यं ।१२६

मन्याविविद्यातः वातं विभावतः प्रवेशविष्ठ्यं ।१२७

मृतुनेव विभिन्नतं प्रधारविष्ठ्यं रिपुः पुर्श्वियतः ।

प्रतिवासरकारणारयः सदावे कि म विभावि प्रवर्ण ।१२८

मृतुना सहितं सनातां मृति तेवोऽनि प्रवर्णकंत्रमम् ।

वशयाय विना सरीक्ष्या मनु निर्वाति व कि प्रवीवकः ।१२९

मत्याय विना सरीक्ष्या मनु निर्वाति व कि प्रवीवकः ।१२९

मत्याय विना सरीक्ष्या मनु निर्वाति व विवर्णकः ।

प्रवात्वाविष्ठाय स्वात्वाः प्रविविद्यायायाति विद्युम् ।१३०

मत्यावरस्य वृत्वोऽपि कि विवर्णक्षयाविष्ठाविष्ठायायायः ।

गत्यावरस्य वृत्वोऽपि कि विवर्णक्षयाविष्ठाविष्ठायायायः ।

गत्वातस्य वृत्वोऽपि कि विवर्णक्षयाविष्ठाविष्ठायायायः ।

गत्वातस्य वृत्वोः प्रशास्यते कुष्ति वस्य वक्षोऽर्णसायमम् ।१३२

परिकृत्यति यः सकारणं निर्तरां कोऽमुक्षेत्र भाष्यति ।

मनिनिसर्वयः प्रतिक्षित्रा क्रियता केन नयेन क्रव्यताम् ।।३३

संतप्त नहीं किया जा सकता है।। २५।। जो सुनिश्यितकप से नीतिमार्ग में चलता है उसका कोई शत्रु नहीं रहता सो ठीक ही है, क्योंकि क्या का सेवन करनैवाले मनुष्य को क्या रोग बोहा औ कष्ट पहुँचा सकता है ? अर्थात् नहीं ।। २६ ।। जिसका प्रयोग ठीक नही किया गया है ऐसा उपाय वया अभीष्ट कार्य को करता है ? अर्थात् नहीं करता । जिस प्रकार कि कच्चे वर्तन में रक्का हुना दूब क्या बीछ ही दही पर्याय को प्राप्त होता है ? अर्थात् नहीं होता ।। २७ ।। सामने खंड़ा हुना सबल शत्रु भी कोमल उपाय के द्वारा ही कम से नष्ट किया जाता है सो ठीक ही है; क्योंकि प्रतिबर्ध वानेवाला नदी का पूर क्या समस्त पर्वेत को नहीं भेद वेता है ? अर्थात् अवस्य भेद देता है ॥ १८॥ इसमें संदाय नहीं है कि पृथ्वी पर तेज भी कोमकता से युक्त होकर ही स्वायी होता है; क्वोंक तैकसहित बली के विना क्या दीपक बुझ नहीं जाता है ? अर्थात् अवस्य बुझ खासा है ॥ २९ ॥ इसक्रिये उस बस्वकीब पर साम उपाय से ही प्रतीकार करना चाहिये, में बन्य उपाय को निश्चित ही ठीक नहीं समझता हूँ... इस प्रकार कहकर सुखुत मन्त्री बन्य मन्त्रियों का मत खानने के लिये कुष हो गया ।। २० ।। बंधानन्तर सुन्धृत मन्त्री की उपयुक्त वाणी सुनकर जिसका जन्त अन्य कृषित ही रहा या, को शत्रुओं की संतप्त करनेवाला या, तवा विवयलक्ष्मी का अविपत्ति का देखा कुर्जिसान् विकास इस प्रकार के बचन बोला ॥ ३६ ॥ जिसके अक्षर पूर्वावर सम्बन्ध से रहित है की पंदे हुए बाठ की क्या सीता भी वहीं कोल देता है ? परन्तु वहां नीतिक मनुष्य विद्यानों के द्वारा प्रशस्तित होता है विसका क्षम प्रशेषन की खिकि करता है।। ३२ ॥ को मनुष्य किसी कारक से कुरियां होता है वह अनुनय-विनय के द्वारा अव्यक्त बाल्य हो वाता है परन्तु को निष्कारना ही कीय करता है उसका प्रतिकार किस क्य से किया वार्थ ? यह कही ॥ ३३ ॥ शीव फ्रोब से युक मनुष्य के लिये हितकारी त्रिय क्यन कहे जावें तो वे वालित के कारण की नहीं होते किन्तु क्रील

महित्रोपारती शितं जिनं मधानं अस्पृत कोवदीयकम् । विक्रियामस्त्रे के सर्वित स्वयक्तोयपूर्वित बीक्षासम् ॥३४ विविद्यानिनवार्ध्ववेशसं पूष्णं अञ्चयति प्रियं क्षणः । नमु सक्रिपरीसचेक्सिक्षः किम् सक्रनेति सक्रोऽनुकुस्ताम् ॥३५ मुद्रतानुबर्धात विज्ञमा सरतामेति ससेन बायसम् । इति वैरिक्पिरिकास्त्रका विगति याति बाको न चान्यवा ॥३६ इयमेव विकोक्ते कां द्वितये नीतिविदा सहारमगा । विनयो महति स्वयामाचे प्रतिकते च परातमो महान् ॥३७ हयनेव सुसामहं वरं पुषवस्मानिमसं सतायपि । नभवस्थारी पुरास्थिते जिल्लारीमुकुटी च भीषता ॥३८ अपि नाम तुर्ज व दुर्बसं असिक्सस्य न सासरिस्थनः। प्रणाति प्रतिपद्यते वरं प्रकासन्त्रमस्यः स्वयं रिपुन् ॥३९ गुरतामुक्याति सम्प्रतः पुक्षस्तक्षिवितं समाधुमा । ननु कावकोतुरर्वमा न मुते शिकति सा मनागपि ॥४० सहसेव परं क्षमावरो नम् तुक्रुनेऽवि जनेन कञ्चन्वते । न अवस्थय कस्य वा सतः परिमृतेरिह कारणं शना ॥४१

को ही प्रज्वलित करनेवाले होने हैं सो ठीक ही है; क्योंकि अग्नि के द्वारा अत्यन्त तपे हुए की पर पड़ता हुआ पानी अग्निपने को प्राप्त हो जाता है।। ३४।। जिसका चित्त आई है ऐसे अभिमानी मनुष्य को प्रिय वचन नम्न कर देता है परन्तु जिसकी चेष्टा इससे विपरीत है ऐसा दुष्ट मनुष्य भी क्या साम उपाय के द्वारा अनुकूलता को प्राप्त होता है ? अर्थात् नहीं होता ।। ३५ ।। जिसप्रकार कोहा अग्नि के द्वारा कोमलता को प्राप्त होता है और पानी के द्वारा कठोरता को । उसी प्रकार कुष्ट मनुष्य शतु के द्वारा पीड़ित होने पर नम्रता को प्राप्त होता है अन्य प्रकार से नहीं ॥३६॥ नीति के ज्ञाता महात्मा के द्वारा दो में दो प्रकार का कार्य किया जाता है। अर्थात् अपने बन्धुस्वरूप महापुरुष के विषय में तो विनय की जाती है और शत्रु के विषय में महान् पराक्रम प्रकट किया नाता है।।२७।। पुरुष के लिए दो ही कार्य परम मुखदायक हैं ऐसा सत्पुरुषों का भी अभिमल हैं। वे दो कार्य ये हैं कि शत्रु के सामने स्थित रहने पर निर्मय रहा जावे और प्रिय स्त्री की मुकुटी वहने पर भयमीत हुवा जावे ॥३८॥ पुर्वस्त तृष भी विपरीत वायु के सामने नम्नता को प्राप्त नहीं होता अतः वह शत्रुं को स्वयं नमस्कार करनेवाले पुरुष की अपेक्षा उत्कृष्ट है ॥३९॥ मरा हुआ मकुष्य को गुरुता को प्राप्त होता है-भारी वजनदार हो बाता है उसका कारण में इस समय समझ गया । निष्यम ही लघुता का कारण याचना है और मरे हुए मनुष्य में वह किज्यित सी नहीं रहती। मानार्थ-जीवित मनुष्य की अपेक्षा मृत मनुष्य का करीर भारी क्यों होता है? इसका कवि ने अपनी कल्पना से यह उत्तर दिया है कि जीवित ममुख्य के शरीर की कबुता का कारण मानना है, मरने पर वह याचना इञ्चमात्र भी क्षेत्र नहीं खुदी इसीसिये मृत मनुष्य का बारीर भारी हो जाता है।। ४०।। जिस प्रकार करेंदे से केंदा भी समावर-पूर्वत मनुष्य के झारा

१. शीरितिवतां मे । २. सहात्मनाम् म ।

वरमास्त्रवृतिक संगुक्तावनि तैकीविष्णुविष्णात्वये ।
सात्व्य स्व वास्त्र भाष्ट्रारे स्वाव्यव्यक्ति सार्व्यक्ति सार्विक स्वत्यक्ति सार्विक सार्वक सार्विक सार्वक सार

सहसा लांच लिया जाता है उसी प्रकार बड़े से बड़ा अगाबर-क्षमा को बारण करनेवाला भी, मनुष्य के द्वारा लौंघ लिया जाता है—अपमानिस कर दिया जाता है सो ठीक ही है क्योंकि इस संसार में किस सत्पूरूप की श्रमा उसके तिरस्कार का कारण नहीं होती है ? ॥४१॥ संध्या के समय तेज का बमाव हो जाने से सूर्य भी बस्यन्त बस्त को प्राप्त हो जाता है इसीछिये उदार-बुबि पुरुष क्षणभर के लिये भी देवीप्यमान तेज को नहीं छोड़ता है।। ४२।। महात् पुरुष के कांन्तिपूर्ण उपायों से स्वाभाविक शत्रु शान्ति को प्राप्त नहीं होता किन्तु उनसे उस प्रकार प्रकारका को प्राप्त होता है जिस प्रकार कि समुद्र के जल से बढवानल ॥ ४३ ॥ जिसकी बुद्धि सब से चैतना-हीन ही रही है ऐसा उद्ग्ष्ट हाथीतभी तक गर्जता है जब तक कि वह सामने सब्दे हुए भवंकर आकृति के घारक सिंह रूप शत्रु को नहीं देखता है।। ४४।। जो शत्रुता के करने में उचत है, तथा अनेक प्रकार के विकारों से युक्त है ऐसे महोदय-अंडे हुए दुर्नामक-जर्श की बीमारी को छेदनक्रिया-शस्यक्रिया (आप्रेशन) के बिना कीन बुद्धिमान शान्त कर सकता है? वर्यात् कोई नहीं। मानार्थ-संस्कृत में दुर्नायक और अशंस्-ये वो बवासीर रोग के नाम हैं। वह कञ्चायक व मयंकर रोग हैं। यह रोग जब अधिक बढ़ जाता है तब शनु के समान दुख वेता है तका रक्तपात बादि अनेक विकार उत्पन्न करता है। इसके बान्स करने का उपाय केद करना ही है अर्मीत् अस्यविकित्सा के द्वारा गस्से को काट देना ही ।इसका उपाय है। इसी प्रकार को वानू, संगुता करने में उचात रहता है-वार-वार शत्रुता करता है तथा अनेक प्रकार के विकार-उपाय खड़े करता है उस शक्तिशास्त्र शतु की केंद्रनकिया—सळवार बादि के प्रहार से ही सान्त किया बाता है, बालित से नहीं ॥ ४५ ॥ जो सिंह स्वयं सव और बीच कर हावी की मारता है अह अपने निर्मास की नुहा में आये हुए इस हाकी की क्या बुद्ध की इक्या से छोड़ता है ? अवस्थि नहीं कोइसा ११४६।। यदापि आप कोनों की बाणी जनकहून करने योग्य नहीं है तो भी बेरा क्रोटा मार्व विकृत्य असका उत्त्वक्षुन कर उस वश्यक्षक को क्या उस प्रकार नहीं मारेगा विसप्तकीर कि

१. कुमसिर्धं ४०३ २. 'कुमीनवर्षेत्रि' हत्कृषरः । ३, सम्बद्धे महिमान् म० । ४. वधार्यक्रम् म० ।

बहरीय हि केवि कैवर्स न विकासादि वरोज्य मीवपम् । विविद्यासम्बद्धारम् अवसं योगमते विञ्चमम् ॥४८ इति वीद्यसम्बर्ग वरं विश्वये कार्यपुरीयं दुर्वये । विरते सतिग्रावहो विरं मतिगाबीतिविदित्पुराहरत् ॥४९ इति क्रस्यविधी विवा सहा विवायेनेष्ठ परिस्फ्रुटीक्षरे । अपि केव सवापि शक्तो प्रविवासं बढवीरयं बनः ॥५० किमिर्व कवितं म शहबतः सक्यं वयोतिविकेण नः पुरा । बहुमस्य तथान्यमानुर्वे वियमिण्डामि वरां परीकितुम् ॥५१ सुविकार्थ क्रुसाद्धि कर्मवः परिवामेऽपि भयं न कायते । अक्षप्य विवेद्यवाम् क्रियामविद्यार्याएअते व वातुचित् ॥५२ समरे नम् बर्धवितनं क्षयु बेता भृषि वस्तु सामगेत् । वह सप्रमिदेव बासरेरच विकाः सक्काः स केशवः ॥५३ इति ते निकवोपकावितं वचनं तस्य विवेयवस्तुनः। अवगम्य तमेति मेनिरे करणीयं सुनिरस्तसंशयम ॥५४ अब तस्य परीकितुं विश्वं विजयस्यापि समाविक्रान्मित्रः। ज्यस्त्रोपपदो जटी परं पूर्वविद्यागमतायत्राविधिम् ॥५५

मदशाबी हाथी वर्गक आगक का उस्कक्षान कर हाथी के बच्चे को सार देशा है।। ४७।। केवक वें ही इसके देविक तथा लोकोत्तर पीरव को जानता हूँ दूसरा नहीं इसिलये इस विषय में आप लोकों कर नौन रहना ही मूचण है। मावार्य आग लोग इसके पराक्रम को दैविक तथा लोकोत्तर समझ कर इसे अवाय मानने हैं पर में जानता हूँ कि इसका पराक्रम कैसा है अतः आप लोग इस विषय में चुप रहिवे।। ४८।। इसप्रकार दुर्जेम विषय, 'कार्य का उत्कृष्ट सामन पीरव ही हैं यह कह कर व्य चुप हो गया तब नीति को जाननेवाला बुद्धिमान सितसागर मन्त्री इस प्रकार बोला ।। ४९ ।। यहाँ विध्यमान विद्वान विखय ने यद्यपि कार्य की विधि को इस प्रकार वत्यन्त स्पष्ट कर विया है सवायि हे राजन ! यह जडवुद्धि जन तवनुसार कार्य करने के लिये वाक्षा करता है।।५०।। क्या हम लोगों के सामने ज्योतियों ने परमार्थ से यह सब नहीं कहा था ? यद्यपि कहा था तो भी में इसकी लोकोत्तर उत्कृष्ट लक्ष्मी की परीक्षा करना चाहता हूँ ॥५१।। क्योंकि बच्छी सरह विचार कर किये हुए कार्य से फलकाल में भी भय नहीं होता है इसिलये विवेको मनुष्य विचार किये विवा कथी कार्य प्रारम्भ नहीं करता ।। ५२ ।। जो पृथिकी पर सास ही दिन में समस्य विद्याओं को सिद्ध कर लेगा वह निक्चय ही युद्ध में चकवर्ती अववाशिक को जीतेया और जीतने के बाद वही नाराकण हीना ।। ५३ ।। इसप्रकार विश्वसायर मन्त्री के बचन को करने योग्य कार्य की कसौटी के समान व्यक्त कर सब कोरों से कार्य को संस्था पहिता हो उसी प्रकार वान किया ।। ५४ ।। स्वरम्बर कियुक्ट की

वक्रवर्तिनः स० । ४ म प्रती ५२-५३ वलेक्योर्गच्ये किरातार्जुनीयस्य 'वहवा विवयीत न क्रियानविवेकः परमापदां पदम् । जुनते हि विमृत्यकारिनं गुनसुन्धाः स्वयवेव सम्पदः ।' इति वलोकोदतः । व प्रती व नाव्ति । वमानार्जकतम प्रावटिन्यनेप्रकृतिकृतः स केलक्ष्यमादेव पूर्वे वनाकोविवः वृति प्रविकति ।

अपरे स स साथवीता व विभिन्न महाती स्थापीय केशियी सहस्ता मानुरामुकुरीमांच सा ।।५६ क्पराः पत्तविक्रवाहिनीअपुर्वासी क्षणातिक वेपताः । उपतस्युरहो सहाराजाः विद्याताचा पुरापुर्वनसम्परः ११५७ विकास्य च सिहुवाहिनी विकास केनवती प्रभंकरी । इति ब्रामातं को ब्रुवंशीका विवतेषु बालु ।१२८ विवसीरिति समितिवेतीकृतविव विवयापुर्व सतः। पुरि तो नृष्केषराविकी ववकाउतिकिया। पुनिविकाम् ॥१९ अब तस्य विवासती रिपुनविद्यानुं संबर्ध वेयविषक् । कवयन्तिव रोवसी सर्व परितंत्रसार मृतकृतिस्यनः ॥६० निरवादिवस्था बारचे स युर्वपृत्तिकृतातीरवंद्यकात् । वयगञ्चनकांक्रिमः युनैः संयुनैस्तिवितसर्वसैनिकः ॥६१ सदमात्रणतोऽसुनावमः सह कार्याक्रकिमात्मकीयमैः। परिताससमामानिकरिक्सी प्रवासमीतिनिकास्य निर्मेशान् ॥६२ करियां करकी क्यारेक्सोरकराः विषयुः केयसमेव माध्यरम् । अतिकृत्तहमस्यकृतिकै सक्क वाम व वक्रवतिमः ११६३

लक्ष्मी की परीक्षा करने के लिये व्यक्तमबादी ने उसके साथ-साथ विकास को भी सहाविद्याओं के सिद्ध करने की विधि बतलाई ॥५५॥ जिस विद्या को दूसरे लोग विधिपूर्वक बारह वर्ष में भी सिद्ध मही कर पाते हैं वह रोहिणी नाम की महाविचा शीघा ही उसके सामने प्रकट हो नई ।। ५६ ।। गचड-बाहिनी जिनमें प्रमुख हैं ऐसी बन्य समस्त निचाएँ भी उस महात्मा के समीप आकर सड़ी ही नई सो ठीक ही है, क्योंकि बहुत भारी पुष्पसंपत्ति से गुक्त मनुष्य के लिये असाध्य क्या है ? ॥ ५७ ॥ विकस के लिये भी सिहवाहिनी, विजया, बेमवती, और प्रमंकरी वादि पाँच सी उत्कृष्ट विचार सात दिन में सिद्ध हो गई ॥ ५८ ॥ इसप्रकार सीमित दिनों में जिसने विद्याबों को वश कर लिया था ऐसे त्रिपुट्ट की राजा प्रकारकी तथा श्वस्तनवटी निचाधर ने सुनिश्चितक्य से संसार के आने स्थापित कराया सर्वात् सर्वश्रेष्ठ योषित कराया ॥ ५९ ॥ तदनन्तर ज्योंही उसने शबुकों को मारने के किये गयन करने की इच्छा की लोही मृदक्ष के शब्द ने बारों ओर से एक साथ पुनिशी और आकाश के अन्तरात को व्यास कर दिया । सानों वह मृद्यु का शब्द युद्ध में उसकी विजयसक्ती को ही सुनित कर रहा था।। ६० ॥ विज्ञानभूक को सूचित करनेवाले पुत्र सकुनों से जिसने समारा सैनिकों को संयुक्ट किया वा ऐसा वह जिल्ला हाथी पर सवाद हो खड़े किये हुए कोरणों और प्रशास्त्रकों से युक्त हो नगर से बाहर निकला ॥६१॥ महलों के व्यानाग पर बढ़ी हुई स्त्रियों का समूह अपने नेजों के साथ जस पर बारों को र से छात्रं की बल्कियाँ बर्गा रहा था और अपने वह प्रेम वान मन्ता या मानों पृथियो पर इसकी निर्मेश की ही निस्तृत कर रहा था अध्या हार्मियों

Communication of the angular angular and the second of the

रववाजिक्यराजिकासकः विकिरेषुः कररोपम्सरः । सवारं न स्थानाकीयारं विवये सम्बद्धायय तरकामम् ४६४ म अवस्य वर्षेय केवलं पुरसेमाभरपेकिसा सदा । उरसः कमकापि विश्वितः प्रवनोद्युतकतेव म्हातः ॥६५ विगरान्यस्थारिनिर्शरा वनि इरोक्टरोवक्सयः। अभिनेतुक्कोन क्षीक्रका कसितं व्यवक्रकाः प्रसस्यिरे ॥६६ तिहरूक्वसम्बद्धसम्बद्धसाँश्तुरमीत्वद्धसम्बद्धसम्बद्धाः राम् । इतमञ्जानिकिष्यतक्षमामिष्या अवसूरपुरिकृषः ॥६७ अविष्या संबेहवाहनं वयसम्बद्धविवारितातयाः । यमनोश्वितवेखमारियः परमाजितिपास्तमन्त्रयः ॥६८ यसरेणुभयेन भूतसं प्रविद्वाचीत्पतितं विद्यत्पवि । पिवने रकता परीत्य शरप्रकर्म केयरसैन्यमाकुकम् ॥६९ इतरेतरक्पभुषकत्विद्यानाविनिरीक्षकोत्सुक्म्। बमवरावधीपुक्तोम्युक्तं चिरकाकं गवने बक्रद्रथम् ॥७० जवनिक्षकनेतनोत्करं वरमास्थाम विमानमुज्यसम । सचराविपतिर्विकोकयन्समूतः सैन्यमगातिहाससा ॥७१

के कपर लगी हुई कदली ध्वजाओं के समूहों ने म केवल आकाश को आच्छादित किया था किन्तु बन्य राजाओं के लिये अत्यन्त असहा चक्रवर्ती - अध्वयीब के समस्त तेज को भी आच्छादित कर विया था।। ६३।। रवों तथा घोड़ों के खुरों के प्रहार से उत्पन्न पृथिवी की रासभरोम के समान मटमैली धृलि ने न केवल समस्त जगत को मिलन किया था किन्तू शत्र के यश को भी तत्काल मिलन कर दिया था ।। ६४ ।। उस समय सेना के बहुत भारी भार से पीडित पृथिवी ही केवल चञ्चल नहीं हुई थी किन्तु पवन से कम्पित लता के समान शत्रु के वक्षःस्थल की लक्ष्मी भी मूल से चञ्चल हो उठी थी।। ६५।। मदजल के झरनों के झरते रहने पर भी जिन्होंने क्रोधपूर्ण वृत्ति को दूर कर दिया था ऐसे गन्धगज-मदसाबी हाथी, महावत के अधीन हो लीलापूर्वक वल रहे थे।। ६६।। जिनके स्वर्णमय जाभूषण विद्युत के समान उज्ज्वल थे, जिनके गले में चञ्चल चमर छटक रहे थे तथा जो कभी शीघ्र कभी मध्यम और कभी विलम्ब की चाल से चल रहे थे ऐसे घोडों पर सवार होकर षुड़सवारों ने प्रमाण किया ।। ६७ ।। सफेद छत्रों से जिनका घाम दूर हो गया था, तथा जो गमन के योग्य वेष को भारण किये हुए थे ऐसे अन्य दल के राजा अपने-अपने इष्ट बाहनों पर सवार होकर उसके पीछे-पीछे चल रहे वे ।। ६८ ।। यद्यपि विद्याधरों की सेना, स्थल सेना की धिल के मय से पृथियों तस को छोड़ कर आकाश में उड़ गई थी तो भी उस ववड़ाई हुई विद्याधरों की सेना की घृष्टि ने सबसे पहले घेर कर आच्छादित कर दिया था।। ६९।। परम्पर एक दूसरे के रूप, आयुक्ज, स्थिति तथा वाहन आदि के देखने में जी उत्सुक थीं ऐसी मनुष्य और विद्यावरों की सेनाएँ गमन करते समय चिरकास तक अधोमुख और अध्येमुख हुई थीं अधींत मनुष्यों की सेना अध्ये-मुख थी और विद्यावरों की सेना अवीमुख थी।। ७० ॥ विस्तवी प्रताबदकों का समझ केन से निहयक या ऐसे उत्कृष्ट तथा क्षेत्र विमान पर बैठ कर विश्वापरों का राजा व्यवस्था क्षेत्रने पूत्रों के साथ सुतमोः पुराः वयावतिः विकित्यकार्योगोगोगमभीयकोः ।
वयित्राम्पोरिष स्थाने व्याप्तः स्थाने व्याप्तः स्थाने व्याप्तः स्थाने व्याप्तः स्थाने व्याप्तः स्थाने व्याप्तः स्थाने स्

सेना को देखता हुआ आकाश्व मार्ग से कर रहा वा ।। ७१ ।। और मार्ग में अत्यन्त सौम्य तथा अत्यन्त भयंकर पुत्रों के आगे चलते हुए राजा प्रकारित, गय और विक्रम के आगे चलनेवाले स्वयं श्रेष्ठ विनय के समान सुशोक्षित हो रहे वे ॥ ७२ ॥ विद्यान्नरों ने अपनी स्त्रियों के साथ मन्दमुस्कान से विकसित मुख होकर ऊँट को देखा था सो ठीक ही है क्योंकि वस्तु भले ही कान्ति से रहित हो अपूर्वता-नवीनता उसमें प्रीति करती ही है।। ७३।। आकाश मार्ग से जाते हुए हास्थियों का औ प्रतिबिग्व निर्मेंक पाषाणों के स्थल में पढ़ रहा था उसकी ओर मुकता हुआ मत्त हाथी महाबत की उपेक्षा कर मार्ग में ही दक गया। भावार्य-महाबत उसे आगे छे जाना चाहता मा पर वह हामिमों के प्रविविध्य को सचमूच का हाथी मान उससे क़ब्ने के किये मार्ग में ही एक गया।। ७४ ।। जो आश्चरंजनक आमूषण पहिनी हुई थी, जो पालकी पर आख्द थीं और जिनके आगे बढ़े-बड़े कञ्चकी पहरेदार चल रहे में ऐसी राजाओं की स्कियों को लोगों ने मार्ग में भय और कुतूहल के साम देखा था ॥ ७५ ॥ को इण्डे, कहाड़ी, शासी और वड़ा आदि सपकरणों को घारण कर रहे थे ऐसे कांबर से बोक्सा ढोनेवाले मजबूर लोग, बहुस आरी भार के रहित हुए के समान जस्की जस्दी वा रहे थे 11 ७६ 11 जो बस्नन्द (शस्त्र विशेष) और तस्त्वार हाम में सिने हुए थे, तथा जिन्होंने गड़वों और साहियों को देग से उल्लाक्स कर दिवा था ऐसे सुन्दर योगा, अपने स्वामियों के मोड़ों के माने बड़ी होजी से दौड़ रहे थे ।। ७०० ।। बाले हामी कर देखकर सच्चर तो शीका ही वकाने क्या परन्तु बोझ नि:बक्क मार से बसा गया सो क्षेत्र ही है क्योंकि नेख जाति के अहुक्य ही होती है ॥ ७८ ॥ दुष्ट घोड़ा ने बार-बार उसक कर काबों से मुक वरीरवाले पुड़सवार को नई

१. विभवनीयमञ्ज्ञी जनवती मञ्जविषये एक बनाकी काम्मविषये वर्तते विकर्ण वीवर्ण या सहित वैवविष्णः ।

र, कानुस्तुत्वन वर ।

उपरीक्षसमुहीनोयसेर्वको अहिलसस्यकारिकाः । विष भूगियतिः सूचीयतैः भूष रक्षाविति वस्तुवाविधिः ॥८० वयरोवनमेसर्वातर् समयानां वरियाणियं घटा । मयर्नुप्रसुरक्षाः प्रचीः करचोत्रयं यश्चित्रयुक्तका ॥८१ पचि राज्यकारिकेटिसः वितिकोऽयं समुसः प्रकानितः । इति तरबटवं सविश्मयं बहुबुर्जाययवाः सममातः ॥८२ (यूग्मम्) पतिर्तारकारियोक्यरः करियमायुक्तम्बन्धासितः । तरहेवत पार्वतो मयस्वदर्भ वाण्यवदेशमध्यतः ॥८३ बहुभिनंबस्तवामरेर्नुतकस्तुरिष्टुरङ्ग्वीरिष । महबीपतयो बनासारे समुपेत्यादरतः सिवेबिरे ॥८४ वस्तितासामपुर्सारीनियो बसमास्त्रोवय भयेन नव्यतः। प्रतिश्वरमेशत शर्व तिमिरीयानिव बञ्चमानवान् ॥८५ ववलोक्तमात्रसत्कला बचतीः पीनवयोगरमियम् । शवरीरिव वयवाससी गिरिसिन्यूस्य विसोवय वित्रिये ॥८६ दलपम्महतोऽपि पूजुतः सरिदुस्युन्तदानि पातपन् । विविनानि परं प्रकासयनारती सर्वनयद्वातविवन् ॥८७ रक्षक्रकारम्य चीरपुरीध्यंचयन्त्रजंपुरानि देहिनाम् । ककुशां विवराणि यूरवररक्या छावितवायुक्तर्यंना ॥८८

गैंव के समान विलक्ष नीचे गिरा दिया सो ठीक ही है क्योंकि लोटी शिक्षा आपत्तियों का ही स्थान होती है।। ७९ ।। जिन्होंने बहुत भारी गोरस मेंट में दिया था, जो कूटकर साफ किये हुए घान्य की साथ में लिये ये तथा जो मधुर शब्द बोल रहे वे ऐसे किसानों ने 'रक्षा कीजिये' यह कहते हए मार्ग में राजा के दर्शन किये थे।। ८०।। यह प्रमु का सुन्दर बन्तःपुर है, यह मदोन्मता हाथियों की कटा है, यह तेक बोड़ा है, यह ऊँट है, यह देवीप्यमान गणिका है, और यह मार्ग में राजाओं की पंक्ति से चिरा हुआ पुत्र सहित राजा प्रजापति है "इस प्रकार देशवासी लोगों ने सब ओर से उनके कटक को आक्वर्य के साथ देखा था।। ८१-८२।। जिसने झरनों के जरूकाों को घारण किया है, को हासियों के द्वारा तोड़े हुए अगुरु चन्दन की गन्य से सुवासित है तथा जिसने पताकाओं के समूह को कम्पित किया है ऐसे पहाड़ी बायु उस कटक की सेवा कर रहा था ।। ८३ ।। बटवियों के राजाओं ने बन के मध्य आकर अत्यधिक हाथी दौत, चगर, तथा पकड़े हुए कस्तूरी मुगों के हारा बादरपूर्वक उसकी सेवा की थी।। ८४।। मसले हुए बञ्चनपुञ्च के समान जिनकी कान्ति भी तथा सेना को देखकर को अब से आग रहे वे ऐसे हाबियों को उसने प्रत्येक पर्वत पर क्षणअर के किये ऐसा देखा मानों चलते फिरते अन्यकार के समूह ही हों।। ८५।। देखना मात्र ही जिनका उराम फल था, जो स्थूल स्तनों की कोशा को (पक्ष में बहुत सक्री जल की धारण करनेवाली कोमा को) बारव कर रही वी तथा पत्र ही जिनके वस्त वे (पक्ष में पत्तों से आक्छादित थीं ) ऐसी सबरियों और वहाड़ी नवियों को वेस कर वह प्रसन्न हुआ था ॥ ८६ ॥ जो बड़े-बड़े एवंसों को भी ब्र-ब्र कर रहा था, नदियों के ऊँबे तटों की विरा रहा था, वनों को बरविकक प्रकास युक्त कार्युक्तिकायाम्याः स्वक्रिकेकीवापुर्याच्याः । स्वक्रायमित्रं कारायके करिन्तिः श्रीवरमधियापुर्यः ॥८९

## राजयरियी

इति युरिवर्कं नुरो विवासकृतिराद्यः युरिवन्तितीः प्रवासीः । त्रतिनेकारिविष्टकानुकेतं सः रचनप्रतिनिर्दि क्रवासकातः ॥५०

## पनिवास

वन वरम्भूकोष्ठम् वर्षानिकारम्भागिकारम्भागिकारम् ।
वनवि वनमञ्जाम् पूर्वं सम्मूर्णम् प्रतिक्षेतिकां प्रतिमेन् ॥९१
विरक्षित्रम्भावकोष्णम् विकानिकारम्भागिकाः प्रतिकारम्भागिकाः ।।९२
वन्तुत्रमुख्यस्यकार्षम् पूर्ववित्रम्भागिकाः ।।९२
वन्तुत्रमुख्यस्यक्षेत्रम्भागिकाः प्रतिकारमात्पूर्वम् ।
वनव्यक्ष्यम्भागिकारम्भागिकाः स्विकारमात्पूर्यम् ।
वनव्यक्ष्यम्भागिकारम्भागिकाः वर्षानिकारम्भागिताः ।।९३
वनव्यक्ष्यमिकार्षिकाः पीरकः वस्मवस्यम् विवस्मुक्षित्। ।।९४
विकारम्भागिकाः वर्षानिकाः ।।९४
विकारम्भागिकाः वर्षानिकाः ।।९४

कर रहा या, तालावों की जलस्पलक्ष्मों को की बढ़ से युद्ध कर रहा था, रथ के पहिंचों की चीत्कार से प्राणियों के कर्णपुट को पीड़ित कर रहा था. और आकाश की आपछादित करनेवाडी भूकि से दिशाओं के छिद्रों को भर रहा वा ऐसा प्रथम नारायण बदवधीय, अपनी उस सेना की जो कि अस्य रूप संपदा से ऐसी जान पड़ती थी मानों तरकों से युक्त हो, शास्त्रों की कान्य से ऐसी जान पड़ती थी मानों बिजरी के खण्डों से संयुक्त हो, तथा चलते-फिरते पजेंतों के समाव सोनाम-मान मदलाबी हाथियों से ऐसा जान पड़री की मानी सकल मेजों से रहित हो, बाने सहाता हुना कुछ ही प्रमाणों में उस रथावर्त पर्वत के समीए का पहुँका जिसकी शिखरों पर शत्र की सेना उहरी हुई भी 11 ८७-९० 11 तदनन्तर सेना ने नदी के समीप उस मूमि में निवास किया जो कि सरूस तुम तथा नवीन वास से ब्यास थी, सवन वृक्षावको से जिसका बन्दानाग सुधोमित का और सेनाकी विशे पहुछे वेक कुछा था ।। ९१ ।। शीझ ही बारी सबे हुए केवकों ने उस भूमि को साक कर सब बीद विभिन्न कपड़ों के सामान्य हेरे तथा राजामों के उत्तरने के योग्य बढ़े-बड़े सन्तुओं से मुक्त कर दिया और प्रत्येक हेरे पर पश्चिमान के किने अपने अपने निश्च सबे कर दिवे ॥ ९२ ॥ सीदि के बारनेवारे महाबतों ने, विनये रहात काम क्या क्या कार्य की वाल कर किया का देश बद की सभी से संरक्ष क्षावियों को पहले बन्द में अविद क्याया, क्याद करक के समीप ही समूत क्यां में बोच विंगां। एते । जिनका सनसा प्राचीर मसीवर के जायकारों से ज्यार का; जिनका नुकाब कुर कर विया नका था, तका जो पृत्रियो पर सोटने के मार्थात बाई हो बसे में ऐसे पोड़ों ने मार्थी श्रीकर श्रीतर प्रमेश किया तवकार वर्षि जाते कर विकास किया ।। ६४ ॥ केवको के प्राप्त करिनद क्यों कृष वार्यवादेशकाव्यारं वाष्ट्रवय पूरास्थानकान्यु वीसम् ।
वश्व्यास्तायुवस्य प्रावादीयं विश्वयः काव्यवयं सनस्तादेश्य ॥९६
व्यवस्य रचनन वध्यतेऽस्वो नय विश्वनं वृष्यमंस्तृताय गण्छ ।
इति मृतकानो सहरारोक्षं द्वसकरोग्नहि सेवकः स्वतन्त्रः ॥९७
विश्वितयरिकारिकाकरामकृतयरिकीकनगृहयानविद्याः ।
विनविविध्यवनिकारिकार्यकार्याः स्वयमपुरस्पुरमुक्तमेय सर्वम् ॥९८
इयमुरगरिपुष्ट्रवजेन सर्वयः नृप्यवस्तिः सुनिकासतोरणभीः ।
अयमपि गगनेवरेन्द्रवासो विविध्यवास्त्रिक्षमानिव्यक्त्रिकार्यकार्यः ॥९९
अयमुर्वयुवसञ्जनेम पूर्वी विपविध्यः अविक्षयाम्बाकुर्वन ।
इयमपुर्विस्तवस्यसं निविद्यां नमु वस्तिवर्षयारकारिकीमाम् ॥१००
इति कटकम्यायपुर्विकारः प्रतिस्वरप्रवासारपुर्वस्यः ।
कथमपि व विक्षायाम्बयुव्यवस्तिः सुविदर्शयः प्रयुक्तम्याः ॥१०१ (जिर्भिवशेषकम्)

#### प्रहरिजी

यास्यास्यानय निवासैनिकप्रयानान्याक्रोक्षन्यटहरवैश्य भेदवद्भिः । उत्स्थानिकिविकि केतनेज्य विवेशस्त्रीयान्व्यक्रयानो सुरुर्जुहाव ॥१०२

के बाय से जिनका परीना शान्त हो यसा था तथा जिन्होंने कवन उतार कर रख दिये थे ऐसे राजाओं ने श्रम दूर करने के लिये पृथिवी पर विछी हुई कुथाओं हाथी की झूलों पर क्षणभर श्चयन किया ॥ ९५ ॥ केंट को लदे हुए मन्त्र के भार से रहित करो, पृथिबीको चिकना करो, उपडा पानी लाओ, राजा का तम्बू सड़ा कर उसके चारों ओर कनातें लगाओ, रथ दूर करो, यहाँ घोड़ा आंधा जाता है और घास के लिये बैलों को जज़्रूल ले जाओ, "इस प्रकार अपने प्रधान के द्वारा कहे हुए कार्य को सेवकों ने शीध्र ही कर विया सो ठीक ही है क्योंकि सेवक स्वतन्त्र नहीं होता ा ९६-९७ ।। परिचित सेविकाओं के हस्ताग्र भाग से किये हुए मर्दन से जिनकी मार्ग की यकावट मह हो यभी यी ऐसी राजा की प्रधान स्त्रियों ने दिन सम्बन्धी समस्त कार्य को क्रम-क्रम से स्वयं ही संदभ किया या ।। ९८ ।। जो गरह की काका से वहियानी जाती है तथा जहाँ यहे हुए होरचों की सोमा फैल रही है ऐसी यह राजा प्रजापति की बसति है और अनेक विमानों के जगनाग से मेच को चीरनेवाका वह विद्याघरों के राजा क्वलक्वडी का निवास स्थान है। यह खरीद और केवने में व्याप बहत भारी तरण प्रवर्षों से भरा हवा बाजार है और यह विटों की बसंति के समीप सही की हुई उत्तम वेदमाओं की वसति है। इस प्रकार जो समस्त कटक को बतला रहे वे तथा जो वडे हुए बढ़ बैक के भार को स्वयं उठाये हुए थे, ऐसे कार्यश्त तेवक बहुत समय बाद किसी तरह अपनी क्सति को देख सके में 11९९-१०१।। तदकक्तर कटक के विवासी कीय, पीछे वानेवाले अपने : सैनिक अधिकारियों को चिन्ला-चिन्काकर जोरदार दाओं के सक्दों तथा प्रत्येक दिया में पहराबी हुई रक्ष-विरङ्गीव्यकाओं के द्वारा बार-बार कुला रहे वे ।। १०२ ।। सबन वरीनियों में छनी हुई अकि के छल से पृथियी देवी ने जिसका अच्छी सरह चुन्यन किया या ऐसे त्रिपृष्ट ने 'अपने-अपने नियास क्षान पर वाओं इस प्रकार के शब्द से राजाओं को विद्या किया और स्वयं मार्ग सम्बन्धी परिश्वम

## पार्वकीकी काप

वायासस्यतिमण्डतेति स्वासः सुधानिसम्ब स्वरं, धुरेन्या यक्यस्यराजिषु रक्षेत्र्याचेन संयुग्यितः । वार्थीरञ्जरिक्साविकस्या कार्य गतेः नेवकरण्यतः पुरुक्तसाः स्वयस्ति स्तापदे प्रावित्रत् ॥१०३

इत्यसगृहते यीवर्षमानवारिते सेवानिवेशो नाम सप्तमः सर्पः ।

## अपूर्वः सर्वः

## स्योजना

एकवा सर्वति केस्रारितियं कविष्केत्यं विवितः कृतामतिः । इत्युवाचं वषमं वषोहरः सासनात्वाचरवाव्यतिनः ॥१ ग्रुष्णतां गुजनणा न केवलं सूचयन्ति विद्युवां प्रशेषाः । विष्यतां तथ वयुव्य प्रवतां दुर्वानं द्वयमितं त्वाचं स्थितम् ॥२ चेपमाकृतिरियं व्यमस्य मध्यतान्तव सदा समुक्तता । तोयमेरतिमहत्वमम्भाः कि बन्नोति न तरक्रसंहतिः ॥१

की अधिकता से लेंगड़ाते हुए प्रामाणिक सेवकों से अनुसान हो उत्तम निमूति से बुक्त अपनी बस-तिका में प्रवेश किया ।। १०३ ।।

इस प्रकार असग कविकृत श्री वर्द्धमान चरित में सेना निवेश का वर्णन करनेवाला सांसर्वी सर्वे पूर्ण हुआ।

## भाठवाँ सर्ग

एक दिन विशासरों के जकवरों बह्मशीय की वाजा से प्रसिद्ध तथा नगरकार करनेवाला कोई दूस समा में आकर विश्वय से इस प्रकार कहने लगा ॥ १ ॥ न केवल वायके मुणों के समूह, सुक्तेवाले विश्वामों के लिये परीक्ष में वायकी विश्वयता को सुचित करते हैं किन्तु आपका शरीन भी देशनेवाओं के किये आपकी दिव्यता को प्रित्त कर रहा है। आप में ने दोनों दुवंग करतुरं—मुण और परीर स्थित हैं। आवार्य-किसी में गुण होते हैं तो उनके अनुक्य परीन नहीं होता और विश्वय से सुन्तर सरीर होता हैं। वायमित में मुण होते हैं तो उनके अनुक्य परीन नहीं होता और विश्वय से सुन्तर सरीर होता है। विश्वयाल हैं और वायमित हैं की स्थाप में दोनों ही विश्वयाल हैं और वायमित करते हैं। गुण परीक्ष में सुन्तर साथ में दोनों ही विश्वयाल हैं और वायमित करते हैं। गुण परीक्ष में सुनतेवालों के किसे और वायमित परीच आपकों से साथ सुन्तर सिन्तर से सुन्तर साथ है। सुन्तर साथ है सुनतेवालों के किसे और वायमित स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन है। सुन्तर साथमी सुन्तर सुन्तर सुन्तर साथमी सुन्तर सुन्तर साथमी सुन्तर साथमी सुन्तर सुन्तर सुन्तर सुन्तर साथमी सुन्तर साथमी सुन्तर स

१, पुननवास म॰।

प्रभवास्तव पुवारसम्बद्धावीतकाः कठिनमध्यवास्तरे ।
प्रावसन्ति पुत्रं निजेवत्व्यम्तकास्तिव वन्तरसम्यः ॥४
निवद्गति स्ववि कृषांविक वरं वस्त्रपनिरस्तिस्वपुत्रप्रियः ।
स्वीकरोति सृवि कि न सामृतां साववो नेनु वरोक्षवान्थवाः ॥५
पुत्तनेव भवतोरसंद्रागं संविधानुनितरेतरसमम् ।
सौद्वय्यमविनद्वयरोदगं तोगराधिकुमुवेद्यगोरिव ॥६
जन्मनः सस् फलं गुणाजंनं प्रीणनं गुणफलं महात्मनाम् ।
इत्युवान्ति कृतवुद्धयः वरं तत्प्तलं सक्तलसम्यवां पदम् ॥७
पूर्वनेव सुविवार्थं कार्यवित्सर्वतो विमलबुद्धिसंपदा ।
अगते सृवति केवलं क्रियां सा क्रिया विघटते न वातुचित् ॥८
यः प्रतोपमुष्पाति वार्णनः सोऽधिवक्त्रकृति किमीप्तितां विद्यम् ।
स्वामिनं सुद्वविष्यसेवकं वस्त्रभामनुवामस्मत्रं गुरुम् ।
सातरं च वितरं च वान्यवं द्ववयन्ति न हि नीतिवेदिनः ॥१०

आपके चित्त की घीरता को प्रकट करती है सो क्षेक ही है क्योंकि समुद्र की तरङ्गावली क्या उसके जल की अगायता को नहीं कहती ? अर्थात् अवस्य कहती है ।।३।। जिस प्रकार चन्द्रमा की किरणें बन्तरक में कठोर चन्द्रकान्तमणि को भी द्रवीभूत कर देती है उसी प्रकार सुधारस की छटा के समान शीतक आपके विनय, अन्तर्ज़ में कठोर पुरुष को भी विशेष रूप से द्रवीमृत कर देते हैं। भावार्थ चन्द्रकान्तमणि यद्यपि कठोर होता है तो भी अमृतरस की छटा के समान श्रीतल चन्द्रमा की किरणें जिस प्रकार उसे द्रवीभूत कर देती हैं—उससे पानी झरा देती है उसी प्रकार कोई मनुष्य यद्यपि अन्तरङ्ग में कठोर होता है-अहंकारी होता है तो भी अमृतरस की छटा के समान शीतल आपके विनय उसे द्रवीभूत कर देते हैं अर्थात् स्नेह प्रकट करने के लिये आतुर बना देते हैं।। ४।। चूंकि आप गुणों से अधिक हैं—अधिक गुणों से परिपूर्ण हैं अतः चक्रवर्ती आप में अत्य-धिक स्नेह करता है। पृथिवी पर समीचीन गुणों से सातिशय प्रेम रखनेवाला पुरुष क्या साधुता---सञ्जनता को स्वीकृत नहीं करता ? अर्थात् अवस्य करता है। सचमुच ही साधु परोक्ष बन्धु होते हैं।। ५।। जिस प्रकार समुद्र और चन्द्रमा में अविनाशी मित्रता है उसी प्रकार निःसंदेह आप दोनों में भी परस्पर का उपकार करने में समर्थ अविनाशी मित्रता का होना योग्य ही है।। ६॥ निरुवय ही जन्म का फल गुणों का अर्जन करना है, गुणों का फल महात्माओं को असझ करना है और महात्माओं के प्रसन्त करने का उत्कृष्ट फल समस्त संपदाओं का स्थान होना है इस तरह बुद्धिमान् पुरुष महते हैं।। ७।। कार्य को जाननेवाला पुरुष, निर्मल बुद्धिस्प सम्पदा के द्वारा पहले ही सब कोर से अच्छी तरह विचार कर मात्र कल्याण प्राप्ति के किये जिस क्रिया को प्रारम्भ करता है वह क्रिया कभी विषटती नहीं है—नष्ट नहीं होती है।। ८।। वो मनुष्य मार्ग के विपरीत बाता है वह क्या इच्छित दिशा की प्राप्त होता है ? और उसका मन आये अनीति का फल देखकर क्या प्रकार-साय की श्रास नहीं होता है ? ।। ९ ।। नीति के बावने बाके पुरुष, स्वामी, निय, इच्छीवक, क्रिय-

<sup>₹.</sup> म स सo 1

व्याववानिविधानास्त्रवी नामुक्तवाको प्रवानवृत् ।
प्राविधा गयु पुरा स्थानको विधाना स्थाननाविधानाः ॥११
पूर्वनेत्रवं नाम्यां वीधानीवारपुर्वासं वयः ।
विस्त्रवृत्तिनवं साम्यां वीधानीवारपुर्वासं वयः ।
प्रावृत्तानं प्राविधानात् । ११ वर्षा विधानतिवाद्वानम् ॥१२
स्थानुसा गयु परोक्तवन्त्रणा कोध्य वीध इति वीसमस्त्रपम् ॥१३
सस्यां प्रवानवानात् सम्याते में वास् वीधानं च यः ।
प्राविधान विधानवानात् सम्याते वीधानस्त्रप पुरेष य स्था ।
प्राविधाः किविसि मायवक्तव्यरः वि न सम्बन्धि वर्शः च वाश्विकताम् ॥१५
वि न सन्ति वस्त्रवो सनीरवा वीचितः पुरविधानित्रविधाः ।
सस्य केवकमतिक्रवं मनः सीकृतस्थान्यं स्थानव्यम् ।
सस्य क्ष्यान् स्थानसं मन्तिक्रवेष्ट्रस्थान्यः ।
वीवितं मन् स्थेव सम्यतं मन्त्रवार्थान्यस्थान्यः भावत्यमान्यः ॥१८८

स्त्री, छोटा भाई, पुत्र, गुरु, माला, पिला और भाई को कभी दूषित नहीं करते-इनके साथ बेर नहीं करते ॥ १० ॥ न्यायवान् होकर भी आपने वह कार्यं अपने आपके अनुरूप नहीं किया है । निरुप्य हीं अनन्यचित्त चक्रवर्ती ने स्वयंत्रका की पहले ही याचना की थी।। ११।। जान पड़ता है यह बचन बची हाल तुम्हारे श्रवण गोचर हुआ है अन्यया पहले से स्वामी की मनोवृत्ति को जानने बाळा कौन मनुष्य विनय का उल्लक्कन करता है ? ।। १२ ।। आपके द्वारा स्वयंत्रका के स्वीकृत किये जाने बाद भी चक्रवर्ती ने यही कहा है कि वह तो मेरा परोक्ष बन्धु है मेरी स्थिति को न जानते हुए उसने उसे स्वीकृत किया है, इसमें क्या दोष है ? इस तरह चक्रवर्ती का कहना मारसर्यं से रहित है।। १३।। जो स्नेहीजनों के बीच अपने जीवन को भी प्रिय नहीं मानता है अयति स्नेहीजनों की मलाई के लिये अपना जीवन भी देने के लिये तत्पर है उसके जिल्ल में बाह्यबस्त विषयक लोग की कणिका भी केसे उत्पन्न हो सकती है ?।। १४।। अथवा आप कुछियान की इस कन्या से ही प्रयोजन था तो आपने पहले ही व्यवसीय से इसकी याचना नयों वहीं की ? प्रार्वेना करने पर क्या वह बापको यह उत्कृष्ट मनचाही कन्या नहीं देता ?।। १५ ।। क्या उसके पास देवाञ्चनाओं के समान बहुत-सी सुन्दर स्थियो नहीं हैं ? माथ उसका मन बोड़ा मी बर्विक्य-वाजोस्कञ्चन सहय करने के लिये निपूण नहीं है ।। १६ ।। आप वजवर्ती को प्रसन्न कर विस बनुपन तथा अविनाशी सुब का उपनीन कर सकते हैं वह सुब बापको स्ववंत्रवा के पञ्चल कोचनों की विभागपूर्व चितवनों से कैसे प्राप्त हो सकता है ? बताइये ।। १७ ।। वो पुरुष सवा पूर्व कर के बिदेशिय होता है जसका पूरारे से लिएसकार नहीं होता है। परमार्च से नहीं कीवन केजस्वी मनुष्यों के लिये प्रष्ट होता है जो कि विस्तकार से रहित होता है ।। १८ ।। मनुष्य तभी तक बैसना

<sup>₹.</sup> R 40 !

तामध्य पुरुषः समेहनसाध्यानकपति प्रमातमम् । हारपुरस्कि सानपुरातं काणविन्तियाकां न क्यानीत शहर या क्रमणम्यवस्तिविक्तः सुप्रसोद्धवि स क्रिक्शकुर्वते वरैः । बाकरीयक्षयितं बाह्यसरं नाविरोहति कियान् बाककः ११२० इत्तिज्ञार्वरतिरामदां वर्व करव वा तनुमतो न कामते । धीमतामिति वदत्तिय भूतौ मुर्चाति द्विपद्यदिक्यम्बनिः ॥२१ प्रीतिमस्यपुराकारचेन मा नीनप्रस्थमचित्रे नगःस्पृताम् । बायते तब करूमशीयुगं सामुधाे न युनवर्गितः सुद्धत् ॥२२ त्यशिक्षक्षमनगम्य दूर्णयोक्षमा प्रकृतमनिरेण केयराम् । वरिवताल्यायववारवत्रामुख्यक्ति संगैतिकतं महात्ववाम् ॥२३ प्रापबारमसमिषेः स्वयंप्रशं प्रीतमे सह मधा तदन्तिकम् । सर्ववान्यवनितासु निःस्पृतः स स्वयं विद्यति ते न कि प्रियाम् ॥२४ वाषमेवमभित्राय सैस्पुरां जोवयासिसमय स्वृद्धां रिपीः। मोवितो निवदित स्म भारती विष्युना सविनर्ध वृक्षा बकः ॥२५ अर्ववारवविद्वितेन बर्त्वना सावितेष्ठमिरमध्यपूर्वचम् । क्रजितं नवितुनुत्सहेत कल्प्यत्परः सर्वसि वान्यमीवृत्तम् ॥२६

से सहित होता है, तभी तक कम और अक्रम को जानता है और तभी तक उत्कृष्ट मान को घारण करता है जब तक वह इन्द्रियों की अधीनता को प्राप्त नहीं होता है ।।१९। जो पुरुष स्त्री-क्पी पाश से बेष्टित है वह अत्यन्त उन्नत होने पर भी दूसरों के द्वारा विलक्कित हो जाता है-अपमानित किया जाता है सो ठीक ही है क्योंकि लताओं से वेष्टित बड़े वृक्ष पर क्या वालक शीघ्र ही नहीं चढ़ जाता है ? ।। २० ।। अथवा 'इन्द्रियविषय-सम्बन्धी प्रीति किस प्राणी के लिये बापत्तियों का स्थान नहीं होती' बुद्धिमानों के कान में यह कहता हुआ ही मानों हाथी पर रखे हुए नगाड़े का शब्द वृद्धि की प्राप्त होता है।। २१।। तुम अल्प सूख के कारण विद्याघरों के अधि-पति की प्रीति को नष्ट मत करो क्योंकि तुम्हें ऐसी स्त्री तो फिर भी मिल सकती है परन्तु वैसा बलवान मित्र दूसरा नही मिल सकता ॥ २२ ॥ तुम्हारे विवाह की जान कर तुम्हें शींघ ही मारने के लिये उठकर खड़े हुए दुर्जेय-शक्तिशाली विद्यापरों को स्वयं वश्वपीय ने रोका था सौ ठीक ही है क्योंकि महात्माओं की संगति का वहीं फल है।। २३।। प्रीति बनाये रखने के लिये तुम स्वयंत्रधा को अपने मन्त्रियों के द्वारा मेरे साथ उसके समीप पहुंचा दो । अन्य स्त्रियों में सदा निःस्पृह रहनेवाला वह वश्वद्रीय क्या स्वयं ही तुन्हारी प्रिया को तुन्हारे लिये नहीं देदेगा ?।।२४।। तदनन्तर इस प्रकार के तेब पूर्ण वचन कहकर जब शत्रु का दूत चुप बैठ रहा तब नारायण हारा नेत्र के संकेत से प्रेरित बलभद्र-विवास विनय सहित इस प्रकार की बाणी बोले ।। २५ ।। वी वर्ष-शास्त्र में बतलाये हुए मार्ग से इष्ट कार्य को सिद्ध करने वाला है, जो दूसरी के द्वारा नहीं बौला जा सकता तथा को युक्तियों से सबल है ऐसे इस वचन को सभा में कहने के किये वुन्हारे जिलाव

१. दुर्बर्य ४० । २. संगतकालं ४० । १. सस्कुरं ४० ।

म्बर्कान का काले बालको सम्बन्धन कवा त्तानुबोडिन क्या केरित व क्रिको क्योतिको क्याति कः समस्तिकत् ॥२७ कोऽवरितः गुनि बल्यको नशरहारा साम् स वय कि पनेत्। हेतुरम नमु वैक्लिक्सरे सम्बन्धाः क्याक्सरे को अनि कार्रिमान् ॥२८ पुरिस्कृतिनिवर्ततः कर्युपुरसाद्याक्ष्यक्षितः किन् स सायुगा त्यवा । बारितो बलिकता बुबोज्यहो निविध्यक्षेत्रकारि प्रजीनीतम् ॥२९ कस्य या बहुविषं जनोक्तं वस्तु पूर्वेषुद्धारमा प्रायते । कि स एव विकासुवान्यते संबक्षा व हि समापित्रं क्रिया ॥३० प्रकार कुर्नानेक पुर्वतः कुर्नात स्वयमकार्थं परम् । चलिकां नगरि बीवव निर्मेशो कः क्टो नविर मध्यक्रिया ॥३१ यो विवेचरहितो यथेण्डया वर्तते यवि सतामसम्बत्ती । निस्त्रकः स सामु बच्चको भ कैतनुक्रुन्यक्र्याक्रमान्यक्रितः पश्चा ॥३२ प्रार्थेनाचिगतबीवितास्यितस्यार्थुकोध्युचितवेव यात्रते । ईवृत्रं जयति याचनाविधि वेति सतियस एव नावरः ॥३३ भीः स्थितः मयि परातिशायिनी हुर्जयोज्ज्ञनिति गर्वसुद्धतृष् । यः परानभिभवस्यकारणं सोऽवजीवति कियण्यिरं नुषः ॥३४

दूसरा कीन समर्थ हो सकता है।। २६।। अन्नवतीय को क्रोड़कर दूसरा कीन सज्वनों के क्रिये प्रिय तथा नीति में तत्पर कहा जाता है ? परन्तु बारचर्य तो यह है कि वह वैसा होकर भी कोक-सम्बन्धी किया को नहीं जानता है सो ठीक ही है; क्योंकि संसार में सबको जातने बाका कीन है ? ।। २७ ।। पृथ्वी पर जो मनुष्य कन्या को वरता है निश्चय से वही उसका पति क्यों होता है ? परमार्य से इसमें देव ही कारण माना जाता है। उस देव को कोई भी शक्तिमान नहीं सांचला है अरटा। इस प्रकार तुम्हारा स्वामी युक्तिहोन कार्य करने के लिये उचत है, तुम साधु तथा बुद्धिसान हो अतः तुमने उसे रोका क्यों नहीं? जारक्यें है कि विद्वान् पुरुष भी स्वामी के असत् कार्य का समर्वव करते हैं।। २९।। अथवा पूर्वकृत पुष्प से किसके नाना प्रकार की सुन्तर वस्तूएँ नहीं होती ? बर्बाह सभी को होती है, किर सुन्हारे कळवान स्वामी के द्वारा उसी त्रिपुष्ट से वयों बार-बार माणता की जाती है ? यह माजना की किया सत्पुरुषों के लिये इकट नहीं है ।। ३० ।। योग्य समावम को वेशकर दुष्ट पुरुष बिना कारण दूसरे से स्वयं कोष करता है सो ठीक ही है क्योंकि आकाश में निर्माह चरियों को देखकर कुले के खिवाय दूसरा कीन मौकता है ? ॥३१॥ जो विनेकहीन मनुष्य स्रव्यकी के वसंबत मार्ग में स्वेच्छानुसार प्रवृत्ति करता है यह विस्टेंग्स निश्यव ही स्वेचे सीन सवा धूरी से रहित प्रमु है और फिनके द्वारा वह विवक वहीं होता ? व्यवसि सभी के द्वारा होता है ।।३३॥ याचना से प्राप्त हुई बस्तुओं से ही जिसके जीवन की स्थिति है ऐसा याचक भी उचित वस्तु की ही याचना करता है परन्तु संसार में ऐसी माचना की बिचि भी मक्क्सीय ही बानता है दूसरा नहीं ॥ ३३ ॥ भेरे पास दू सरों को तिरम्हत करनेवाकी संवर्धी है संवा में बुर्वय हैं' इस प्रकार के सर्व

 $I_{-1}$ 

१. मान्यते यः ।

हो सारमिकाते वरोहानी क्या संतर्ध हनोः महस्यते । को न बुहारित गरे पुरास्थित बस्य संवर्ध करो न भाषति ॥३५ सामुरस्य इव प्रतिसंजमानिर्मको तमु सुबुक्तां बहुन् । भोजको भवति पुर्वताः बारः प्रेतवागिन निकासकृत्वत् ॥३६ कोर्चेनोक्ततिवानकप्रभारपर्वदन्तम्विक्षुरमस्य दुर्गरिः ॥३७ सामको सर्वविद्यत्तोऽपि सन् बुंकारे सिवति नाड्यिमास्यनः । वोसहीवमक्ससमानसः कि सु वायति नतं महत्वतिः ॥३८ सीकवारणविद्यतिवारने बीक्यस्थितप्रीयसो हरेः । निक्रवा विद्यावयुकोऽपि कि कम्युकेन वरिस्थाने सदा ॥३९

को घारण करता हुवा जो राखा विना कारण दूसरों का पराभव करता है वह इस संसार में कितनी देर तक जीवित रहता है।। ३४॥ सत्पुरुषों के लिये दो ही नरोत्तम इष्ट हैं और उन दो का ही जन्म संसार में प्रशंसा की प्राप्त होता है एक तो वह जो कि भय के आगे स्थित होने पर भी मोह को प्राप्त नहीं होता और दूसरा वह जिसका कि मन संपत्ति में गर्वयुक्त नहीं होता ।। ३५ ।। साबु पुरुष दर्पण के समान भूमि-संपत्ति के समामम से (पक्ष में भरम के समागम से) निर्मल होता है तथा सुवृत्तता—सदाचार को (पक्ष में गोल आकृति) को धारण किये रहता परन्तु दुर्जन स्मशान में गड़े हुए शूछ के समान मयंकर तथा तीक्य होता है।। ३६।। नेत्रों से निकली हुई विषरूपी अन्नि की प्रभा के स्पर्श से जिसने समीपवर्ती वृक्षों की शोभा को अस्म कर दिवा है ऐसे साँप के फल पर स्थित रत्नकालाका को कीन पुर्वृद्धि पुरुष स्वेच्छा से अहण करना चाहता है ? ।। ३७ ।। हाथी मद से विचेतन-कृत्य-अकृत्य के विचार से रहित होने पर भी आकाश में अपना पैर नहीं रखता है फिर कल्याणहीन मद-अहंकार से जिसका मन मत्त हो रहा है ऐसा बायका स्वामी मविष्यत् में नीचे बानेवाले अपने पैर को आकाश में क्यों रख रहा है ? माबार्य---जिस प्रकार लोक में किसी बहंकारी मनुष्य की वृत्ति का वर्णन करते समय कहा जाता है कि अमुक के पैर जमीन पर न पड़कर आकाश में पड़ रहे हैं उसी प्रकार यहाँ विकय वलमब, अध्वयीव की बहुंकार वृत्ति का वर्णन करते हुए उसके दूत से कह रहे हैं कि मद की अधिकता से जिसकी चेतना मक्ति सत् असत् के विचार की शक्ति तिरोहित हो गई है ऐसा हाची भी जब आकाश में पैर नहीं रखता तथ तुम्हारा स्वामी मद से मलहृदय होकर वाकाश में पैर क्यों रख रहा है ? और इस दशा में बब कि उसके पैर मिक्यत् में स्वयं ही नीचे का जाने वाले हैं।। ३८॥ मदोक्सत हाथी का सिर विद्यीण करने की कीड़ा में निपुण सिंह मले ही नींद से नेव बंद किये हो उसकी अधास-गर्दन की सटा क्या प्रदेशक के द्वारा विकृत की जाती है ? अर्थात् नहीं । भावार्य-हरि-

१. म॰ पुस्तके ३५-३८ स्थोकयोः क्रममेदो वर्तने ।

२. वस्ति व० । ३. पुण्करं करिष्ट्रस्ताचे नावकाष्यमुखे सके । स्पोत्नि सञ्जूषके पद्मे तीर्वीवधिविधेवकोः ॥ ——इत्यवरः

४. कि न वापवति तं मवत्पतिः मः।

व्यावहीयक्षित् अस्य वाक्तिको वेत्राः स इति वन्यते क्यम् । वाक्तियाववितिक्षपुर्वतेः विव अवसी प्रकृते य वात्राः १४० १९पूर्वित विद्या वर्षे तेवस्यक्षित्रावनुस्यं करे । वीक्तियावितुम् वृद्धिपृत्तिको गरमवीव्यक्तमञ्ज्ञति स्वयम् । एतवज्ञुतस्यते विवेत्रके वन्यवेद्यवित वात्रिक्यक्षि स्वयम् । एतवज्ञुतस्यते विवेत्रके वन्यवेद्यवित वात्रिक्यक्षिः १४२ भीरमेव रक्षमावविद्यतः चतुनित्यक्षितं विदेशवद्यव्याः । नेवाते हम्यविद्यत् वर्षे वनं अन्यवाद्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यम् १४४३ स स्वयं क्ष्यमिवस्यक्षितं व्याववाद्यक्षितं सहस्यकाम् । यो न वातुष्विद्यादिनाह्ये विवोदे विद्यक्षपुत्रकानुस्यक्ष्यम् ॥४४

जिपुंड नारायण, मदोन्मरा हाथियों का बिर विदारण करनेवाले मर्यकर सिंह के साथ भी कीडा करने में निपुण है-इसने मयंकर सिंह को अनायास ही नष्ट कर दिया है। इस समय यह निद्रा-ज्येका भाव से भले ही नेत्र बंद किये हो तो भी इसकी सटा-व्यक्ते बाल क्या प्रांचाल के समान कामर बह्मद्रीय लीच सकता है ? मर्यात् नहीं ॥ ३९ ॥ इस जगत् में जिसकी अमिलाया न्याय है रहित है वह गगनचर-विद्याधर कैसे कहा वा सकता है ? मात्र जाति उन्नति का निमित्त नहीं है क्योंकि आकाश में क्या कीजा भी नहीं बलता है ? माबार्य-तुन्हारा स्वामी दूसरे की विवाहित स्त्री को चाह रहा है इसलिये उसका यह कार्य न्यायद्दीन है, इस न्यायहीन कार्य की करता हुआ भी वह अपने आपको विद्याघर-जानी क्यों मान रहा है ? केवल आकाश में चलने से अपने कहें विद्याधर मानता है तो वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि आकाश में तो कीवा भी कर लेता है अपन इस प्रकार तेजपूर्ण, उत्कृष्ट वचन कहकर जब बलमह-बिक्रय चूप हो गए तब सिहासन की और वयना मुखकर दूत भीरतापूर्वक निम्न वचन बोला ॥ ४१ ॥ जगत् में वह भारवर्य की बात नहीं नानी बाली कि बुद्धि का निर्वन-बुद्धिहीन मनुष्य स्वयं आत्महितकारी कार्य की नहीं जामला, किन्यु कारवर्य तो यह है कि वह मुखं ६ सरे के द्वारा कहे हुए भी हिलका रीकार्य का अधिनन्तन नहीं करता है-हित की बात सनकर भी प्रसन्त नहीं होता ॥ ४२ ॥ जिल्ला इन्त्रिय के यक्ष हवा विकाय का बच्चा मात्र दूध पीना चाहता है परन्तु फल काल में दु:सह और मृत्यू के करने में समर्थं मर्थकर वण्डवात की ओर नहीं वेशाता है।। ४३।। यह मनुष्य, महात्माओं के आगे अधने क्कुचित्र पराकृत का निरूपन स्वयं भीक्षे कर सकता है जो कि कभी मुख में देदीत्यामान सकवार को कॉम्पत करनेवारो एव को देखता नहीं है । भाषार्थ-युद्ध-विजयी पुरुष ही जपने पीक्य की असंसा कर सकता है, इसके निपरीय जिसने नाज तक बुद्ध में कमकती हुई तसवार के कमनेवांके वानु को देशा ही नहीं वह कैसे स्वयं अपनी गौरव याचा को प्रकट कर सकता है ? वह भी अध्यक क्री किया रणविककी महात्माओं के बागे ॥ ४४ ॥ अपनी स्वियों के अन्तःपुर में रण की कथा

१. विक्रियोक्त वृतिकृतिकः स्वयमेत स्वकृतं पृत्तकाः । अपुरीरित्तककः परेतं विकासाति तवकृतं महत् ॥३९॥ —विकृतकाव वर्षे १५,- —

२. स्मापमस्यनुचितं मः ।

कारणा निकारपूर्णनावये कारणो रणकथा स्वेष्णाया ।

कारणेय परवीरपेरियां स्थीरते गुडु दुरे रणाविरे १६९९
कि वैपीरमुसवृद्धाः परकार्यः प्रवचते सहित कर्तुमाहचे ।
वर्णीत वृद्धिगर्यकारं यथा कि संचा कारणाद्धि मर्गीत ११६६
कार्य या भवति कः संचा रणे वीववारणयद्धिनराष्ट्रते ।
हमस्ते वर्णात वर्णसंवतं प्राथसंगतनवैक्तमञ्जूतम् ११६७
सारणपुरणाति कि न पूछतः पावर्ण तदक्षं ववीरयः ।
वेतसः प्रयावस्तिवर्णते वसुरेष कुषते हि वीवितम् ११६८
मृज्वापुर्वार येन शामवः स्वापितः सुद्धुवि स्वतेषता ।
सायुव्यक्तविवितानु वायुर्वानः बाद्धु न तावृद्धाः यरः ११६९
वस्य कार्यस्वापुर्वा रिपुर्वास्त्विः किमधुनापि मुद्धाति ।
निव्दुरं स्वनति नृतने चने नो वने हरिजवाविकः समम् ११५०

इच्छानुसार अन्य प्रकार की कही जाती है और युद्ध के मैदान में उत्कृष्ट वीर शत्रुओं के सामने सवमुच ही दूसरे प्रकार से सड़ा हुआ जाता है। भाषार्थ-अपनी स्त्रियों के सामने रणकौशल की चर्ची करना सरल है पर रणाजून में सन्वों के सामने खड़ा रहना सरल नहीं है।। ४५।। क्या महा-युद्ध में अपने वचनों के अनुरूप पराक्रम किया जा सकता है ? अर्थात् नहीं किया जा सकता क्योंकि मेंच जिस प्रकार कानों में मय उत्पन्न करनेवाली गर्जना करता है उसी प्रकार क्या वह बरसता है ? अर्थात् नहीं बरसता ॥४६॥ मदोन्मत्त हाबियों की घटाओं से ज्यास युद्ध में कौन किसका मित्र होता है ? अर्थां कोई किसी का नहीं, सो ठीक ही है; क्योंकि संसार में सबकी संगति देखी जाती है परन्तु उसमें एक प्राणों की संपति आश्चर्यकारक होती है। भावार्थ-युद में सब अपनी प्राण-रक्षा में व्यप्न रहते हैं कोई किसी का साथी नहीं होता है।। ४७।। क्या न शुकनेवाले तटनूख को नदी का वेग जड़ से नहीं उसाड़ देता है ? अवस्य उसाड़ देता है । इसके विपरीत वेंत मुक जाने से वृद्धि को प्राप्त होता है, सो ठीक ही है; क्योंकि चाटुकारी-बापलूसी ही जीवन को सुरक्षित रसती है।। ४८।। जिसने अपने तेज से राजाओं के ऊपर शत्रु और मित्र दोनों को स्थापित किया है तका दोनों को सामुता के पद पर अधिक्रित किया है उस चक्रवर्ती के समान सचमुच ही कोई दूसरा नहीं है।।४९। दन में नूतन मेव के कठोर गर्बना करने पर जिसने बनुष के शब्द की बाशकु। से ममसीत बुखिवाका शत्रु क्या इस समय त्री हरिण के बच्चों के साथ मुख्ति नहीं होता है? वर्षात् अनस्य होता है ॥५०॥ डाम की जनी से खण्डित अञ्चलियों से झरते हुए संविरककी महावर से जिनके पैर सुरोसिनत हैं, विनके नेत्र बांसुओं से परिपूर्ण हैं, जो मयाकुल-मय से बाकुल है (पक्ष में मा शब्द के पुतीबान्त प्रयोग में कान्ति से युक्त हैं) और जिनका बार्या हाथ पति के हाब के द्वारा पकड़ा गया है ऐसी उसकी सनु-स्त्रियाँ वाबानल के बारों जोर लड़खड़ाते पैरों से बूमती हैं और उससे ऐसी बान पड़ड़ी हैं मानो विवास के द्वारा इस समय दन में उनका विवाह फिर से किया जा रहा हो। भावायं-विवाह के समय स्त्रियों के पैरों में महावर छगाया जाता है, यक्कुष्य के चूप से उनकी मौबों में

१. म॰ पुस्तके ४५-५६ वक्षोक्योः समग्रेदो विद्यते ।

आंसू आ जाते हैं, उस समय उनकी कान्ति ही निसली होती है, कन्यादान के रूप में पति उनके बॉए हाय को ग्रहण करता है और रूजावश लड़कबात पेरों से वे अन्तिकृष्ट की प्रदक्षिणा देती हैं। ठीक मही दशा भय से भागकर वन में यह शतुस्त्रियों की होती है क्योंकि आम की जनी से पैरों की अँगुलियाँ खण्डित हो जाने के कारक उनसे महाबर के समान लाल-लाक खुन निकलने लगता है, दु:ख के आंधुओं से जनके नेत्र भरे रहते हैं, वे शबू के आने के भय से बबबाई रहती हैं, सहयोग के बादे पति अपने हाथ से उनका बार्या हाथ पकड़ कर उन्हें कलाते हैं. तथा इसी दशा में वे बाबानल के चारों ओर चनकर लगाती हैं। इससे ऐसा बान पढ़ता है कि विधासा ने फिर से उनका विवाह रका हो ॥ ५१-५२ ॥ उत्पन्न हुए बाँसों के वन से जो अन्यकार युक्त हो रहा है, विसके कोट का पेरा चारों बोर से काण्डत हो गया है, जिसके तोरण अञ्चली हाबियों के द्वारा वकता पूर कर विये गर्ने हैं, जिसके गोपुर-प्रधान कार का आंगन सम्भों से खेवा नीका हो रहा है, जिसकी पुरुषियों बस्त के समान बाचरण करतेवासी सीप की कांचलियों के टुकड़ों से सुसोकित है, जिसमें विविश्वित बहे-वहे हाथियों के मस्तक सिंह शिक्षुओं के वस स्पी अकुतों के प्रहार से खुद गवे हैं, को गणिमक प्रसों में गानी की, आवाक्षा से पानि मृग-प्रपृद्ध के झारा अस्ति हो रहा है, बड़ों भी हुए पूटे मुकड़ों को बातर निर्मय होकर अपने हाथों के बजाते हैं, जिसके सोने के क्यूतरों वर नौक्त से अक्याती विकित्तियाँ क्यूत करती हैं, और किसमें मैवायों के साथ विकास हे और गारे बोवाओं के बादा पाना का महत्ववान पढ़ा वा छ। है पेरे जाके प्रमुखना की वेगता हुता अभिनों कर समूह कर में महत्वा प्रकारित विका ही जाता है कि वह सब से कार्यन यस्तर किसी की प्रतीक्षा किये बिना ही जनते से की लॉब कर भागे निकल बाता है।।५३-५७॥ जिसकी सुवर्णमंस प्राप्त नेनि चक्रधारा से निकारी हुई बनिन की व्यालाओं से बाठी विचाएँ वनातं नद्यवातारवंतुतं वाजित्वातिकाविकावेत्ववेत्वः । ।
तस्य वाळारिकाववंतं कि व वेति तुष्युक्तांतरः ॥१० [ युक्तम् ]
व्याहरकाविति इत्तपुक्तं तं किवार्यं पुष्योचनः स्वान्यः ।
तस्य नोऽपि निवार्यो रणाहते नाम्य अस्तपुष्यवाविकायाः ।१० तस्य साग्रहनियोऽप वारियः वाञ्चित्वेत्व ववति स्व पुरितः ।
वाण्या अतिनिनावित्ताविकाववात्तृवीवकावकोव्यञ्गरः ॥६१ वेतिनां वक्षभरात्तराव्युक्तमात्राव्युक्तमसं सुक्तम्बदः ।
व्यान्यो समरपुष्परच्यनितिक्युक्ताति सुभदान्त्रवोत्तवः ।
स्तुत्रभानिकागम्बदीतंयः प्रार्थातः स्वत्रेत्व वेतिकाः ।
स्तुत्रभानिकागमसीतंयः प्रार्थातः रणसेव वेतिकुम् ॥६३ व्यक्ति प्रवत्तवात्रविकागम्बद्धोवयात्वयोत्तरां वपुषि वेतस्य वान्यः ।
किवाक्तिवात्रव्यविकाग्रह्मत्वेद्वात्तिः वपुषि वेतस्य वान्यः ।
किवाक्तमकावेत्रवेद्वात्वेद्वात्वयात्वयोत्तरां वपुषि वेतस्य वान्यः ।
किवाक्तमकावेत्रवात्वयात्वयोत्तरां वपुषि वेतस्य वान्यः ।
किवाक्तमकिनीकपुत्रहम् काक्यमसिक्तां स्कुरत्ययाम् ।
किवाक्तमकिनीकपुत्रहम् काक्यमसिक्तां स्कुरत्ययाम् ।
वारिवाक्त समतां त्विक्तो कृतस्य नववारिवर्यातः ॥६५
वार्णे कक्वकाष्ट्रकोक्ति कीवतां क्रिक्तमुहस्यपि ।
वारिताक्तु व्यविक्तमवेद्वयस्यंभ्रमेऽपि कृत्वको न सुद्धति ॥६६

न्यास हो रही हैं, यक जिसकी रक्षा करते हैं, जो अविनाशी हैं, जिसका तुम्ब-अरों का आधार है, जो सूर्यविम्ब के समान देवीप्यमान है, ऊँचा है, एक हजार अरों से युक्त है, जिसने समस्त राजाओं और विद्याघरों को वश में कर लिया है तथा जो शत्रुसमूह का मदन करनेवाला है ऐसा उस विशास पुष्पशासी का चक्ररत्न है, क्या तुम नहीं जानते ? ॥ ५८-५९ ॥ इस प्रकार कहते हुए उस उदम्ब दूत को युद्ध का निश्चय करनेवाले नारायण ने स्वयं रोककर यह कहते हुए विदा किया कि उसको और हमारे बीच युद्ध के सिवाय दूसरी कसौटी नहीं है।। ६०।। तदनन्तर उसकी भाता से शहाधिकारी के द्वारा फूँसा हुआ युद्धसूचक शहु शब्द करने लगा। उस शहु के पान्द ने समस्त राजाओं के कटकरूपी विशालगतीं को अपनी प्रतिस्विन से मुक्तित कर दिया था ।। ६१ ।। जल के भार से विनत मेथ गर्जना की शक्ता करनेवाले मनों से युक्त मयूरों को सुख पहुँचाने वाला रचनेरी का शब्द सुनटों को जागृत करता हुआ दिशाओं में व्याप्त हो नया ॥ ६२॥ रममेरी के शब्द का अभिनम्दन करते हुए जो सब मोर 'जय जय' इस प्रकार का शब्द कर रहे में तथा करीजन जिनके नाम और सुवश की स्तुति कर रहे वे ऐसे सैनिक लीगं वैंग से कवज मारण करने के लिये तत्पर हो गये।। ६३।। किसी सुभट का शरीर उसके जिल के साथ मुद्ध-सम्बन्धी हवं का उदय होने से इतना अधिक निस्तृत ही गया था कि अपने किन्नूरों के द्वारा बार-बार ताने नये भी अपने कवच में वह नहीं समा सका था 11 ६४ ॥ अगर के समान काले लीह के कवच को भारण करनेवाला कोई सैनिक, यनकर्ती हुई तकबार को वकाता हुवा विवली से सहित पृथिबी पर स्थित नकीन मेथ की समानता की प्राप्त हो रहा था ।। ६५ ।। कर-कक्ष वाद्य से स्रोध

4 14

१. इत्यक्षाणि निक्षयः ६० ।

वासनी कृतिकारमुक्ताः स्वानिकार्यकारम्यः । १८० वासनी कृतिकारम्यः । १८० वासनी वासनी कृतिकारम्यः । १८० वासनी व

को प्राप्त हुआ हाथी यद्यपि दुवृनी उन्मलता को बारण कर रहा या तो भी मौतिक महाबद ने शीझ ही उस पर परान रख दिया सो ठीक ही है क्योंकि कुचरू मंतुष्य क्षोस के समय सी बुढ नहीं होता है।। ६६ ।। कोई योद्धा वृष विनम्न-डोरी से सुके हुए (पक्ष में यका-हाक्षिणादि वृष्टी से नमीमूत) उमत-केंचे (पक्ष में उदाराशय, नमूनजित-विनाश से रहित (पक्ष में दरायय से दूर तथा अनिन्धवंशज-उत्तम बीस से उत्पक्ष (पदा में उच्चकुकीन, अपने समानः पशुप्र की मान कर सुक्षोजित होने लगा सी ठीक ही है क्योंकि समान का संयोग क्या कक्षी के लिये वहीं होता है वर्णात् अवस्य होता है ।। ६७ ।। यो शीझता से मुख बेग को प्राप्त तथा हरियों के समान बेसबाई घोड़ों पर बैठे थे, कवन भारन किये हुए थे, तथा जिनके हाथ मास्त्रों से देवी यागान ने ऐसे मुक्सवार जपने मनोर्थ को सफल मानने करे।। ६८ ॥ जिनमें जुएँ को भारण करनेवाले अच्छे जोड़े जुते हुए में, जो पशाकाओं से संयुक्त वे सवा जिलमें नाना प्रकार के पारव करे हुए से ऐसे रच, कार्यों से अब सार्यकों के द्वारा अपने स्वामियों के विवासगृह के बांगन की बीए ले जाने करें ।। ६५ ॥ विक्क्षेति नामा प्रकार के कवन पहिन रक्ते ने, मध ही जिनका अन या, जो अपने इक प्रकारको आरण किये हुए वे तथा जो युद्ध के रस से जवाब हो रहे वे ऐसे मोद्धा सीहाता करनेवाले राजाओं के बन्तुमा सह ही मने ॥ ७० ॥ राजाओं ने पहले ही अपने सेवकों को अपने करकमकों द्वारा अपराय: पूज रामा बरन आदि हे सम्मानित किया वा हो ठीक हो है वर्गीक वह सम्मान ही करें बरवाता है क्यांत प्राण न्योधावर करते ने सिबे तैयार करता है अन्य पूछ नहीं ॥ ७१ ॥ जी बर्शावक के से जाक होने के कारण काला से युक्त मेगों का अनुकरण कर रहे ने शाव क्रिय कर बाराबार मबानेवार बीर पोदा पुरुष के है और हाथी ब्राहर क्रियों 11 ७२।। यो सुन्दर क्षेत्रकों से कुछ बड़े बड़े को क्षेत्रकों से किरे कुछ के समार मिनक बारी युद्ध का नगाना गर्न रहा बा

१. म पुरस्का ७०-७१ स्त्रीकर्याः जममेदी महिते ।

ऐसे राजा प्रवापति, शीघ्र ही तैयार किये गये सर्वमञ्जलमय हाथी पर सवार हुए।। ७३।। की कबन से युक्त तथा शस्त्रों को बारण करनेवाले विद्यावरों से अनुगत था, और धारण किये हुए कवन से देरीप्यमान या ऐसा ज्वलनदी सार्वभौम नामक मदलाबी हानी पर सवार हो सबसे वागे निकला ॥ ७४ ॥ युद्ध का व्यक्तिलाषी अकंकीति कवच से युक्त हो अपने ही समान हाची पर अधिष्ठित हुआ। क्योंकि जिस प्रकार अर्ककीर्ति दानी त्याग करने वाला या उसी प्रकार हाथी दानी-मद से युक्त था, जिस प्रकार अर्केकीर्त विपूलवंश-उत्कृष्ट कुल सहित या उसी प्रकार वह हायी भी विपूलवंश-पीठ की लम्बी-बीडी हडडी से युक्त था. जिस प्रकार वकंकीतिं वर्जित वलगाली या उसी प्रकार वह हाथी भी अजित बलगाली या, जिस प्रकार अर्ककीर्ति शिक्षा से समर्थ, भयरहित और उन्नत-उदार या उसी प्रकार वह हाबी भी शिक्षा से समर्थ, भयरहित और ऊँचा था ।।७५।। मेरा यह शरीर ही बज का सार है इसिंख्ये प्रत्येक समय कवच घारण करने से क्या प्रयोजन है ? यह कह कर निर्मय विकास ने प्रोहिस के द्वारा दिये हुए भी उत्तम कवच को प्रहम नहीं किया ।।७६।। जिसका शरीर कुन्द के फूक के समान शुक्क था, ऐसा बलमद्र विश्वय, अञ्जन के समान कान्तिवाले कालमेव नामक मल हाकी पर कैल हुआ, कृष्ण मेच पर जारूढ़ पूर्ण चन्द्रमा के समान मत्यिक सुशोभित हो रहा वा अध्यक्ष भूमन-मण्डल का रक्षक होने पर भी नेरी रक्षा के किये यदि कोई वस्तु अपेक्षित है तो इसमें मेरा पीस्थ क्या हुआ ? इस प्रकार निर्मय रहनेवाले प्रथम नारायण कियुष्ठ ने अभिमान के गौरत से कुन्य को घारण नहीं किया था ।।७८।। शरद-ऋतु के आकाशके समान कान्तिवाका विष्यु, वर्ष के समान कान्तिवाले हिमीवरि नामक महावज पर इस प्रकार आस्त्र हुवा विस प्रकार कि रक्तिविरि वर ब्यामल नेप जाएक होता है ॥७९॥ जिस प्रकार प्रातःकाक के वूर्य को बेर कर खाकाश में स्थापी

१. भवनमण्डलस्य म० । २. वामुचत् म० ।

उष्णपास वस्त्राचा लागासाः वैक्कित्याप्त्रियान्त्राण्याः । अत्यहीक्ष्रां वस्त्राचीत्राक्ष्यानीतिक स्वविद्यां राजा ॥८१ प्रेरिता स्वतिक विकारितुं विक्कृतां अवनित्यं वैकता । प्राक्षातिः प्रतिनिवृत्य तत्त्वाचावित्युवाच विवित्यं वस्त्रोकिनी <sup>3</sup> ॥८२

## वसन्वतिस्वर्

तेनाय कल्पितसमस्तवकेन वेनाकायुरियतं वक्तवता हवकायरेच । बङ्गीकृतवित्राटेः कायराधिनायेरायुक्तरत्नक्रययेः सह निर्विक्षयुम् ॥८३

#### न्त्रपा

क्रियाः समस्ता मनतो महिन्मा प्रागैव विद्याः सवदेवयायाम् । तान् कूनपक्षानिव पक्षिराज्याको वा न मृह्याति रचे मनुष्यः ॥८४

### माहमारिणी

उपकर्णमरातिसैन्यवाती विररामेत्यभिषाय तस्य विद्या । स्वकरद्वितयेन पुष्पवृद्धि विकिरन्ती व्यिरंति स्वमन्यवासिम् ॥८५

### पृथ्वी

बमोचमुत्तमुम्नलं मुझलमञ्जूतं चन्त्रिकां गवां च युचि बिद्धिषां भवविषायिनी वेवता । हलेन सह विभाताऽभवत भूरिविष्यभियं जयाय विषयं स्वयं तपपराजितेनीवितम् ॥८६

१. विकृतिकताबुरम् म • । २. प्रतिनिकाचितुं तदा म • । ३. विवितायकोकनी म • । ४. नार्वितावृ व • ।

# 'क्षार कार्कविकीविवस्

कामन्त्रक्वित्यास्त्रकाव्यवस्त्रं वार्क्ष्यं गदा कीमुदी विष्यामीयमुदी च व्यक्तिरवर्ष वार्क्स् धनुर्वन्वकः । सङ्गाः कीस्तुनरत्त्रमधुक्राटकं वक्ताविषे रक्तितैरिधः कीचवसच्यवां वदमभूदमेसरेरच्युतः ॥८७

इत्यसगङ्कते भीवर्थनानवरिते विव्यापुद्धागमनो नाम बष्टमः सर्गः ।

## नवमः सर्गः

#### उपवातिः

जयेक्तत क्यारजसा परीक्षं चक्रीववजुन्वहृष्सरेण । पताकिमीमक्वपकस्य विक्युः स्वतेजसा तां मक्तिमीकृतां वा ॥१ गजा जगर्जुः पटहाः प्रवृत्वकद्वयस्यापि जिहेबुरववाः । निवृत्य यातेत्यभिषाय भौतोन्वीरास्रणायेव तवाह्वयन्तः ॥२

उत्पन्न करने बाली गदा लेकर अपराजित मन्त्र से अत्रेय विजय की, जयप्राप्ति के लिये स्वयं सेवा करने लगी। भावार्य—विद्या देवता ने विजय के लिये उपर्युक्त चार रत्न मेंट किये।।८६।। गम्भीर सब्द से युक्त पाञ्चकत्य नाम का निर्मल सङ्ख्त, कौमुदी नाम की गदा, अमोधमुखी नाम की दिव्य सिक्त, आर्ज़्वनमका निर्दाय धनुष, नन्दक नाम का खज्ज्व तथा किरणो से व्याप्त कौस्तुभमणि, यक्ष-राब के द्वारा रिक्ति और आये आये बलनेवाले इन रत्नों से नारायण विष्कृत लक्ष्मी तथा विजय कम सम्पदाओं का आश्रय हुआ था।।८७।।

इस प्रकार ससग कविकृत श्री वर्द्धमानचरित में दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति का वर्णन करने वाला आठवाँ सर्ग पूर्ण हुआ।।

### नीवां सर्ग

क्षणानन्तर विष्णु-विष्युष्ट नारायण ने गये के रोमों के समान मटमैकी पृथियी की धूलि है विरो हुई क्षक्यकीय की उस सेना को ऐसा देसा जैसे वह अपने नेज के द्वारा ही मलिन कर दी गई हो ॥१॥ उस समय बोनों सेनाओं के हाथी गरफ रहे थे, नगाड़े जीरदार सब्द कर रहे वे और चोड़े हिनहिना रहे वे उससे ऐसा जान पढ़ता वा 'मानों ठीटकर चले जाओ' यह कह कर जो वीर मयभीत हो गये वे उन्हें वे

१. बीरान् मण ।

युद्ध-के लिये बुला ही रहे थे।।२।। जोड़ों के खुरों के प्रहार से जरपत्त तथा नवीन में वसमूह के समान साम्प्र की बहुत भारी बुलि उन दोनों सेनाओं के आगे विश्वमान की वह ऐसी जान पड़ती की मानी अपने तेज से युद्ध को रोक ही रही हो ।।३।। हाथी चोड़े और कायर सैनिकों को भवनीत कर देनेवाले परस्पर की प्रत्यक्रमाओं के शब्दों को सुनकर जिनके रोमारुष साई हो गये वे ऐसे योक्षाओं ने बीररस के बहुत भारी अनुराग को धारण किया था ॥४॥ उस समय पैदक्ष सैनिक पैदल सैनिक की. 'बोंडा मोंडे को, रथ पर बैठा हुआ रथ को और मदोत्मल हाथी हाथी की मारने के किये ऋषि के विना ही उसके सम्पूल पहुँच गया था तो ठीक ही है नगींकि इसीलिये पाप से डरनेवाका बबुव्य ऐसी सेवा की इच्छा नहीं करता है ॥५॥ काश के नवीन कुछ के समाप सफेद ब्रुंखि के समूह से पूंछों भीर शिर के केशों में शुक्लता को प्राप्त हुए तक्य मीथा उस समय ऐसे जान पढ़ते में मानों 'यह अवस्था मृत्यु के योग्य हैं' यह मानकर हीं वृद्धांकरथा की प्राप्त हो गये वे अद्या प्रमुखी से खूट की बाब, दूर सबे हुए भी सैनिकों के कामधुमत सपीरों पर स्थित महीं ही सके सी कीक ही ही है क्योंकि वु गों—डोरी (पक्ष में घूर बीरता बादि युगों) से छूटा हुआ कीक पुरुष पृथ्वितीतक में प्रतिक्री की बात होता है ? जर्यात् कोई नहीं ।।धार महायरावानी मोजार, वैर के विना ही परस्पर संबंधितरे को बुकाकर मारते क्ष्मे शो कीक ही है क्योंकि स्वामी के प्रशाद का बदला बुकाने के लिये कीन चीर बनुष्य प्राच त्याग की इच्या नहीं करता है ? शटाः वामें वाने पीक्ने कावा कोई वीक्रा बर्धान बाबु के सरवों से विद्यार्थ हो गया या तो की वह अपने राजा का अन्तरक्र-अनुवा ब्रोतियोत नहीं क्य सका इसिस्ये यह अपनी स्थियों के ह्वान की सका रहा का-दुःकी कर रहा का अध्य कोई क्ष पूर्नीर, सन् धारा तकनार के प्रधारों हे, होतों अञ्चाकों के जानक होने यह जी जीने नहीं

Lifefant: June 1

वासम्बंतस्यका व्यक्तिस्यको योजेन मानो सनसुन्दियुक्तः ।

विभिन्न मर्गाणि भन्न व्याण न सामवेतिक वस् ग्रुप्रयुक्तः ॥११
सायिनसानी व्यक्तारणस्य प्रेमक्यं नाकियति सन्तेन ।
सायदिनसानी व्यक्तारणस्य प्रुप्तक्यं नाकियति सन्तेन ।
स्वानस्य वश्तावरणं प्रयातः प्रोस्कक्ष्य सन्तारमणि प्रचन्यः ॥१३
वारावहीतेः विकितां समूहैराक्यक्टा इव गव्यक्तेकाः ॥१४
स्वेतात्वयाचि नरेक्यरणां नामाभराक्ष्रेविधिकेरनेतः ।
योवप्रवाना सृक्षुः परे स्वं विद्यविद्येषं पृषि वर्षयन्तः ॥१५
वृत्वा विरं युक्षपुरा मुतानां तेवस्थनां क्षविपपुक्तवानाम् ।
स्वावयनसम्बद्धं च सन्ता स्वापुर्य सूरेरवस्त्रोकितानाम् ॥१६
सञ्ज्यहारेर्वेकिताविभागां कृत्यस्यकावुक्कितीः समन्तात् ।
मुक्ताफसोवैनिकता विवापि साराज्ञितवान्वस्वरम्वरमोः ॥१७

गिरा या वह घनवंशजातं---सुदृढ़ बाँस से उत्पन्न (पक्ष में उत्कृष्ट कुल में उत्पन्न) अखण्डित घनुष के समान आत्मधेर्य का आलम्बन सेकर खड़ा रहा।।१०।।कान तक धनुष को खींचकर योद्धा द्वारा सुदृढ़ मुट्ठी से छोड़े हुए वाण ने कवन को भी भेदकर सुभट को मार डाला सो ठीक ही है क्योंकि जिस-का प्रयोग बच्छी तरह किया गया है वह निश्चय से क्या नहीं सिद्ध करता ? अर्थात् सभी कुछ सिक करता है।।११।। कोई सबार जब तक मदमाते हाबी के मुख के परदे को दूर नहीं कर पाता है कि तब तक सामने खड़े प्रतिद्वन्द्वी हाथी के मोद्वा ने एक साथ छोड़े हुए वाणों से उसे अत्यन्त सो दिया । भाषार्थ-शत्रु ने ऐसे वाण चलाये कि वह परदा मुख के साथ एकदम संख्यान हो गया ।।१२।। विरोधी हाथों के मद से सुवासित वामु के प्रति क्रोध करता हुआ कोई अत्यन्त तीच कोशी हाथी, स्वयं ही सूंड से मुख के बावरण को दूर कर तथा महावत को उल्लक्ककर---उसकी बान से बाहर हो भाग खड़ा हुआ ।।१३।। अपने मयूरपिच्छ को छोड़कर जिनका क्षेत्र भाग नव्ड-स्थलों में निमन्न हो गया है ऐसे वाणों के समृह से गजराज, उन गण्डशैलों--काले पत्थर की गोल-गोल बट्टानों से युक्त पर्वतों के समान सुशोजित हो रहे वे जिनके कि शिखरों पर शब्दहीन मबूर बैठे हुए ये ।।१४।। युद्ध में अपनी विशिष्ट शिक्षा को विवालाते हुए कितने ही प्रधान योद्धाओं ने नामाक्षरों से चित्रित अनेक बागों के द्वारा राजाओं के सफेद छत्रों को छेद डाला या ॥१५॥ चिरकाल तक युद्ध का भार धारण कर जो मर गये थे तथा श्रुवीर मुड़कर जिन्हें देख रहे थे ऐसे तेजस्वी श्रेष्ठ क्षत्रियों के नाम और वंश को चारण होग सुना रहे ने ।।१६॥ तहवार के प्रहारों से संडित हाथियों के यं उत्थत से सब ओर उछले हुए मोतियों के समूह से व्यास आकाशकरमी विनर्ने भी ताराओं से जिल्लित के समान हो गई बी।।१७।। समीप में खड़े हुए छोग भी जिनके वाण बारण करने और

रै. क्लब्बर्व मे । २. प्रमिक्ली मे । ३. बोधास्तमेक मे । ४. मसीव्यम् मे ।

याक्रेनचेरचरियाम्बरकाराक्ष्मित्रकेराक्ष्मिकः । वालेक्क्योका हम प्रोम्बुक्काः सरस्यक्रात क्रिकेटिन हरते सुमदर्शनम्बर्धिनहारात्वरणान स्वार व करते । जेवारामेष्टं विवादसामुक्ते याने कहा समुदशं विवादः स्टेर मुन्यमध्यसम्बद्धरपोधववारे प्रभावहारेः परितेशिव शिक्षण् । तदन्तिके तस्य पराक्रमेच प्राम्बोहातो सर्व इत कारामात् ॥२० मनंबद्दाराञ्चलितोऽपि कविषयाचान्यकी वास्वयुगसायः। शक्तीचि कि प्राणितुकार्यभाषाम् मानीविकि ककि नावः ॥२१ क्तिनं च बहेम ब्रिए. ब्रोम ब्रामेन संवार्य क्या परीतः। त्वतंतुमां कश्चिवरि वधान कोची हि. वृत्तियंत्य परः सहायः ॥२२ परेव माखेन विस्तृतकमां बनुर्हेक्षां स्वामिनतां हि करियद । मुबोल कामाजिक काकांकां इतामिकोमां विस्तुको है। हैयः ॥२३ वनावपञ्चेषु नियम्बकारकार्त्तुरङ्काः वरदारिताङ्काः । उत्तः कवश्चिद् विवुचीक्रकाविष्ठात्रे**ञ्चनका वृ**र्धे**रक्रवक्षेत्रः** ॥२४ गुब्धो भूवं कस्वविद्याविर्क्षाद्यासूक्षस्यं गाने गृहोस्या । ब्रुलाबदामस्य वायम्बर्वं या बीरस्य बधाम समगतलोऽपि धर५

छोड़ने के अतिशय को नहीं जान पा रहे वे तथा जिनको ऊँचे और सुन्दर धनुष सदा जिने रहते वे ऐसे मुख्य योद्धा उस समय चित्रलिखित योद्धाओं के समान सुशोभित हो रहे थे 11 १८ 11 सन् के हाथी को मारने की इच्छा करने वाला हाथी, सुभट की तलबार के प्रहारों से सूँड के कट जानेपर भी उस प्रकार की विहस्तता-विवसता ( पक्ष में सूंड से रहितता ) की प्राप्त नहीं हुआ वा जिस प्रकार कि अपने दोनों दाँतों के भग्न हो जानेपर दाँतों की चेष्टा नष्ट हो जाने से हुआ था।। १९।। माठीं के प्रहार से बुड़सवार के गिर जानेपर भी उसके समीप खड़ा हुआ कुन्द के फूल के समान संकेद षोड़ा ऐसा सुसोमित हो रहा था मानों पराक्रम से इकट्ठा हुआ उसका यश ही हो ।। २० ॥ अत्यविक वैर्य से युक्त कोई योद्धा मर्मघाती प्रहार से बाकुलित होनेपर भी तब तक प्राणों को घारण किये रहा जब तक कि उसके स्वामी ने दगाईमान से यह शब्द नहीं कहे कि क्या तुम स्वास से सकते हो ?।। २१।। जोष से युक्त कोई मोद्धा चका से कटे हुए शिर को बीये हाथ से पकड़ कर अपने सामने स्थित शत्रु को मारता रहा सो ठीक ही है क्योंकि कोष ही शूर बीरता का परम सहायक है ।। २२ ।। बिस प्रकार कोई मनुष्य चारवंशा— उच्चकुल में उत्पन्न अपेनी इंड्ट स्वी को अभियोग— अपराध किये जाने पर छीड़ देता है उसी प्रकार यात्रु द्वारा मांसे से जिसकी डोरी कट गई वी ऐसी चारवंबा-उत्तमबीस से निर्मित अपनी इष्ट बचुर्खता को किसी योद्धा ने छोड़ दिया था सो क्षेक ही है क्योंकि गुणरहित वदार्थ छोड़ने के बीग्य होता ही है ॥२३॥ जिनके जंग वाणीं से विवीचें हो नवें हैं, सुकरूर दूने हुए पैरों से जिनका वक्ष बाता रहा है तथा बिनकी नाक से पुर्चर बाब्द ही रहा है ऐसे बोड़े सबस कविरमप ब्री की बड़ में चीते हुए रखों को किसी छरह बड़ी करिनाई से सीच रहे वे ।।२८।। वह से कटी हुई किसी की सुवा को स्वानून से उठाकर एक गींच जानगर

१. मान्यचेन्टाशिकान्ययुक्ते मः ।

वावादिक्रमांदाव करेन याद्यमहान्य गांवन य वितानां ध्रम् । विवादयोक्तास वर्ड महेनः ब्रुद्धः पुरस्यं सहसा निकास ॥२६ बोदाय हस्तेन मटो वर्धन किमोडिंग वे केस्ट्रिकः हुपान्या । सङ्क्रमणेटं प्रहर्शवरेचे तथः पतन्तं प्रमहीनिक्तः ॥२७ विवृत्तहस्तोविद्यतक्षीकरावैदिया निरामुः द्वारवारितानाम् । बाधीरणानां व्रजमोहवेदं को निदंवः संभविणां विपत्तो ॥२८ योषा विदेखः वारपूरिताङ्गनः सुनिक्षकानामुपरि द्विपानाम् । तापन विदेशवितपत्रक्षोमास्त्रवस्तारपुरमा इव पर्वतामे ॥२९ वाम्यक्रम्ययतहस्तदेवीरच्योतत्रकपुरमाम्बहामवाहः । रेखे नकस्तुङ्गः इवाक्रवनादिः सानोः पत्रव्येरिकनिद्यर्थम् ॥३० प्रकानपास्य वर्णदुःक्रवातां हन्तुं प्रवृत्ताः पुनरप्यरातीन् । महामटास्तासगृहः कर्षाद्वाकारसंग्रहं को न करोति घीरः ॥३१

में सब ओर चूमने कमा जिससे वह ऐसा जान पड़ता या मानों पराक्रम दिखानेवाले किसी वीर की विजय पताका लेकर ही चूम रहा का ।। २५ ।। किसी कुछ मदमाते हाथी ने सामने खड़े हुए सुभट को शीघ्र ही गिरा कर सुँड से उसके बाँबे पैर को मजबूती से पकड़ लिया और अपने पैर से उसके बाहिने पैर पर चढ़ कर उसे चीर दिया ।। २६ ।। हाथी ने किसी सुभट को सुँड से पकड़ कर आकाश में फेंक विसा परन्तु वह पक्का खिलाड़ी था इसलिये गिरते समय तलवार से हाथी के गण्डस्थल पर प्रहार करता हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों उसके चित्त में किसी प्रकार की चबड़ाहट थी ही नहीं।। २७।। हाथियों ने घुमाई हुई सूँड़ों द्वारा छोड़े गये जल के छींटों के समृह से वाणों से विदारित महावतों के घावों से उत्पन्न मूर्छी के खेद को दूर किया था सो ठीक ही हैं क्योंक अपना आभय लेनेबाले मनुष्यों की विपत्ति में निर्दय कौन होता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ २८ ॥ जिनके शरीर बाणों से परिपूर्ण थे ऐसे योद्धा निश्चल लड़े हुए हाथियों के ऊपर उस प्रकार सुशोभित हो रहे ये जिस प्रकार कि पर्वत के अग्रमाग पर गर्मी के कारण पत्तों की शोभा से रहित बाँसों की कार्षियां मुद्दोभित होती हैं।। २९।। जिसके जड़ से कटे हुए लम्बी सूँड़ के स्थान से कुछ-कुछ गर्म खून का बहुत भारी प्रवाह क्षर रहा था ऐसा उन्नत हाथी उस अञ्जनगिरि के समान सुक्षीभित हो रहा था जिसकी कि शिखर से गेरू के झरने का जल गिर रहा हो।। ३०।। घावों के दु:ख से जराम मुर्कों को दूर कर जो फिर से शत्रुओं को मारने के लिये प्रवृत्त हुए थे उन्हें महायोदाओं ने किसी तरह पकड़ कर रक्का था सो ठीक ही है क्योंकि घायलों का संग्रह कौन धीर वीर नहीं करता है ? इस स्लोक का एक भाव यह भी हो सकता है कि जो महायोद्धा घावों के दु:स से उत्पन्न मुच्छी को दूर कर फिर से शनुओं को मारने के लिये उद्यत हुए थे उन्होंने उन शनुओं को किसी तरह फिर भी पकड़ किया सो ठीक ही है क्योंकि कौन घीर मनुष्य शतुओं का संग्रह नहीं करता

कविष्यद्गकः प्रतिसर्धं घरणे गृहीत्वा संभागयन्दिव क्या प्रका प्रचारः ।
 विक्षेप दूरतरमृद्ध्यैसयं च मानीः आगेत्य कुंग्मयुगलीससिना विभेद ॥४९॥

२. देशात् स्पोतत् म० । ३. निर्शराकुः म० ।

विशेषक व्यव व्यविद्यास्त्र तैयातिकां क्षत्रकार्यस्तात्त्र ।

वारम् विश्वक्रिका व प्राप्तः पुर्वतः कृषि व्यवस्तात्त्र ।

पृत्रकारप्रपृत्तिको पुर्वत वर्तम्यक्रम्यंत्रात्मात्रकारम् ।

स्वयेरणं विश्वक्रियात्रम्यक्रम् अर्थात्रम्यं मन्त्रविद्यात्रितः ॥३३

स्यायका व्यवस्त्रात्त्रम्यक्रम्यक्षात्रम् कृष्टिः व्यवस्ति स्वयस्ति ॥३४

स्वीवरस्यायक्रिः परासी व्यविक्यस्य स्वयस्ति व्यवस्ति ।

स्वायक्षयः व्यवस्तात् व्यवस्ति व्यवस्ति व्यवस्ति व्यवस्ति ।

स्वायक्षयः व्यवस्तिः परासी व्यवस्ति व्यवस्ति व्यवस्ति ।

स्वायक्षयः व्यवस्तिः व्यवस्ति व्यवस्ति ।

स्वायक्षयः व्यवस्तिः व्यवस्ति व्यवस्ति ।

स्वायक्षयः व्यवस्तिः व्यवस्तिः व्यवस्तिः ।

स्वायक्षयः व्यवस्तिः व्यवस्तिः ।

स्वायक्षयः व्यवस्तिः ।

स्वायक्षयः व्यवस्तिः ।

स्वायक्षयः व्यवस्तिः ।

स्वायक्षयः ।

स्वायक्षयः व्यवस्तिः ।

स्वायक्षयः ।

स्वायक्यक्षयः ।

स्वायक्षयः ।

स्यक्षयः ।

स्वायक्षयः ।

स

अर्थात् उन्हें पकड़ कर नहीं रखता ।। ३१ ।। कोई तेजस्वी शूर बीर घावों से विह्वल शरीर होकर भी मारने के लिये चेष्टा कर रहा था उसे देख साबुप्रकृति के किसी मौद्धा ने दयावश उसे नहीं मारा सो ठीक ही है क्योंकि दु:की मनुष्य को महानुभाव-सहृदय मनुष्य मारते नहीं हैं।। ३२।। गृढ प्रहार से व्याकुल हुआ कोई योद्धा मुख से निरन्तर खून की धारा को जगल रहा था उससे वह ऐसा जान पड़ता था मानों सीखे हुए इन्द्रजाल को युद्ध के बीच राजाओं के सामने प्रकट ही कर रहा था ।। ३३ ।। किसी के कक्ष:स्थल पर पड़ती हुई असहा शकि—क्षिक नामक शस्त्र ने उसकी शक्ति-सामर्थ्य को नष्ट नहीं किया था सो ठीक ही है क्योंकि वह वस्तु नहीं है जो कि युद्ध की लालसा रखनेवाले तेजस्वी मनुष्यों के गर्वनाश का कारण हो सके।। ३४॥ को इन्द्रीवर नील कमल के समान स्थाम कान्ति वाकी थी, दन्तोज्ज्वला-वमकदार त्रोक से युक्त थी (पक्ष में उक्कवल दांतोंवाली थी ) नारपयोषरोर:-- सुन्दर वल को घारण करनेवाली तथा विशाल थी (पक्ष में सुन्दर स्तन और जांघों से युक्त थी) साथ ही शत्र के वक्ष:स्थळ पर पढ़ रही थी ऐसी तकवाररूपी लता ने प्रिया के समान उस बीर की सुख से निमीलित नेत्र कर दिया था। भावार्य-जिस प्रकार प्रिया के आलि क्रून से मनुष्य निमीलित नेत्र हो जाता है उसी प्रकार तलवार के आकि जून से कोई बीर निमीलित नेव हो गया था वर्षात् मर नया था।। ३५ ।। शबू ने किसी योद्धा के वक्षःस्वल में भाका से प्रहार किया उश्वसे वायल होकर अपने तथ कुल का जनुसरण करता हुआ वह कुछ सांप के समान उसके पीछे बौड़ा बीर बौड़कर उसने उसके करकाप्रधान में ऐसा कादा कि उसे असहा हो गया ॥ ३६ ॥ विसप्रकार वन की मुद्री से प्राप्त करने योग्य किसी कुष्ट वेष्या को कोई बन्य बनुष्य अपनी अबुराई है। बीध्र ही बपने अभीन कर लेता है तो वह अपने पूर्वभक्षों की मृत्यु का कारण कन जाती। है उसी प्रकार मुद्र में किसी की कटार की किसी अन्य मोद्धा ने अपनी बसुराई से अपने हाम में कर किया को वह कदार अपने पूर्व बता की मृत्यू का कारक हो गई। भावार्य-किसी योद्धा ने अपनी चतुराई से किसी की कटार झीन की और उससे उसी

१. क्यानको सक्ता - २. जीवन्यर ४ तक १ - ३. शारीकृता- यक सक्ता

परात कविद्विकती न वाजेरवोजयेः किस्तरावज्ञाः ।
पुरंकुणापुरवारीक्षि कार्य वीक्ष्यं न हि स्वेनविरक्तामान् ॥३८
किने वरी विजवस्वक्ष्यं कृत्या वरेणासिकतां करेण ।
कवान शतुं प्रहरणान्ने विवस्तु वानोऽणुवकीवनेति ॥३९
वारकताङ्गाऽपि पुरंकुवर्वे वर्षं न पूर्वं विवसी न विकास् ।
वैवादकवारस्य विवेदतां च समो हि कात्यो विकृरे सुद्धे वा ॥४०
कटं निवदार्वववानरीयः सुन्धासनः सम्मुक्तमासु वावन् ।
विजवप्रविकारितादां न नावना हरिस्तवासीतिक्षयमापि वावी ॥४१
इतस्तरीऽकावत कोहवार्वेववारिताक्ष्मेऽपि ह्यो ववेन् ।
विजाविनावस्यमुतस्य सद्धः प्रकाशयम् सीर्यमिद्धाविरक्ष्मे ॥४२
वरातिना गूर्वेनि सुद्यारेष प्रतादिती कोहक्येन कविवस् ।
पुनोच पूर्वो विवद्योऽपि नाक्ष्मक्षायंवैदेशसरो हि वीरः ॥४३
वर्भसम्बद्धावर्षं विभिन्न प्रावान्भदस्यासु बहार वाणः ।
फलेन वातेन विववित्ताऽपि पूर्वे विने को न हिनस्ति सस्यान् ॥४४

को मार डाला ।। ३७ ।। कोई एक बुड्सवार विवश हो लोहे के वाणों से रागबन्ध-पलान में कीलित हो गया या इसीलिये वह उछलते हुए भी घोड़ा से नहीं गिरा था सो ठीक ही है क्योंकि दुइता से युक्त मनुष्यों को कष्ट नहीं होता।। ३८।। दाहिने मुजदण्ड के कटजाने पर किसी ने बाँबें हाथ से तलवार लेकर वागे प्रहार करनेवाले शत्र को मार डाला सो ठीक ही है क्योंकि विपत्ति के समय बीया हाथ भी उपयोग को प्राप्त होता है अर्बात् काम आता है ॥३९॥ श्रेष्ठ घोड़ा ने वाणों से क्षतशरीर होकर भी न तो पहले का बेग छोड़ा, न शिक्षा छोड़ी और न घुड़सवार की अधीनता को ही छोड़ा सो ठीक ही है क्योंकि उच्चजाति का प्राणी दु:स और सुस में समान ही रहता है।।४०।। जिसके कष्ठ में लाल चामरों का समृह बँघा हुआ था, जिसका आसन शुन्य था, जो सामने शीधता से दौड़ रहा या तथा जो हाथियों की घटा को भ्रष्ट कर रहा था-इबर-उपर भगा रहा या ऐसा घोड़ा उस समय म केवल नाम से हरि था किन्तु किया से भी हरि-सिंह था।। ४१।। लोह के बाणों से सण्डित शरीर होने पर भी बोड़ा देग से इवर-उघर दौड़ रहा या उससे वह ऐसा जान पड़ता या मानों अपने मरे हुए स्वामी के शौर्य को रण की रज़्जमूमि में शीघ्र ही प्रकाशित कर रहा था ॥ ४२ ॥ शतु ने छोहे के मुखर से किसी के सिर पर प्रहार किया परन्तु विवश होनेपर भी उसने अपना शरीर भूमि पर नहीं छोड़ा सो ठीक ही है क्योंकि घीर वही कहलाता है जिसके बैर्य का प्रसार अहार्य होता है।। ४३।। तीक्ण जनी से रहित होनेपर भी वाज ने अभेश आवरण की मेद कर शीझ ही सुमट के प्राणों को हर लिया सो ठीक ही है क्योंकि दिन पूर्ण होनेपर कीन पुस्व जींबों की नष्ट नहीं करता है ? ॥ ४४ ॥ जो अपने शरीर के द्वारा क्लों से स्वामी की रक्षा कर रहा या, तथा सभी ओर जिसका वहा वैवें जनुपम वा ऐसे किसी मौद्धा ने क्षण कर में

१. क्रिकेपि विकासमुजे करवास्त्रवस्तीं वामे करे विश्वयन्तिरपुनाप तादी । वीरस्य तस्य रिपुत्रव्यनकेलिकायानकीणव्यक्तिरनमस्त हि विकास्त्रम् ॥५५॥ ---जीक्श्यर, कस्य १०

रसम् सारेन्यः प्रतिगत्तानयातेः वर्णेयात्तान्याव्यक्तानात्तातः ।
चेत्नीवाकारत्वात्तुं वाचेन कुर्णेवेवतः वि व वर्णेत वीरेः ॥४५
कुर्णायामां विषुतां व वाच्यां स्थानित्रवारं निवानीयां व ।
सत्या वाचेरावित्रावृत्येवित में चेतुरावोऽव्यवेदय स्राः ॥४६
वर्णेय सार्वः करिणां करेत्र किन्येरोपैः पीतिवर्णेव्य ।
रचेरव समाप्तावृर्णेवित्रीयं स्वृत्य वृतं क्रारावित्रं तद् ॥४७
प्रयीय रक्षात्रवात्ताष्ट्र नरा गराव्यवात्तावृत्यव्यक्तराः ।
यरं कक्षात्रेः तह पातुवाताः व्यवस्थात्त्रके मनुव्यविद्यम् ॥४८
सविव्यत्त्रवार्षित्रवाय्यक्ताः चवत्र् वीद्याव्यवस्थात्त्रवात्त्रः ।
स्ताव्यात्त्रवार्षेत्रविव्यवस्थातिकाव्यवस्थात्त्रवार्षेत्रवर्णात्त्रः ।
स्ताव्यात्रवार्षेत्रवर्णेवाव्यतिकाव्यवस्थात्त्रवर्णेवर्णेवर्णेवर्णे ॥५९
सन्त्री प्रतिवृत्तिवर्णं विव्यव्य संज्ञावस्थात्त्रस्थात्त्रवर्णेवः ॥५१
कृत्याय सीर्वितित्रवर्णं विव्यव्य संज्ञावस्थात्त्रस्थात्त्रवर्णे ।
सहार्ष्यस्यूहविद्योवस्यं सर्वं विभेदानवर्णं व्यवस्यु ॥५२

वयने शरीर को सस्मा-वर्मानिमिमा बड़ी कर दिया से ठीक ही है नयोंकि सुनिश्चित बीर क्या नहीं करता है ? 11 ४५ 11 शूर वीर, वक्षपि वावों से ज्याप्त शरीर वे तो भी वे कुल का अधिमान, विद्यास लक्जा, स्वामी का प्रसाद और अपने पौरुष का विचार कर परस्पर एक दूसरे को देश कीचे नहीं विदे वे ॥ ४६ ॥ वह बुद्ध का मैदान कट कर पड़े हुए हाबियों के दौतों, वारीरों, सूड़ों, अनेक क्वआओं और जिनके भीरे तथा घुरा टूट गये हैं ऐसे रखीं से ज्यास होकर दुर्वम हो गया या- उसमें बजना कठिन हो गया या ।। ४७ ।। जनक्यी मंदिरा को वीकर को सीघा ही मर्स हो सबे वे, जिनके कक वेश मनुष्यों की जातिस्पी मालाओं से युक्त ये तथा को इच्छानुसार मुर्वों को किये हुए के ऐसे राक्षस कवन्यों-किररहित वड़ों के साथ नाथ रहे वे ॥ ४८ ॥ शब्द करनेवाले म्युनालों के मुख-रूपी बौसों से उत्पन्न जिन ने दया से ही मानों बागरूपी पिजड़ों में स्वित समस्त मृतकों को जका दिया था सी ठीक ही है क्योंकि साहस का काम करनेवाले जनुत्थों को कौन नहीं बहुज करता है ? ।। ४९ ।। उन दोनों सेनाओं के बहुत मारी वर्वीले हाबी-बोड़े, पैदल सैनिक बीर रखों के समूह का परस्पर एक पूसरे की लक्ष्य कर की चारों और बुद्ध हुआ था वह यमराज का उदर अंग्ले के क्षिये हुआ या । भाषार्थ--- उस युद्ध में अनेक जीवों का विचात हुका था ॥५०॥ तदगन्तर सहितीस वीर, सेना नावक और रत्र के क्यर स्वित, प्रमुख्यारी हरिश्तम् नामक मन्त्री ने वाणों के समूह से एक ही साम क्षम की सेना और आकाश को आकारियां कर विवा ॥ ५१ ॥ उसने भारतें के हाता पत्र की शिरियों में साथ बोद्यांकों के किर हेंद दिवे और विश्व प्रकार पानी करने वहे की बेद वेता है एसी प्रकार हास्त्रियों की महावों के साम बड़े-बड़े रक्ताबुह के विशेष बस्य की मेर विसा

१. ब्रुर: म० । २. मस्मीत्रकांशस्त म० । ३. निकेष्ट व० ।

व्यक्तं विकेतः सक्तातवर्वेक्तंत्रमुः स्वाह्यस्य नातैः ।
तिराम्त्रमुक्तमुक्तायम्बित नेयुक्तको मान्यरविभिवित्य ११९३
विताम्त्रमुक्तरिकुत्वम्तः सरेरमेतः स बद्धानि विक्ताः ।
वारेरिकेतुः कथकाति नसः निमाय संबोध्यनिस्तरतोऽपि ११९४
तावनामित्यं निकवातुर्वीयं सं बीवयं भीमं प्रचमाय मीनः ।
विराद्धायीरामुक्ते सरेय निष्कृत्वसेनायित्वस्तृतेन ११९५
रवेन तस्त्यापियुनं स यत्वा बवाविकावाधितकेतनेन ।
भनोत्रवादेकत तमासु वार्वेक्याय वावय्यविनादितायः ११९६
विक्रियुक्तास्तर्य कृत्वायं शीमः सरेर्यनुर्वेदविक्तनराते ।
वास्त्रवास्त्रमात्रविनोक्षकाकः सत्तावतंत्तीकृतवाक्त्योवः ।१९७
विक्रियं वेपात्तर् केषुवध्यपा कितार्यंत्रमेन सरासनं सः ।
सतः स भन्ती कवयेन भीनं सन्त्या च वक्तस्ययं वधान ११५८
वापं विहायासिकतां गृहोत्या रपात्तमुत्वतृत्य रचं तदीयम् ।
सक्तारपट्टेरिकरं प्रयात्य अग्राहं भीमत्तपुत्वरस्तरः ।१९९

।। ५२ ।। जब हरिश्मध्य मन्त्री बहुत मारी वाणों की वर्षा को छोड़ रहा था तब छत्रों के साथ-साथ ध्वजाएँ गिर गईं, हाथियों के साथ-साथ खाली घोड़े भयभीत हो इघर-उघर भागने लगे, और सूर्य की किरणों के साथ-साथ दिशाएँ नष्ट हो गई ।। ५३ ।। जिस प्रकार अतिशक्ष्यत् -- अत्यन्त शक् और गीछ आकार की घारण करनेवाला चन्त्रमा अत्यन्त शद्ध किरणों के द्वारा रात्रि के समय जहा-राही कमलों को संकोच प्राप्त कराता है जसी प्रकार अति शुद्ध वृत्त:-अत्यन्त शुद्ध आचार बाला अथवा शुद्ध आचार का उल्लङ्कन करनेवाला हरिक्क्य अनेक वाणों के द्वारा विष्णु-त्रिपृष्ठ की सेनाओं को वहाँ-तहाँ संकोच प्राप्त कराने लगा ।। ५४ ।। इस प्रकार अपनी भूजाओं के पराक्रम को विस्तुत करनेवाले उस भयंकर हरिक्षमध् को देखकर त्रिपृष्ठ के सेनापति भीम ने जो कि सदा निर्मय रक्ता था, बढाये हुए बाण से युद्ध करने के लिये ललकारा ॥ ५५ ॥ धनुष की टंकार से दिशाओं को शब्दायमान करनेवाले भीम ने, जिसकी ध्वजा वायु से कम्बी हो रही थी तथा क्रिसके बोडे मन के समान वेग वाले बे ऐसे रथ से उसके सन्मुख जाकर वाणों से उसे शीध ही क्षेत्र दिया ॥ ५६ ॥ जिसके वाण घारण करने और छोड़ने का काल दिलाई नहीं देता या तथा जिसने सुन्दर डोरी को कान का आभूषण बना रक्खा था ऐसे धनुर्वेद के जाता भीम ने अपने वाणों से उसके वानों को बीच में ही छेद डाला था।। ५७ ।। भीन ने अर्द्धन्द्राकार तीक्ष्ण बाण से व्यव-बब्द के साथ उसके अनुष को शीघ्र ही छेद दिया । तदनन्तर उस हरिश्मश्रु मन्त्री ने कणय नामक शस्त्र से नर्यकर भीम के वक्षास्थल पर शक्ति के द्वारा निर्दयतापूर्वक प्रहार किया ॥५८॥ तदनन्तर महापराक्रमी भोग ने धनुष को छोड़ कर तलवार रूपी लता को ग्रहण किया और अपने रब से उसके रय पर उक्क कर तथा लखाट तट पर श्रेष्ठ तलकार की गिरा कर कर्यात तलकार से लखाट तट पर प्रहार कर उसे पकड़ लिया ।। ५९ ।। शत्रु के सेकड़ों शस्त्रों के समृह से विसका वहा:स्वरू

१. मौबी म० । २. सिताइ बन्द्रेष० म० । ३. प्रपस्य ब् ।

वारामुकः वरम्पारामुकीकेषिमाध्यिकास्वकाव्यकेष्टः । बिस्का रणे क्वाशिक्षं किरेके अस्तक्षकं सुविक्षा हि बोर्कन् ॥६० अनन्यसायारणयस्योगं वानेन्द्र युद्धेश्च नियोगपुरम् । यमार्वतो समुजिनसभासम् अतापनाचेत्रसिम् सम्बेग सदर सकामानं करिनात्रप्रवेतीसां विशायकामास कांगः आरोपेः । तूरमुक्फरव क्यान्यकं या पुरुषारं शंकति केपराणाम् ॥६२ जिल्लाकंकोतें: सकता च रोसां पूरो क्रमूचे प्रशिक्षणकेन । विमुद्धाराष्ट्रकारासमेग कारायमुम्हि विद्यागारिकाम् ॥६३ सावज्ञमाळोवय समर्बकोत्तिरावस्य चापं मुख्यम्बसीयः ३ बारोपवामास विना प्रयस्ताम संभवत्याविनुते कि श्रूरः ॥६४ संबाय बेनेन सरं प्रभावादाहुच्य चार्च तरना मुनोप । एको बनाविक्तरपुणक्रमेण प्राप्तोस्यसंस्थानमिनुस्तवासी ॥६५ तस्यालुनात्केतनवंद्यवर्षिट सहंत्रारूथपीकतवा स सार्टम् । माम्बतः संततपक्षवामेर्वायेः स्वनामाकरमुप्रिताञ्चेः ॥६६ क्रमा तदीये हरिकम्परोऽपि शीक्षोपधने विजयेक्कश्याः। भूजे निकातं निषयान रोपं वामेत्रदे स्थानककुपराज् ॥६७ एकेन तस्यायतमार्गणेव क्रिस्वातप्रश्नं कवकीप्वज्ञं च । अन्येन बुद्दामनिमुन्पयुक्तमुन्यस्थानासः किरीटक्टात् ॥६८

तवा दश्य शरीर विदीर्ण हो गया था ऐसा बातायुष नामक योदा युद्ध में भूमध्यक को जीत कर स्थोभित हो रहा था सो ठीक ही है क्योंकि श्रवीरता ही राजाओं का आभूषण है।।६०।। प्रतामी क्रमाबाद ने अपने नाम को क्षणभर में सार्यकता प्राप्त कराने के लिये ही मानों असाधारण भूववल से यक्त अयंकर बक्रानियोध को युद्ध में जीत लिया था ।। ६१ ।। जिसने समस्त सेना को कस्पित कर दिया या तथा जो अध्यक्षीय की निजयपताका के समान यूद्ध में निद्धाधरों के आगे-आगे कछता था ऐसे ब्रह्मक्य नासक राजा को जब नामक राजा ने वाणों के समुद्र से नीचे मिरा विमा 11 ६२ ।। तदनन्तर सिमें हुए धनुष से आकाश को आक्छाबित करनेवाकी वृष्टि को छोड़नेवाला अवसीय अवंबर्शित की समस्त सेना को जीत कर आये हुआ ।। ६३ ।। निर्भय अवंबर्शित ने उसे अनादर के साथ देसकर मजबूत बनुत्र को उठाया और विचा प्रवत्न के ही भढ़ा विया सो क्षेक्र ही है क्योंकि बारबीर मनुष्य रणावभाव में संभ्रम को प्राप्त नहीं होता ॥ ६४ ॥ वर्षकीरित ने प्रभाव से प्रमुख सींचा और उस पर केन से वाण चढ़ा कर इसने कर से छोड़ा कि एक ही वाल, पंक्ति के नुवासन से असंस्थातपने को प्राप्त हो गया ॥ ६५ ॥ जिनके एक्स फैले हुए वे तथा जिनके अन्त अपने नहम के अक्षरों से अधिक में ऐसे नाणों के द्वास अर्थातीरित है. अन्यपीय के ध्वजरण्य की स्माकी ग्रंश रुक्ष्मीकुणी कदा के साथ कह से कहट बाला 11.56 11 बाबबीय ने भी कोचपूर्वक विजयसमारी की कीका को तक्तिया के समान दिसनेवाकी उद्युक्ती दाहियी मुद्धा पर चंचल कञ्चपक्षों से युव्ह सीव्य बाज गाड़ दिया ।। ६७ ।। एक लम्बे बाज से उसने उसके छत्र तथा विजय पताका को छेदा और दूसरे बाम के द्वारा मुकुट के अप्रशास के उत्तर की ओर: एउने वाकी किरकों के गुक्र

तस्यार्वकीर्वेर्वनुवीक्षाकीर्वः विच्येतः वस्त्रेयः वक्तेत्रतस्य । बिहास सरसोडिंग निरम्समीतिः असेन तं ब्राहरवानिक्रीण्यम् ॥६९ विश्वर्य गाराचपरम्पराजिनेच ते बसामेन सार्वेष् । तकार्यकीर्तिः सुक्षमे निताम्तं हत्या रिचुं को म विभाति युद्धे ११७० अत्येरबच्यं युवि कामनेषं प्रधापतिर्वोत्तनको विकित्ये । पुरा द्वपस्थन्तुवि कामवेर्व प्रकारतिस्तीर्वेष्ठतानिकासः ॥७१ प्रमुख वर्ष शक्तिकेकारस्य स्थवाहुबीव्यक्तिकावेण युद्धे । जवातायामा हयकम्परस्य विमा प्रयासेम पितासँकीर्तेः ॥७२ नमजारान्सप्तरारां विजित्य विकासुवाबीन्विकाने विराजन् । पुरःस्वितं मीकर्यं मदान्यमानोक्त्यामास हरिसंयेगम् ॥७३ अभीयतस्तौ प्रधनाय बीराककीज्ञयमत्यूजितसस्ययुक्तौ । पूर्वापरी बारिनिधी धयान्ते कल्पस्य कल्पापरनायकल्पी ॥७४ बकाचिकस्यापि बकस्य पूर्वं बस्तो चिद्यालं गवया जन्नान । जिलाबिजेवं प्रवयस्तिकं विकासरः स्वं करणक्रियाभिः ॥७५ गवाशहारेण बक्षोऽपि तस्य प्रपत्त एन्ध्रं सुकृटं झिरस्बेन् । निपालयामास एका प्रगर्जन्निरम्मदेनेच घनोऽद्विकृटम् ॥७६

चूडामणि को उसाड़ फेंका ।। ६८ ।। अध्यक्षीय ने भारत के द्वारा उस गर्वीले बकेंकीति के धनुष के अभाग को छेर डाला तो उसने भी उस खण्डित धनुष को छोड़ कर निर्भय हो भाला से जस रणबांकुरे पर जोरदार प्रहार किया।। ६९।। उस समय अर्बकीर्ति वार्षो की सन्तत्ति से वेगपूर्वक कवस के साथ अइवसीय को विदीण कर अत्यन्त सुशोभित हो रहा था सो ठीक ही है क्योंकि युद्ध में शत्रु को मार कर कौन सुशीमित नहीं होता ?।। ७० ।। जिसप्रकार पहले पृथिवी पर तपस्या करनेवाले प्रथम तीर्थक्टर बुखभदेव ने कामदेव को जीता मा उसीप्रकार निर्भय राजा प्रजापित ने युद्ध में दूसरे के द्वारा अजय कामदेश नामक राजा को जोता था ।। ७१ ।। अर्कं कीर्ति के पिता ज्वलन कटी ने अञ्चयीय की विजयाभिलाया के साथ किसी प्रयास के बिना ही अपने बाहुबल की अधिकता से युद्ध अन्त्रक्षेक्षर के गर्व को सम्बद्ध कर दिया वा ।। ७२ ।। विवाद्भव आदि सातसी विद्यापरों को जीतकर सुशोभित होते हुए विश्वव ने सामने सहे हुए मदान्ध मीकरण को इसप्रकार देखा जिसप्रकार कि सिंह हाथी को देखता है।। ७३।। इन्ह्र के समान अस्यविक पराक्रम से युक्त दोनों वीर युद्ध के लिये एक दूसरे के सन्मुख उसप्रकार गये जिस प्रकार कि करूपान्त काल में पूर्व और पश्चिम समुद्र एक दूसरे के सन्मुख जाते हैं।। ७४ ॥ वस्त्रप्रद विकास संचाप करु-पराक्रम से अधिक वे तो भी युद्ध को नाना क्रियाओं के द्वारा अपनी अनेक प्रकार की शिक्षा-सम्बन्धी विशेषता को प्रकट करते हुए उस विद्याधर ने पहले उनके विभाक बक्त-स्थक पर गया से प्रहार किया ॥ ७५ ॥ इचर वक्रभद्र ने भी अक्सर प्राप्त कर कौब से जोरदार वर्जना की और गदाप्रहार के द्वारा विर पर स्थित उसके मुकूट की उस प्रकार

१. नगरवरान्यतवातानि जिल्ला व० । २. ब्रिएसाः म० ।

विरुप्तिस्तिषुपुर्वावनेषेषुंसाधारिक्तियाः रशकः।
कोर्वेव विद्यान्तराज्ञकवाः बंग्यान्तुविन्तुप्रकरैः क्षवाहंण् ११७७
कछत्वं वीक्ष्य क्षवोरिक्तवं बसं च वैर्व पुनि कौत्रकं च ।
कव्यानयोर्वेव्यति नैनि ताम्यत्तिवृत्त्रोक्षां सनसापरोहः ११७८
प्रापुर्वेषुव स्वसन्तानसत्त्रे वसस्य तर्वेव वसं च कोर्यम् ।
विवेतुर्ध्यस्मनभश्वपाणां प्रतिवृति बीर इवेमप्रतुः १४७९
वैसाध्यमन्त्रस्य वस्तेन युद्धे हसापुर्वा नौकर्षं हस्तेन ।
विनाय तं गोवण्यानु सुर्धार्थतिष्ठपं कृतः इव विवारिः १४८०
इति प्रधानात्रमहतानपान्यैर्गमस्वरात्वीक्य तुर्भुक्तव्यः ।
करेण सारं चनुरास्त्रस्य वानेन सीर्यं सनसा च वीरः १४८१
विहाय सर्वानितरात्र्यकार्यने वानेन सीर्यं सनसा च वीरः १४८१
विहाय सर्वानितरात्र्यकार्यनेष्ठा वस्त्रस्य स्व स प्रवासक्तवः ।।८२
वमानवाकारपुर्वाक्य सक्त्या योग्यो सनायं रिपुरेव नाव्यः ।
वमस्यतित्यक्वगस्तिवपृष्टं गुणाचिके कस्य न प्रधानः ।।८३

गिरा दिया जिस प्रकार कि बज्ज के द्वारा मेघ, पर्वत की शिसर को गिरा देता है।। ७६ ॥ उसके मुकूट से चारों ओर गिरे हुए अनेक मोतियों से व्याप्त युद्ध की मूमि ऐसी मुझोमित हो रही थी मानों विद्याघर राजलक्ष्मी के अश्रुन्बिदुओं के समूह से ही आघे क्षण के लिये व्याप्त हो गई हो ॥ ७७ ॥ दोनों ओर की सेनाएँ उन दोनों के अचिन्त्य बल, वैयें और युद्ध के कौशल को देखकर इन दोनों में कोई जीतेगा या नहीं इस प्रकार दु:सी होती हुई सन्देहरूपी भूका पर मन से आकृत हुई थी ।। ७८ ।। बलभद्र बिजय यद्यपि बन्य अनेक विद्याधरों को जीत चुके ये तो भी उनका बल और शीर्य अपने समान पराक्रम वाले उसी नीलरय पर उस प्रकार प्रकट हुआ था जिस प्रकार कि किसी गजराज का बल और शौर्य अपने ही समान पराक्रम वाले किसी घेर्यशाली प्रतिद्वन्द्वी गज पर प्रकट होता है ॥ ७९ ॥ युद्ध में दूसरे की सेना से असाध्य नीकरण को बलभद्र ने हकरत्न के द्वारा शीझ ही उस प्रकार मृत्यु की गोंचरता की प्राप्त करा दिया जिस प्रकार कि कुद्ध सिंह किसी मदमाते हाथी को करा देता है ॥ ८० ॥ तदनन्तर इस प्रकार अन्य छोगों के द्वारा प्रधान विद्यापरों की यरा देख धीर बीर अध्यक्षीय ने बायें हाथ से सुद्रुद्ध चनुष और मनसे शौर्य का आक्रम्बन लिया अर्थात् वार्ये हाथ से धनुष उठाकर हृदय में श्राता का भाव धारण किया ॥८१॥ हाथी पर चढ़ा हुआ वहबरीय बराभद्र आदि अन्य सब योद्धाओं को छोड़ कर यह 'प्रकृष्ट बरावान् त्रिपृष्ट कहां है ? कहां है ?' इस प्रकार पूछता हुआ पूर्वजन्म-सम्बन्धी कोध से उसके बागे सड़ा हो गया ॥८२॥ लोकोत्तर बाकार के बारक त्रिपुन्छ को देखर बस्वग्रीव ने माना कि मेरी लक्ष्मी के योग्य यही शत्र है दूसरा

!

रचन समरानिरं पतितः मृतिनृत्यस्तकम् कणिभूनकुषापदिमणितचनसम्बद्धाः

विक्रीणंतिक विस्तुर्तर्गयनवाव्यविष्टुत्करैः ॥७६॥

२. शास्त्रम् म० १ दे. स्वशास्त्र म० १

१. सदीयमुक्टोबर्खरनिसमीचितकः पासिसे

सुर्वित्वारान्विविवान्विविक्षे विद्यागयान्वक्षप्रकानसम्भात् ।

शारानिकान्विससर्वक्की वेकीकृतोस् मुन्नुवर्षुकेन ॥८४
विवानस्तराके पुरुवोस्तिन ते किवताः शाक्त्वपुर्विवृत्वतैः
शाराः शरेः पुरुवमया वभूवृत्याय अक्तुदेवि सतः परेवाम् ॥८५
एकीकृतकमातकवायुमार्था विनिभंगे वक्षभृता तमिका ।
विक्रकेव तां कौत्तुभरत्विधिक्वोक्तिकेवांश्चकठोररिकाः ॥८६
समन्ततो वृष्टिविवान्निरेवांकस्मावितावानमृक्षस्तं सर्पाम् ।
पक्षानिकोन्मूिकतपावपेन निराकरोत्तानावदेन कृत्वः ॥८७
गर्कान्मृगेन्तेः स्विरतुक्तवृत्तेः शैलैरसौ स्वोम रुरोव कृत्स्तम् ।
विभेव वेगेन हरिः कृषा तान्वक्येण वक्षायुभसिक्षमधीः ॥८८
अनिन्यनेन स्वक्रनेन वीरस्तस्तार स स्वोम घरातलं च ।
निर्वापयामास तमाशु विव्युविद्यामयान्मोविव्युव्यत्येः ॥८९
उल्कासहस्वस्वस्तितान्तरिक्षां सुर्वुनिवर्षाममुचत्स शक्तिम् ।
उरस्यके सा पुरुवोत्तमस्य स्कुरत्वरा हारकता वभूव ॥९०

नहीं सो ठीक ही है क्योंकि अधिक गुणवान् में किसका पक्षपात नहीं होता ? ॥८३॥ विधि को जानने बाले चक्रवर्ती-अभाषीय ने कृटिल किये हुए उन्नत भनूष की डीरी से सब ओर ऐसे अनेक बाण छोड़े जिनका कि रोकना अत्यन्त कठिन था. जो विद्यामय थे और जिनका अग्रभाग वज्र का था ॥८४॥ तदनन्तर पुरुषोत्तम त्रिपृष्ट ने अपने शार्जुनामक धनुष से छोड़े हुए बाणों के द्वारा उन बाणों को बीच में ही खण्डित कर दिया जिससे वे फुलों से निर्मित के समान नि:सार हो गये सो ठीक ही है क्योंकि दूसरों का भक्त भी सज्जन के लिये गुण का कारण ही होता है। भावार्थ-सज्जन का कोई पराभव करे तो वह पराभव भी उसके गुण के लिये ही होता है।। ८५।। चक्रवर्ती ने विद्या-बल से ऐसी रात्रि का निर्माण कर दिया जिसमें पृथ्वीतल और आकाश एक हो गये थे परन्तु सूर्यं की कठोर किरणों को जीतनेवाले विष्णु के कौस्तुभमणि की दीप्ति ने उसे नष्ट कर दिया ॥८६॥ बहबदीब ने विद्याबल से चारों ओर ऐसे सपों की सृष्टि कर दी जिन्होंने कि दृष्टिविषरूपी अग्नि की रेखाओं से दिशाओं को मिलन कर दिया था परन्तु विपुष्ट ने पह्नों की वाय से वृक्षों को उखाइनेवाले गरुड के द्वारा उन सपों को दूर हटा दिया ॥८७॥ अश्वप्रीय ने जिनपर सिंह गरज रहे थे तथा जिनकी ऊँची चोटियाँ स्थिर थीं ऐसे पर्वतों से समस्त आकाश को व्याप्त कर दिया परन्तु इन्द्र के समान लक्ष्मी के धारक त्रिपुष्ट ने क्रोध से वज के द्वारा उन्हें शीघ्र ही चूर-चूर कर डाला ॥८८॥ धीर-बीर अवबग्रीव ने ईन्धन से रहित अग्नि के द्वारा आकाश और पृथ्वीतल को आच्छादित कर दिया परन्तु विष्णु त्रिपृष्ट ने विद्यामय मेघ के द्वारा छोड़े हुए जल से उस अग्नि को शीघ्र ही बुझा दिया ॥८९॥ उसने हजारों उल्काओं के द्वारा आकाश को प्रज्वस्थित करने वाली अत्यन्त दुनिवार शक्ति छोड़ी परन्तु वह त्रिपृष्ट के वक्षःस्थल पर देदीप्यमान किरणों से युक्त हारू लता

१. बकीकृतो म० । २. जितोष्मांशु म० । ३. रेवा म० । ४. न्वियुजन् स म० ।

### प्रहरिंगी

इत्येवं विकलिसारावैद्यारमशारो युर्वारस्तुरगयकः करेण बक्रम् । आहात ज्वलनशिकापरीतवारं स्मेरास्यो हरिमिति निर्मयं बजावे ॥९१

पुष्पितामा

विफलयति मनोरवांस्तवेदं कुल्किवयरोऽपि सहो न पातुमस्मात् । निजनतिसववा सम प्रणामे कुरु परमात्मनि वा परत्र हेतौ ॥९२

## **बार्**खिकी डितम्

भीरोमीतिकरं स्ववीयवचनं नैवोजतानानिवं बन्येमध्यनितं परं मृतक्षित्रोः संज्ञसकं कि हरेः । चन्नं तेन कुकालचन्नसवृत्रं मन्येत कः सरवचान् जीयं वाचि न कर्मनि स्थितनित प्रस्थाह तं केशवः ॥९३

### वसन्ततिलकम्

भृत्वा तदीय वचनं सभयावनीशै राक्षोत्रयमानमयुचत्तरता स चक्रम् । तत्त्राय दक्षिणकरं मृगराजशत्रो राज्ञापयेति निगदन्युहुदबर्दाचः ॥९४

#### सम्बरा

एतले बङ्गमुमं प्रचितिरपुद्धिरच्छेदरकावणाङ्गं विद्वन्यस्य प्रतायाविकमित्रले पूर्णकामो द्वामूस्वम् । सत्प्रामं ने करामं इतसुङ्कतवज्ञासत्स्ममं वेह मत्वा पूज्यं ते मेऽक्ष्मियुग्मं भेटनिभृततया तिष्ठ वाप्रेऽस्य वैर्यात् ॥९५

वन गई ॥९०॥ इस प्रकार जिसके समस्त श्रेष्ठ शस्त्र निष्मल कर दिये गये थे ऐसे उस दुनिवार बहब-श्रीब ने अग्नि ज्वालाओं से व्यास घारा वाले चक्ररत्न को हाथ से उठाया और स्मेर मुख हो निर्मय त्रिपृष्ट से इस प्रकार कहा ॥९१॥यह चक्ररत्न तुम्हारेमनोरथों को अभी निष्मल करता है, इससे रक्षा करने के लिये इन्द्र भी समयं नहीं है इस लिये तुम अपनी बुद्धि या तो मेरे लिये प्रणाम करने में लगाओ या परमव के लिये परमात्मा में लगाओ ॥ ९२ ॥ त्रिपृष्ठ ने यह कहते हुए उत्तर दिया कि तुम्हारा यह वचन कायर मनुष्य के लिये भय करने वाला है उन्नत मनुष्यों के लिये नहीं । जंगली हाथी की गर्जना मृग के बच्चे को तो भयभीत कर सकती है पर क्या सिंह को भी भयभीत करती है? तुम्हारा यह चक्र कुम्हार के चक्र के समान है उसके द्वारा कौन बरूवान माना जाता है? शूरता वचनों में नहीं किन्तु कार्य में म्यित है ॥ ९३ ॥ त्रिपृष्ट के वचन सुन, बन्नबगीब ने मबनीत राजाओं के द्वारा देसे जाने वाले उस कक्र को कीन्न ही छोड़ दिया परन्तु जिससे किरणें निकल रही थीं ऐसा वह चक्न 'आजा करो आजा करो' इस प्रकार बार-बार कहता हुआ विष्मुद्ध के दाहिने हाथ में जा पहुँचा ॥९४॥ त्रिपृष्ट ने कहा कि है विद्वन ! यह तुम्हारा वही भयंकर चक्र है विसका

१. यहनिबह्तवा व०।

# शार्क्लिकिडितम्

वृष्टवा तश्चित्रहस्तसंस्थितमुख्यवाकोस्क्सभेनिकं
तिश्वं मक्वकनं यथा हयगर्न तं विष्णुक्वे पुनः ।
सित्रप्रीय ममाशु पादपतने शिष्यस्थालम्बय
भेगोऽधंमुनियुङ्गवस्य तव नो वीतोऽम्यथा जीवितम् ॥९६
कवे तं तु विहस्य नीरिधमना जिल्लुं हयप्रीयकक्वक्रेण स्थमनेन गाँवतमितर्नालात्यक्रेण वा ।
भूतो नालयमायुषेरविवरं पूर्णं न मे कि महशीवा वाय न कुवंते सन् सन् कर्कक्वा धृति कि जनाः ॥९७
तिष्ठापे किमु भाषितेन बहुना त्वं यहि मृत्योर्मुखं
ह्यन्यस्त्रीसुरताभिलायज्ञकलं भुक्त्याच भूँबाह्वे ।
कि वा ये परवारसंगमसुख्यासक्तिस्तास्तु ते ।
जीवित्त कितिये प्रसाधितरियो सत्येव कालं चिरम् ॥९८

शरीर प्रसिद्ध शत्रुओं के शिररछेद से निकले हुए खून से लाल है तथा जिसके प्रताप से तुम समस्त पृथिबीतल पर पूर्णमनोरथ हुए थे। वह चक्र अब पूर्व पुण्य के प्रभाव से मेरे हाथ में आ चुका है। उसका फल यदि तुम्हें इस भव में अभोष्ट है तो हे सुभट! निश्वल रूपसे मेरे चरणयुगल को पुज्य मानो अथवा धैर्यपूर्वक इस चक्र के आगे खडे हो जाओ ॥ ९५ ॥ बड़ी-बड़ी ज्वालाओं से जिसकी चक्रधारा देदीप्यमान हो रही थी और जो निर्धुम अग्नि के समान जान पड़ता था उस चक्ररत्न को अपने हाथ में स्थित देख त्रिपुष्ट ने अश्वप्रीय से फिर कहा कि हे अश्वप्रीय या तो पैर पड़ने में शीघ्र ही मेरी शिष्यता का आलम्बन लो या कल्याण प्राप्ति के लिये मुनिराज की शिष्यता का सहारा लो। 'मैं' अन्य प्रकार से तुम्हारा जीवन नहीं देखता हूँ ॥ ९६ ॥ समुद्र के समान गंभीर अध्वयीव ने हुँस कर विजयो त्रिपुष्ट से कहा कि क्या तूँ अलातचक्र के समान इस चक्र से गवित बुद्धि नहीं हो रहा है ? और क्या मेरा विशाल घर शस्त्रों के द्वारा निविछद्र रूप से नहीं भरा है ? अथवा निश्चय से नीच मनुष्य क्या खली को पाकर संतोष नहीं करते ? अर्थात् अवस्य करते हैं। भावार्थ-जिस प्रकार नीच मनुष्य खली का टुकड़ा पाकर संतुष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार तूँ अलात चक्र के समान निःसार इस चक्र को पाकर गर्वित हो रहा है। तुझे यह निःसार चक्र बहुत बड़ा शस्त्र जान पड़ता है जब कि मेरा विशाल घर शस्त्रों से ऐसा परिपूर्ण है कि उसमें लिख रखने की छिद्र भी साली नहीं है।। ९७।। यह सुन त्रिपृष्ट ने कहा कि मूर्स ! आगे खड़ा हो, बहुत कहने से क्या लाभ है ? तूं मृत्यु के मुख को प्राप्त हो, आज युद्ध में परस्त्री के संभोग की अभिलाखा से उत्पन्न होने वाला फल भोग । जिनका चित्त परस्त्रियों के समागम रूप सुक्ष में अत्यन्त आसक है वे क्या शबुओं को वश करने वाले राजा के विद्यमान रहते हुए चिर काल तक जीवित रहते हैं ? ॥ ९८ ॥ इसके उत्तर में अध्वप्नीय ने कहा कि जो मेरी जूँठन है तथा घरण युगल की घूली के

१. रिववर बा । ३. कितनाम् मा । ३. भुक्तवाद्यं मा था । ४. मूढान्तरे मा । ६. के बा ।

### स्त्रम्भः (

मुक्तोत्पृष्टं सबीयं क्रमपुनकरबात्पुन्यमावन्तरापात् प्राप्येवं सोष्टवाय्यं सकवत्तराहुवं गृतितस्त्यं विषुवः । सुप्राणां वातितृष्टिर्भवति सूनि वरा सिक्यमात्रेऽपि सम्बे काचिक्वेद्वास्ति शांकास्त्य सम्बु द्वये सीक्रमेतस्थिप त्यम् ॥९९ शाद्रस्थित्रोडितस्

मार्वे प्राप्य स विष्णुरेनसंबदन्यत्यात्रयोस्त्यं तमे प्राप्तः विभवं करोमि कुमवं महारं युवा मानसम् । इत्युक्ते ह्यकन्यरेण पद्यं निर्मीत्सतस्तात्वात्वात् तत्कृष्णास्य विरो गृहाण स इति क्षित्रं हृरिः प्राक्षियत् ॥१०० याळसारिणी

अवकम्ब्य हरेस्तवा तदाक्षां विनिवृत्त्वासु रवाञ्चमाणिरङ्गे । समवातवदावकन्वरस्य स्कुरद्यविमुंकुटं क्षिरः क्षिरोवेः ॥१०१ क्षार्युक्तविकीवितम्

हत्वैवं हयकम्बरं निजरिपुं क्रिके बारानकस्वाकायस्कवितेन तेन न तथा रेजे पुरोवतिना । वैराहांसनसंपर्वं सह नृपैः पश्यक्षभोक्षञ्चिनामाबद्धानयवायनाख्यकिमृतां क्रिके विष्मुर्येवा ॥१०२ • इत्यसगक्तते भीवर्द्धमानचरिते महाकाव्ये त्रिपृष्टविजयो नाम नवनः सर्गः

तुल्य अथवा खली के दुकड़े के समान है ऐसे इस पत्थर के खण्ड रूप चक्र को पाकर तूँ अत्यन्त राग से गींवत और विमूढ हो रहा है सो ठीक ही है क्योंकि पृथिवी पर एक सीय के मिकले पर भी कृद मनुष्यों को बत्यन्त संतोष होता है। यदि तेरे हृदय में कुछ शक्ति है तो तूँ शोध्र ही इसे छोड़ ॥ ९९ ॥ चक्ररत्न को पाकर विष्णु ने इस प्रकार कहा कि तूँ मेरे चरणों में नमस्कार कर और हृदय के भीतर विद्यमान इस मिच्यागर्व को छोड़ दे तो मै तेरा पहले जैसा वैमव कर दूंगा। इस प्रकार कहने पर अववधीब ने तत्काल जिसकी कठोर मत्संना की थी ऐसे विष्णु नारायण पदचारी क्रियुट ने कुपित होकर 'इसका शिर प्रहण करो' यह कहते हुए शीध्र ही चक्र को चला दिया ॥ १०० ॥ उसी समय विपृष्ट की उस आजा का अवकच्यन लेकर वह चक्ररत्न शीध्र ही बुद्धभूमि में लौटा और उसने जिस पर देदीप्यमान किरणों से गुक्त मुकुट लगा हुआ वा ऐसे अववधीब के मस्तक को उसके कण्ड से नीचे यिरा दिया ॥१०१॥ इस प्रकार अपने शत्र ब्राह्मां को सारकर सामने खड़े हुए तथा चक्रभारा की अग्न ज्वाकाओं के हारा लाल-लाक परक्षों से गुक्त की सरह सामने खड़े हुए तथा चक्रभारा की अग्न ज्वाकाओं के हारा लाल-लाक परक्षों से गुक्त की सरह विक्रनेवाले चक्ररत्न से देर को सुचित करने वाली संपद्म को राजाओं के साथ देखने वाला विष्णु जस प्रकार सुद्योंकिस नहीं हुआ था जिस प्रकार कि सम्बर्ध मामना के लिये अञ्जलि बाँकनर साम हुए विद्यावारों के चक्र-सनूद से सुद्योंकित हुआ था। शिस प्रकार कि अभ्य मामना के लिये अञ्जलि बाँकनर साम हुए विद्यावारों के चक्र-सनूद से सुद्योंकित हुआ था। १९०२ ॥

इस प्रकार असम्बद्धि इस श्रीमद्धिमानम्परित नामक महाकामा में त्रिपृष्ट की विश्वय का

यर्गन करनेकाला सीवां सर्ग समाप्त हुवा ।

१, तमः म० । २. कुमूर्व म० व० । ३. बह्याद्रुवा व० । ४. प्रीक्षपत् म० ।

## दश्वयः सर्गः वंशस्यम्

अवाभिविक्तो विजयेन केशवः समं नरेन्द्रैः सकलेश्व केवरैः ।
पुरा समध्यप्रं जिनं सपर्यया स वक्तमानवं ययोक्तया पुनः ॥१
प्रणामतुष्टेगुंगिनः ससंभ्रमेक्वीरिताशोरिनपूज्य राजकम् ।
पुरस्सरीभूतरवाङ्गमञ्जलो हरिः प्रतस्थे दशविनिजगीवया ॥२
विशं महेन्द्रस्य महेन्द्रसिन्निनः पुरा वशीकृत्य निजेन तेजसा ।
रराज वेवं विनमय्य मागवं परार्ज्ञत्द्वसिवित्रभूषणेः ॥३
ततो वरावि तनुमच्युतो नतं सुरं प्रभासं च परानिष क्रमात् ।
उपागतान्द्रीपपतीनुपायनैरितष्टिपत्ताक्षिज एव धामिन ॥४
स भारतार्ज्ञं परिसम्मितैविनीविष्यय सर्वं करदं यथेच्छ्या ।
ततः पुरं पोवनमुच्छित्रव्यजं विवेश पौरैः परिवायं पूजितः ।॥५
हरेक्वीचीमवसभनायकां प्रसावतः श्रीणमवाप्य वाष्टिछताम् ।
अभूत्कृतावां रचनूपुरेक्वरो न वर्षते कः पुरुषोत्तमाधितः ॥६
अयं पतिवां विश्वयार्ज्ञंवासिनां वहण्यमस्यैव निदेशम ।वरात् ।
इतीरियत्वा सह तेन वेचरान्युमोच सम्मान्य यशक्रमं विभुः ॥७

### दश्रम सर्ग

अयानन्तर समस्त राजाओं और विद्याधरों ने विजय बलभद्र के साथ जिसका राज्याभिषेक किया था ऐसे नारायण त्रिपृष्ट ने पहले जिनेन्द्र भगवान् की पूजा कर पक्चात् यथोक्त यथोक्त विधि से चकरत्न की पूजा की ॥ १ ॥ तदनन्तर प्रणाम से संतुष्ट और हवें से परिपूर्ण गुरुजनों ने जिसे आशीर्वाद दिया था तथा जिसके आगे महामाञ्जलिक चक्ररत्न चल रहा था ऐसे त्रिपृष्ट ने दशों दिशाओं को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया ॥ २ ॥ महेन्द्र की समानता रखने वाला त्रिपुब्ट, सर्वप्रथम अपने तेज से पूर्व दिशा को वश करतथा मागब देव को नम्रीभूत कर उसके द्वारा दिये हुए नाना प्रकार के श्रेष्ठ आभूषणों से सुशोभित हुआ ॥ ३ ॥ तत्पश्चात् नारायण ने विनत होकर आये हुए बरतनु और प्रभास नामक देव को तथा उपहार लेकर क्रम से आये हुए अन्य द्वीपों के राजाओं को उनके अपने ही स्थान पर प्रतिष्ठित किया। भावार्थ--जो जहाँ का राजा था उसे वहीं का राजा रहने दिया ।। ४ ।। उसने सीमित दिनों के द्वारा सम्पूर्ण भरतार्थ क्षेत्र की अर्थात् विजयार्थ पर्वत के दक्षिणदिग्वर्ती अर्धभरत क्षेत्र को स्वेच्छा से करदाता बनाया पश्चात् नागरिक जनों ने घेर कर जिसकी पूजा की थी ऐसे त्रिपृष्ट फहराती हुई पताकाओं से सुशोभित पोदनपुर में प्रवेश किया ।। ५ ॥ रथनूपुर नगर का राजा ज्वलनजटी हरि के प्रसाद से नायकविहीन, चिरकाङ्क्षित उत्तर श्रेणी को प्राप्त कर कुतकृत्य हो गया सो ठीक ही है क्योंकि पुरुषोत्तम नारायण अथवा उत्तम पुरुष का आश्रय करने वाला कौन पुरुष वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है ॥६॥ विजया में पर्वत पर रहने १. पुरितः म०।

ययावयापुण्ड्य ततः प्रवावतः व्यवचरेत्रस्य पुरेव पावयोः ।
पवात सचाव् सहं सीरपाणिना सतां है सक्व्या विनयो वितीयते ॥८
प्रमामपर्यत्तिरिटकोटिना निषीड्यतः चरणाणुवद्वयम् ।
मुर्वावं कीति परिरम्य तावुमी स्वतंत्रसा तं विसस्वंतुः समम् ॥९
ययौ तनुव्यमपुर्वावय पद्धति परां सतीनां तह वायुवेगया ।
प्रमुष्य तच्यकुस्तव्यपाणिना नमस्वरेग्वते मुदुरात्मनोऽप्यती ॥१०
नरेश्वरैः वोडस्रभिः समन्वितो हरिः सहस्रेः क्रमनीयम्तिभः ।
वयुभिरप्यष्टसहस्रसिम्मतेः सुरेश्य नित्यं विरुश्य क्रिक्ट्रैः ॥११
निरीवय ताच्याव्यक्तित प्रवापतिः सुतस्य तस्य स्वमनोऽप्रवित्यः ।
स्वयन्युवर्यः तह पिप्रियं परं मनोरचेम्योऽप्यतिरिक्तपृतिनः ॥१२
स भूपतीनां च नभोविकञ्चिमां नवप्रभाकों मुकुदेषु पावयोः ।
विगतरेष्विनमुमरीचिनमंत्रां निषाय कीतिं च श्रवास वेदिनीम् ॥१३
स्वपावनचान्तविवस्य विसया स्वरन्यकानवछोस्य वेद्यायः ।
परानुकम्यानकरोइयार्वविवस्यकवो हि प्रवतेषु साववः ॥१४

वाले आप सब विद्याधरोंका यह ज्वकनजटी स्वामी है, आदर से इसी की आज्ञा घारण करो यह कह कर विष्णुट ने यथाक्रम से सम्मानित कर उवक्रनजटी के साथ समस्त विद्याघरों को छोड़ाकर-विदा किया ॥ ७ ॥ तदनन्तर राजा प्रजापति से पूछ कर त्रिपुष्ट ने बलभद्र के साथ सर्वप्रथम विद्या-घराधिपति ज्वलनवटी के चरणों में प्रमाण किया सो ठीक ही है क्योंकि सत्पृष्ट्यों की लक्ष्मी विनय का ही प्रदान करती है।। ८।। प्रणाम के लिये सके हुए मुकूट के अग्रभाग के चरणकमलयुगल को पीड़ित करने वाले अकंकीर्ति का हुएं से आलि इन कर बलमद्र और नारायण ने उसे अपने तेज के साथ विदा किया । भावार्थ-ज्वलनजटी के पुत्र अकंकीर्ति ने जाते समय विजय और त्रिपुष्ट दोनों के चरणों में शिर शुका कर नमस्कार किया तथा दोनों ने हर्षपूर्वक आलि जून कर उसे विदा किया। अर्जकीति के माध्यम से इनका तेज विद्याघरों के निवासक्षेत्र में विस्तृत हुवा था।। ९।। विद्याघरों का इन्द्र ज्वलनजटी अपनी पुत्री को सती स्त्रियों की श्रेष्ठपद्धति का उपदेश देकर तथा अपनी स्त्री बाबुबेशा के साथ, उसके अश्रपूर्णनेत्रों को अपने हाथ से बार-बार पोंछ कर चला गया ॥ १० ॥ सोलह हजार राजाओं, बाठ हजार सुन्दर स्त्रियों तथा कि कुरता की प्राप्त हुए बनेक देवों से युक त्रिपुष्ट नारायण नित्यप्रति सुक्षोभित होने छगा ॥११॥ इस प्रकार राजा प्रकापति अपने मन के अनुकूछ चलने वाले उस पुत्र के साम्राज्य को देख कर मनोरयों से भी अधिक विभृति के भारक अपने बन्धुओं के साथ अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १२ ॥ वह त्रियुष्ट, पैरों के नख-सम्बन्धी कान्ति के समूह को राजाओं तथा विद्याघरों के मुकुटों पर और चन्द्रमा की किरणों के समान निर्मेल कीति को विशाओं के बीच स्थापित कर पूषिवी का शासन करने लगा ॥ १३ ॥ दया से जाद बुद्धिवाले नारायक ने मन्त्री की किक्स से अपने बरणों में सुके हुए रात्रुओं के बच्चों को देख कर उनपर बहुत भारी दबा की सो क्षेक ही है क्योंकि सत्पूर्व नम्मजनों पर बयालु होते ही हैं ॥१४॥ उस समय

१. सिरसा प्रदूबे म॰ । २. स्ववेशसा म० ।

अकाकमृत्युनं वसूध देहितां मनोरवानाममितनंकोस्वन
अकुक्यवन्याजितसस्यमाणिनी तदीयपुन्येत घरापि सा सवा ॥१५
कुकाय सर्वत्र सवा प्रारेशियां वश्री तविच्छा मनुवर्तयम्मवत् ।
महोरकः सालनमात्रमम्बुदाः सुगन्धितोयं ववृत्रुविने विने ॥१६
व्यास्त सर्वर्तुगन्नो निरन्तरं निज्ञृत्तामां प्रसबेद्ध बीरुवाम् ।
समं समन्योग्यविरोधवानिय प्रमुख्यमद्भक्षरं हि बक्तिणः ॥१७
सुराज्ञि वस्निन्यरिपाति मेविनीमनूनवृत्तेषु समुभ्रतात्मसु ।
मृचेकानामुक्यौवनिवयां कुचेषु काठिन्यमभूक्व सोष्मता ॥१८
ववामसावृत्त्योवनिवयां कुचेषु काठिन्यमभूक्व सोष्मता ॥१८
ववामसावृत्त्योव योवितामकश्यतान्तर्मेळनत्वमध्यसम् ॥१९
सवान्तराजेषु वरासु वर्वणावंजो विकारप्रसरायहारिषु ।
अवायताभेषु विवित्रक्यता निर्यंकं ग्रांतत्वस्यकारणम् ॥२०

उसके पुण्य से प्राणियों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कोई भी मनुष्य मनोरथों का अगति नहीं था तथा पृथिवी भी सदा विना जोते हुए प्राप्त होने वाली उत्तम घान्य से सुशोभित रहती थी ॥१५॥ सब स्थानों पर सब समय प्राणियों के सुख के लिये **त्रिपुष्ट** की इच्छा के अनुसार वायु बहती थी और मेघ प्रति दिन मात्र पृथिवी की धूलि को घोने वाले सुगन्धित जल की वर्षा करते थे।।१६।। पण्स्पर के विरोध से युक्त होने पर भी समस्त ऋतुओं का समूह अपने वृक्षों और लताओं के पुष्पों द्वारा एक ही साथ उसकी उपासना करता था सो ठीक ही है क्योंकि बक्रवर्ती का प्रमुख आश्चर्य कारी होता ही है।।१७।। उस उत्तम राजा के पृथिवी का पालन करने पर काठिन्य कठोरता और सोष्मता उष्णता से मरपूर यदि था तो प्रगाढ यौवन से सुशोभित मगनयनी स्त्रियों के अनून वृत्त-स्यूल और और गोल तथा समुन्नतात्मा-उस् ङ्काकार स्तनों में ही था वहां के अनून वृक्ष-उत्कृष्ट चारित्र से युक्त तथा उदाराशय मनुष्यों में काठिन्य-निर्देयता और सोष्मता अहंकार से परिपूर्ण नही था।। १८।। जिन्होंने साधुश्रवण-उत्तम कानों को प्राप्त किया था, अर्थात् जो कानों तक लम्बे थे, जो सामित लम्बाई से सहित कान्ति को धारण करते थे तथा जो धवल--निर्मल थे ऐसे स्त्रियों के नेत्रों में ही है चट्चलता तथा मीतर की अत्यधिक मिलनता—श्यामलता दिखाई देती थी वहाँ के उन मनुष्यों में जिन्होंने कि समी-चीन वास्त्रों का श्रवण प्राप्त किया था अर्थात् जो उत्तम शस्त्र सुना करते थे, जो सायति— उत्तर काल-सुन्दर अविषय काल से सहित् कान्ति का घारण करते थे, तथा स्वभाव से धवल-निर्मल थे, चञ्चलता और अन्तरङ्ग का कलुषितता नहीं दिलाई देती थी।।१९।। जो सदा अन्तरङ्ग से आहं रहते थे तथा पृथिवी पर वर्षा करने से जो बूलिविकार के समूह को दूर करने वाले थे ऐसे मेघों में ही विचित्ररूपता-नाना आकृतियों को घारण करना, तथा कारण के बिना निरयंक गर्जना भी पाई जाती थी किन्तु वहाँ के उन मनुष्यों में जोकि सदा अन्तरङ्ग से ववासु थे, और धर्मामृत की वर्षा पाप विकार के समूह को दूर करने वाले थे, विचित्रकपता-नानारूप बनाना और कारण के बिना ही निष्प्रयोजन गर्जना—बहुत बकवाद करना नहीं शाया

१. काचन व० । २. परिष्कृताः व० ।

वस्त्र विकास स्थानिक विकास क्षेत्र कार्य क्षेत्र कार्य क्षेत्र कार्य का

जाता था ॥२०॥ जो पृथिवीतल पर असङ्खनीय थे लॉबने योग्य नहीं थे, प्रशस्त बंब थे-जिन पर बांसों के उत्तम वृक्ष लगे हुए वे तथा को ऊँचाई की भारण कर रहे वे ऐसे पर्वती में ही विपक्षिता-पह्नों का बभाव वा तथा निश्चित रूप से दुर्गागंगति केंचे-नीचे बोटे मार्ग में गमन करना पाया जाता था किन्तु वहीं के उन बन्य मनुष्यों में जो अवररणीय मर्यादा-सम्पन्न थे, प्रशस्त वंश-उन्व कुलीन थे तथा गुज़ता-उवारता को धारण करते थे, विपक्षिता विरोध तथा दुर्मार्गगतिता लोटे मार्ग में चलना दुराचरण नहीं पामा जाता या ॥२१॥ अतुनसस्य जिनमें बड़े-बड़े जीव जन्तु थे, बहुररनवाली-जी बहुत रत्नों से सुशोभित थे, अत्यन्त हिस्सूत थे और गहराई वाले थे ऐसे समुद्र ही प्रसिद्ध तथा दुष्ट मगरमञ्च बादि बाहों से युवत होने के कारण अभिलापी मनुष्यों के लिये अत्यधिक कठिनाई से प्रवेश करने के योग्य स्विति की घारण करते ये किन्तु वहाँ के वे मनुष्य, जो अनूनसत्त-प्रवरूपराक्रमी थे, बहुरत्नधाली-जी सम्य-रदर्शनादि रत्नों से सुशोभित थे, महाशय-उदार अभिप्राय वाले थे, और धीरता-गम्भीरता से युक्त थे, प्रसिद्धदुर्पाहता - वसीकरण की अशक्यता के कारण याचकों के लिये अत्यन्त दुःप्रवेद्ध नहीं ये अयति उनके समीप गायकों का प्रवेश करना कठिन नहीं था ।।२२।। कलावरी-कळा के धारकों में वदि अदीवसङ्ग-रात्रि के बारम्भ माग का समानम, अय-कृष्ण पक्ष में कलाजों का क्षम होना, वृद्धि-शुल्क एक में ककावीं की वृद्धि होना और वकता -कृटिलता में सब बस्तुएँ यदि थीं तो चन्द्रमा में ही थीं वहाँ के कलाकारी मनुष्यीं से प्रदोवसञ्ज - अत्यन्त दीवी मनुष्यों का संसर्ग, सम सर्युणों का हास, वृद्धि असर्युणों की वृद्धि और बक्रता मायाचारिता वे सब नुष मही वे । इसी प्रकार पृथिको में यदि अवस्थिति---वल में स्थित--निवास था तो महीत्यल न्यास में ही या वहां के मनुष्यों में वद्यक्षित गूर्की की स्थित नहीं थी तथा मित्रवरू सूर्व के बार से यदि विज्ञानक जिनास या तो कीनिक्य कमलों में ही या अयति कमल ही सूर्य के बस से बिकरित होते ने बहु के मनुष्यों में विभागत विनी में बल से विज्ञान संपत्ति वहाँ का विस्तार नहीं या किन्तु जपने पुरवाम के या ११२३। सुन्दर क्रेस वाले पदार्थी में यदि कीई श्रुविका - अधियों के लिये करणना किया को ती नाहती या गहाँ कर कोई मनुका सुविधिय कारण विका नहीं था। मुसली-जुनती, कुली का बहुतारण करने वालों में गरि कोई प्रवृतिक-

वभार हारो गुणवासु केवलं सुवृत्तमुक्तासम्मतासमारतम् ।
सवा परेवां मणिनेवालायुकः सुजातकपेषु कलवमगृहोत् ॥२५
शिवावियोगव्यवया इद्योइतो निकासु कोको भृवि कामुकेण्वभूत् ।
ननाम मध्यः कुवभारपीडितो नितम्बनीनां न च हुवंकः पर ॥२६
इति प्रजासु प्रतिवासरं परां स्थिति कितन्वन्विमलोक्तंभ्रमः ।
ररक्ष एत्नाकरवारिमेक्कां वसुन्धरामेकपुरोमिवाच्युतः ॥२७
वसूत कालेन यथाकमं सुतौ स्वयंप्रभा कन्यकया सहैकया ।
सुकोशवच्छौ सममायतिक्या वरेव तस्य प्रमवाय वस्तमा ॥२८
प्रतेपः श्रीविजयोज्यत्र सुत्तस्तः कनीयान्विजयो यशोधनः ।
प्रभोत्तरज्योतिरभिक्यया सती सुता च रेजे मुगशावकोचना ॥२९

मकरत्व का प्रेमी था तो भौरा ही ,था वहाँ का कोई मनुष्य सुमनीऽनुवर्ती—विद्वज्जनों का अनुसरण करनेवालों में मधुप्रिय—मदिरा का प्रेमी नहीं था। इसी प्रकार भोगी—फन से युक्त जीवों में यदि कोई विद्वज्जनों के द्वारा दुरासद —किठनाई से प्राप्त करने के योग्य था तो स्फुरद्दि-जिह्वात्मता—लपलपाती हुई दो जिह्वाओं के कारण सौप ही दुरासद था, किन्तु वहाँ भोगी—भोग किछास से सम्पन्न जीवों में विद्वज्जनों द्वारा स्फुरद्दिजिह्वान्मता—प्रकट दुर्जनता के कारण कोई अन्य मनुष्ठ्य दुरासद नहीं था। वहाँ सब सज्जन थे और सब को सब से मिलना सरल था।।र४।। गुणवान् वस्तुओं में यदि कोई निरन्तर सुवृत्तमुक्तात्मकता—उत्तम गोल मोतियों से तन्मयता को घारण करता था तो हार ही करता था, परन्तु वहां कोई मनुष्य सुवृत्तमुक्तात्मकता—सदाचार हीनता को घारण नहीं करता था। इसी प्रकार सुजातरूप—सुन्दर पदार्थों में यदि कोई दूसरों के कलच—नितम्ब को ग्रहण करता था तो मिणमय मेखला का सूत्र ही करता था, वहाँ का कोई मनुष्य दूसरों की कलत्र—स्त्री को ग्रहण नहीं करता था।।२५॥ पृथ्वि पर कामीजनो में रात्रि के समय यदि कोई प्रिया के वियोगजनित पीड़ा से कुश किया जाता था तो चकवा ही किया जाता था, वहाँ कोई अन्य मनुष्य रात्रि के समय स्त्री के वियोग जनित दु:ख से कुश नहीं था। इसी प्रकार यदि कोई नत होता था—सुकता था तो स्तनों के मार से पीडित हुआ स्त्रियों का मध्य भाग ही नत होता था, वहाँ कोई अन्य दुवँल मनुष्य नत नहीं होता था।।२६॥

इस प्रकार जो प्रजा में प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट स्थिति को विस्तृत करता या तथा विस्की व्ययता नष्ट हो चुकी थी ऐसा त्रिपृष्ठ नारायण समुद्रान्त पृथिवी को एक नगरी के समान रक्षा करता था ।।२०।। तदनन्तर जिस प्रकार पृथिवी ने उसके हर्ष के लिए विस्तृत लक्ष्मी के साथ सुकोश — उत्तम खजाना और दण्ड — सैन्यवल को उत्पन्न किया था उसी प्रकार उसकी प्रियस्त्री स्वयंप्रका ने उसके हर्ष के लिये समयानुसार क्रम से एक कन्या के साथ दो पुत्रों को उत्पन्न किया ॥१८॥ वहे पुत्र का नाम श्रीविजय था जो शत्रुओं को संतप्त करने वाला था, और उससे छोटे पुत्र का नाम विजय था जो कीर्ति रूपी घन से सम्पन्न था। पुत्री का नाम ज्योतिः प्रभा था। मृग के बच्नी के समान नेत्रों को धारण करनेवाली ध्योतिः प्रभा कर्यांक सुशोगित होती थी।।१२॥ वे दौनी

१. मायतिष्यया ब०

विद्युर्गिरिताक्ष्मुचक्कतुः सुद्धै वंपुविद्येवेण सर्व समन्ततः ।
विद्युर्गिर्मित्त सम्बद्धाः स्वमाद्धरे बच्च क्षीकेण समा च केवकम् ॥३० मरेग्वविद्यास् सर्वाचित्रह्ये तुर्भृत्युक्षे व समस्तहित्रम् । अवायतुरतो निवर्शं च बौद्यकं सकास् सर्वाचु च लावि क्ष्यका ॥३१ व्यक्ता इतमुक्षाम्नभः स्पृत्रो निवर्ण्य मुद्धि विचयेषु विः स्पृत्रम् ॥३२ स एव चन्यो रचनुपुरेश्वरो मतिक्ष सस्यैव हितानुवन्त्यि । ।३२ स एव चन्यो रचनुपुरेश्वरो मतिक्ष सस्यैव हितानुवन्त्यिने । ।३२ स एव चन्यो रचनुपुरेश्वरो मतिक्ष सस्यैव हितानुवन्त्यिने । ।३३ क्षशेवभावाः सम्बन्धुरा न क्षि क्षित्रक्षयौ वो दुरतिक्षमावि ॥३३ क्षशेवभावाः सम्बन्धुरा न क्षित्रक्षयौ वेत क्षेत्रक्षित्र संस्ती । त्यापि जीवः स्वहिते न वर्तते करोत्यकार्यं वत बोवक्षुविद्यः ॥३४ यया यथापुर्गिरते प्रतिक्षणं तथा तथा प्राचित्रमेव वारक्षति । अश्रक्तमास्म विवयवैद्योक्षतो न कायते तृतिरचास्यं तैरिय ॥३५ नेवीसहस्रेरिव यावतो पतिस्तन्तन्त्याविन्यनसंचयैरिव । विराय संतुत्वित कामकस्मरो न कामक्रोनैः पुरुवो हि बातुचित् ॥३६

पुत्र शरीर की विशेषता के साथ सब और से किया के गुर्जों का अनुकरण कर रहे ये तथा पुत्री कान्ति के द्वारा अपनी माता को जीत कर उत्पन्न हुई थी। वह मात्र श्रील से माता के समान थी।।३०॥

राजिवशाओं में, हाथी की सवारी में, घोड़े की पीठ पर चढ़ने में तथा समस्त शस्त्रों में वे दोनों पुत्र अस्यन्त कुशलता को प्राप्त हो गये। इसी प्रकार वह कम्या भी समस्त कलाओं में चतुराई को प्राप्त हो गयी।।३१॥ तदनन्तर राजा प्रकापित ने एक समय दूव के मुख से सुना कि विद्याघरों का राजा ज्वलनकटो तप में प्रतिष्ठित हो गया है अर्थात उसने मुनि वीका ले ली है, यह सुनते ही वह भी तत्काल बुद्धि को विषयों में निःस्पृह कर इस प्रकार विचार करने लगा।।३१॥ वह रचनुपुर का राजा ज्वलनकटो ही घन्य है और उसी की बुद्धि हित में लग रही है जो कि इस अत्यन्त कठिन तृष्ट्या रूपी वर्णमय पिंवड़े से अनायाश्च निकल गया है।।३२॥ समस्त पदार्च क्या काणमञ्चर नहीं है। संसार से क्या सुख का लेश भी है। फिर भी खेद है कि यह शान का दरिष्ठ बीव बारमहित में प्रवृत्ति नहीं करता, किन्तु इसके विपरीत अकार्य करता है।।३३॥ प्रत्येक समय जैसे जैसे बाय गलती वाली है वैसे वैसे यह जोवित रहने की ही इच्छा करता है। यह जीव अयमर्थ हो विचर्यों के वरी-मृत् हो रहा है परन्तु उन विचर्यों से भी इसे तृति नहीं होती।।३४॥ जिस प्रकार हवारों नदियों से समूद, और ईचन के समूह से विचन संतुष्ट नहीं होता।।३४॥ जिस प्रकार हवारों नदियों से समूद, और ईचन के समूह से विचन संतुष्ट नहीं होता।।३५॥ ये मेरे प्राणतुल्य नाई है, यह इष्ट पुत्र के, यह प्रित्र सित्र है, यह इष्ट पुत्र होता सित्र प्रित्र सित्र है, यह इष्ट पुत्र है, यह प्रित्र सित्र है, यह इष्ट पुत्र है, यह प्रित्र सित्र है, यह इष्ट पुत्र हिता सित्र प्रित्र सित्र है, यह इष्ट पुत्र है, यह प्रकार चिन्त्र करता हुवा यह बुज्य है।

रे. यहनस्तृत्रकावार्यकर्यं राजि तृत्वेहराहर्मक्रीयर्थः ।. .

न पु कामकुर्वः पृथानको समस्तार सन् कालि कर्मकः २४०२॥ ---- वन्त्रप्रक्षणी

इसे सब प्राणसमाः समाभयः सुतोऽयसिष्टः सुतुरेव बल्कमः । इयं च भार्या वनमेतवित्यहो विवेतनस्ताम्यति चिन्तवन्तुचा ॥३७ श्रमाध्यं कर्मफलं समस्त्रते अयं वुमान्त्रास्क्रमनेक एव हि । कतः स्वतोज्ञ्यः स्वजनः परोज्ञ्यं का न विक्रते करकन बेहवारिकाम् ॥३८ किनिन्त्रियार्थेः पृथ्यो न विकसा प्रहीयते कालवशाहुपायतः। इवं तु विश्रं न जहाति तान्स्वयं समुख्यितोऽपि प्रसभं बरातुरः ॥३९ अवस्त्रमादौ मचुरं मनोहरं वियाककाले बहुवु:सकारणम्। उशन्ति सन्तो विषयोद्धवं सुवं सुवन्त्रकियाकप्रकाशनं यथा ॥४० सचेतनः स्वातुमिहोत्सहैत को वृचैव ताम्यन्विवयंक्छया गृहे । सुबस्तरस्यापि जिनेन्द्रशासने भवान्युवेश्लरणप्कवे सति ॥४१ विवृत्तरागप्रसरस्य यत्युकं शमात्मकं शादवतवात्मनि स्थितम् । दुरन्तपोहानकतमचेतसः किमस्ति तस्यैकक्रबोऽपि रागिणः ॥४२ जिनोदितं तस्वमवेत्य तस्वतः समीहते यो विषयात्रिवेवितुम् । पिबत्यसौ जीविततुष्णया विषं विहाय पाणावपृतं विचेतनः ॥४३ जरागृहीतं नवयौवनं यथा निवतंते नैव पुनः कदाचन । तथापुरारोग्यमपि प्रतिक्षणं विख्यमानं नियतेन मृत्युना ॥४४

प्राणी व्ययं ही दुसी होता है ।।३६।। निश्चित हो यह प्राणी पूर्वभव में किये हुए अपने शुभ-अशुभ कर्म के फल को अकेला ही भोगता है इसलिए अपने आप से अतिरिक्त कोई दूसरा प्राणियों का न स्वजन है और न पर जन है।।३७।। क्या कालवश मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष अपने आप इन्द्रियों की विषयों द्वारा नहीं छोड़ दिया जाता ? अवस्य छोड़ दिया जाता है । आस्चर्य तो यह है कि इन्द्रिय विषयों के द्वारा हठपूर्वक छोड़े जाने पर भी यह वृद्ध पुरुष उन्हें स्वयं नहीं छोड़ता है ॥३९॥ सत्पुः रुष, विषयों से उत्पन्न होनेवाले मुख की, अच्छी तरह परिपाक की प्राप्त हए किपाफ फूल के मोजन के समान प्रारम्भ में मधुर और मनोहर तथा विपाक काल में अनेक दृ:खीं का कारण मानते हैं ।।४०।। अत्यन्त दुस्तर संसार सागर से पार करानेवाली नौका के समान जिनवर्स के रहते हुए भी ऐसा कौन सचेतन प्राणी होगा जो विषयों की इच्छा से दु:स्वी होता हुआ व्यर्थ ही घर में ठहरने के लिए उत्साहित होगा ।।४१।। राग के प्रसार से रहित मनुष्य को जो ज्ञान्तिमय, स्थायी बौर बाल्मिक मुख प्राप्त होता है क्या उसका एक अंश भी दु:बदायफ मोहाग्नि से संतप्त विस्तवाले रागी मनुष्य की प्राप्त होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥४२॥ जो मनुष्य परमार्थ रूप से जिनेन्द्र-प्रणीत तस्य को जानकर विषय-सेवन की इच्छा करता है वह अज्ञानी हाथ में स्थित अमृत को छोड़ कर जीवित रहने की तृष्णा से विष को पीता है ।। ८३।। जिस प्रकार वृद्धावस्था से प्रहुण किया हुआ नवयीवन फिर कमी छोट कर नहीं बाता उसी प्रकार नियमित मृत्यु के द्वारा प्रत्येक क्षण सुप्त होने वासी आयु बीर आरोग्य भी कभी लौट कर नहीं वाला ॥४४॥ पुनर्जन्म का क्लेम नब्द करने में समय जल्पनत कुर्लभ सम्यक्त्य की पाकर मेरे समान दूसरा कौन प्रमादी मनुख्य होबा जो एक्स्या

नित्र क्रिक्यं स्वाद्यां प्रकृति प्रकृति क्रिक्यं क्रिक्

के विना जन्म को निष्प्रक धारण करेगा ॥४५॥ जब तक यह बत्यन्त बलवान् वृद्धावस्या इन्द्रियबल तथा नात्मबल को शरीर से दूर नहीं करती है तबतक मैं नामु के अवशिष्टमांग को यथोक्त तपस्या के द्वारा सफल करता हूँ। भावार्ष —इन्द्रियबल तथा मनोबल के ठीक रहते हुए मैं तपस्या में प्रवृत्त होता हूँ ॥४६॥

तदनन्तर चिर काल तक ऐसा विचार कर राजा प्रकायित ने उसी समय दोनों पुत्रों की वृत्या। नया आज्ञा है? इस प्रकार हर्षे से अपने चरणों में नमस्कार करते समय उन बलराम और नारायण से राजा ने इस प्रकार कहा । १४%। विद्वानों में अग्रसर रहनैवाले आप लोगों के द्वारा क्या यह संसार की स्थिति अज्ञात है। यह संसार की स्थिति, प्रात-काल, इन्द्रधनुष, मेथ और बिजली की लक्ष्मी के समान क्षणभर में नष्ट हो जानेवाली है । १४८।। संयोगिवयोग से युक्त हैं, विगूतियां विपत्ति का निमित्त है, शरीर रोगमय है, सुख दुःस का मूल है, बौवन शीघा नष्ट हो जाता है और जन्म मृत्यु का कारण है । १४९।। यह पुष्प आत्मा के लिए बहितकारी कार्य करने में स्वभाव से कुशल है और आत्मा का हित करने वाल कार्य में अज्ञानी हैं। यदि यह दोनों इससे विपरीत हो आवें तो आत्मा को मृत्ति किन पुरार्यों के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। अर्थात् सभी के द्वारा प्राप्त की जा सकती। कार्य में संलग्न हो जावें और बाल्य-विद्वारारी कार्य से नियुत्त हों जावे तो मृत्ति प्राप्त करना कठन नहीं है। १९०॥

क्लेक हुवोनियों में असादि कारू है असव करता हुया यह विरकास बाद किसी तरह इस दुर्लय समुख्य अस्म और प्रधान इंस्कानुनंश की प्राप्त हुआ हूँ ॥५१॥ वहां में समस्त पञ्चेन्द्रियों

१. भीरतः मा । २. मूखायमाहः मन । ३. वर्षामं मा १

समग्रवञ्चेन्त्रवयसिक्तंयुतः कुलाग्रजीस्तत्र युकाप्रघीरहुम्। हिताहितकः समभूवभीशिता वसुन्धरायात्र समुद्रवाससः ॥५२ सहात्मनां सीररबाङ्गवारिनां सदा वशी प्राप्रहरी व ने सुती। युवामभूतां सस् कम्मनः फलं किमस्यतोऽन्यद्भवि पुष्यशास्त्रिनः ॥५३ अयत्यवनत्राम्बुजबोक्षणायधिक्षित्रस्तनानां गृहवासवासिनाम् । नवु प्रसिद्धाविजिनेन्द्रसन्ततेः कुलस्यितिः सा विफलीकृता मया ॥५४ अतोऽनु गच्छाम्ययुनापि पावनीं विगम्बराणां पवर्षी यथाक्रमम्। विमुक्तिसीस्यस्पृहयैव वामहं निराकरोमि प्रजयं च बुस्त्यजम् ॥५५ निगच पुत्राविति पुत्रवत्सकः प्रकापतिस्तम्मुकुटांशुरक्जुभिः। निबद्धपाबोऽपि ययो तपोबनं विबन्धनं नास्ति हि भव्यचेतसाम् ॥५६ प्रणम्य पादौ वशिनामधीशितुर्यवार्यनोम्नः पिहितास्रवस्य सः। नरेख्यरैः सप्रधातैः परां दधौ घुरं मुनीनां सह शान्तमानसैः॥५७ यबोक्तमार्गेण सुद्धारं परं तपो विषायाप्रतिमं प्रजापतिः। निरस्य कर्माष्ट्रकपाञ्चबन्धनं जगाम सिद्धि निरुपद्रविशयम् ॥५८ अधान्यदा यौबनसंपदा सुतां विगाह्यमानामवलोक्य माधवः। तताम कोऽस्याः सहको भवेद्रचा वरो वरीयानिति चिन्तयम्ब्रहः ॥५९

की शिंक से सम्यन्त, कुलका प्रमुख, तीक्षणबृद्धि, हित-अहित का जाता और समुद्रान्त पृथिवी का स्वामी हुआ।।५२।। जो आगे होनेवाले श्रेष्ठ बलमद्र और नारायणोंमे प्रथम हैं तथा सदा आज्ञा-कारी रहे हैं ऐसे तुम दोनों मेरे पुत्र हुए, इससे बढ़कर पृथिवी पर पृष्यशाली मनुष्यके जन्म लेने का फल और क्या हो सकता है?।।५३।। आदि जिनेन्द्र की सन्तित में पूर्ववर्ती गृहस्थों की जो कुलिस्थित संतान का मुख कमल देखने तक रही है उसे मैंने निष्फल कर दिया है। भावार्थ—भगवान वृषभदेव के कुल में होनेवाले पूर्व पुरुषों की यह रीति रही है कि जब तक वे पुत्र का मुखकमल न देख लें तभी तक गृहस्थाश्रम में रहे, पुत्र का मुखकमल देखते ही मुनिदीक्षा ले लेवे थे परन्तु मैंने उस रीति को निष्फल किया है अर्थात् आप दोनों के सब प्रकार से शक्ति-संपन्न होने पर भी मैंने अभी तक मुनिदीक्षा नहीं ली है।। ५४।। इसिलये अब मैं दिगम्बरों के पित्र मार्ग का यथाक्रम से अनुसरण करता हूँ। मोक्ष सुख की इच्छा से ही मैं तुम दोनों के कठिनाई से छोड़ने योग्य स्नेह को छोड़ रहा हूँ।। ५४।।

पुत्रवत्सल राजा प्रजापित पुत्रों से इस प्रकार कह कर उनके मुकुट-सम्बन्धी किरणस्पी रस्सी से बद्धचरण होने पर भी तपोवन को चले गये सो ठीक ही है क्योंकि भव्य जीवों के जिल बौधनेवाला कोई नहीं है ॥ ५६ ॥ उन्होंने जितेन्द्रियों के स्वामी, सार्थक नामवाले पिहितासब मुनि के चरणों को प्रणाम कर सात सौ शान्तचित्त राजाओं के साथ मुनियों की चुरा धारण कर ली—मुनिदीक्षा ले ली ॥ ५७ ॥ प्रजापित मुनिराज यथोक्तमार्ग से अत्यन्त कठिन, उत्कृष्ट और अनुपम तप करके तथा अष्टकर्मरूपो पाश के बन्धन को नष्ट कर निरुपद्रव लक्ष्मी से युक्त सिद्धि को प्राप्त हुए ॥ ५८ ॥

तवनन्तर किसी अन्य समय पुत्री को यौबनरूपी सम्पत्ति से युक्त देख, 'इसके अनुरूप

स्वयं परिष्केसम्बरस्यक्षमं स्वीत्रवीनः सक्तिवैः समन्वितः। ज्यानुरे कृत्यांनिमानेन्स्या प्रमध्य संवर्धपनित्यमाचस ॥६० वितुः समकोऽपि भवानपुरन्यतः कुछस्य नस्सद्वियमे विदेशतः। करोति कोकस्य रविज्ञमेव ते समोत्रश जोः सक्कार्वसर्थनेम् ॥६१ बतः प्रमायस्य विविज्ञय तरवती भवत्युतायाः सबुशं मनार्थे तम्। कृतेन स्पेन कलातुमाविभिः पति गरेखेषु नवाधरेषु स ॥६२ उदीरितावामिति वाचि पक्तिया तत्ते प्रकीत्यं निवसाद भारतीम् । मरीनिधिः कुमासिरीश्चिम्मनां प्रवृद्धहारांत्रुविनद्धचन्परः ॥६३ पतिः कनीयानपि यः विद्यानिको सहात्वर्ता नात्र वयः समीक्यते । मवाह्यातासत एव नो भवान् गतितव बक्षुव कुसप्रदीपकः ॥६४ यथा न नहात्रमुदीक्यते परं गमस्तके चन्द्रकासमाकृति । तथापि न क्षत्रमधीह भारते मक्त्युताया न समस्ति क्यतः ॥६५ विरं स्ववुद्धाया परिविक्तय बलातो वयं विशामी यवि तामनिन्दिताम् । नृपेद्र कस्मैचिवलोऽपि कि तयोः समोऽनुरस्मो भवतीस्यनिक्चयैः ॥६६ न क्यमात्रं न कला न योवनं सबेक्ष सौभाष्यनिमिसमाकृतिः। प्रिवेषु बत्त्रेम निबन्धनोचितं गुणान्तरं तत्पुणगेव योचिताम् ॥६७

कान्ति से उत्कृष्ट वर कीन है' इस प्रकार बार-बार जिन्ता करता हुआ विष्कृष्ट ग्रायम दु:बी हुआ ॥ ५९ ॥ नीतिनिपुण मन्त्रियों से युक्त त्रिपुष्ठ, जब स्वयं निर्णय करने के क्रिये समर्थ नहीं हो सका तब उसने कार्य के निरंपय की इच्छा से एकान्त में बलभद्र को प्रणास कर इस प्रकार कहा ॥ ६० ॥ पिता के समक्ष भी आप हमारे कुछ के घुरन्वर ये फिर उनके अभाव में तो विशेष कर बाप ही घुरन्धर हैं। सूर्य की प्रभा के समान अगत् के बन्धकार (पक्ष में बजान ) को नवट करनेवाली आपकी बुद्धि समस्त पदार्थों का दर्शन कराती है।। ६१।। इसक्रिये हे आयं ! बाप परमार्थ से विचार कर भूमिगोचरियों अथवा विद्याधरों में कुछ, रूप तथा कछा आदि गुणों से अपनी पूत्री के अनुरूप पति बतलाइये ॥ ६२ ॥ तदनन्तर चक्रवर्ती के द्वारा इस प्रकार के वचन कहे जाने पर बलमह ने, कृत्द के फुल के समान सफेद दौवों की किरणों से वृद्धि को प्राप्त हुई हार की किरमों से पीवा को युक्त करते हुए यह बचन कहे ॥ ६३ ॥ क्योंकि इस लोक में आप जैसे महात्माओं की अवस्था नहीं देखी जाती इसिलिये अवस्था से छोटे होने पर भी रुप्रयो से सम्पन्त बाप ही हम कोयों के स्वामी हैं, गति हैं, चल्लस्वरूप हैं तथा कुछ को प्रदीप्त करनेवाले हैं ॥ ६३ ॥ बिस प्रकार गयनतरू में बन्द्रकला के समान बाकारवाला कोई दूसरा नक्षत्र नहीं दिलाई देता इसी प्रकार इस भरत क्षेत्र में श्रीन्दर्य की अपेक्षा आपको पूत्री के योग्य, कोई क्षत्रिय श्री नहीं विकार देता है।। ६५।। यदि विरक्तक तक यस्तपूर्वक अपनी वृद्धि से विवारकर राजाओं में से किती के किए उस प्रशंसनीय करवा की देते हैं ती उनमें समान प्रेम होगा इसका निक्यम नहीं है।। ६६।। रित्रयों के सीमान्य का निमित्त न रूप है, न कला है, न यौवन है और न बाक्रीत

र. विश्वा प्रवीर्थः व । २. क्वनिवद्मम् व० । ३. वॉक्सी व० । ४. प्रवरीति निरुवाः म० ।

वतां ज्युक्षं स्वयं व कायका वरं वृजीतां स्वविधा स्वयंवरे । विरं प्रवृत्तो नितरामयं विविधिविष्य साफल्यमुपैतु तत्कृतः ॥६८ विश्वायं कार्यान्तरमित्वृदारवीरवीयं रामो विरराम मित्रिभिः । समं संवेति प्रतिवश्च सिद्धभुः स्वयंवरं विश्व चरैरघोचयत् ॥६९ वयार्वकीर्तिः संहसा निवास्य तत्पुतं गृहीत्वामिततेजसं संतीम् । सृतां शुतारां च मनोरमाकृति सहाययो पोदनमस्वरेचरैः ॥७० ववाप्य राजां विविचरैः समस्ततः प्रवेशवेशेषु परिष्कृतं पुरम् । स्वयंवरोद्वाहसमुख्यतिवंकैः स संकुकं राजकुकं समासदत् ॥७१ ससंभ्रमं प्रत्युवितौ वकाष्युतौ विकोश्य कथाविकतोरणाद् विहः । ननाम साम्राज्यकृतोः क्षमद्वयं युरा स तास्यां परिरम्भणाचितः ॥७२ तमकंकोतिस्तनयं निरोध्य तौ स्वपादनम् क्षमनीयताविष्म् । सुतां च कान्त्या वितनामकन्यकां वभूवतुविस्मयनिश्वलेकणौ ॥७३ कुलस्वनः श्रीविजयः स्वमातुलं समं वयन्ते विजयेन तत्क्षणम् । विलोक्य तौ सौज्यभवन्युदाकुलः सुकं किमन्यन्निजवन्युदर्शनात् ॥७४

हों है; किन्तु पतियों के प्रेम-सम्बन्ध का कारण वह एक पृथक् ही दूसरा गुण है।। ६७।। इसलिये कन्या स्वयंवर में अपने अनुरूप पति को अपनी बुद्धि से स्वयं ही वर छे। यह स्वयंवर की विधि विरक्षान से अत्यन्त प्रविश्ति है। उसके द्वारा की हुई यह विधि सफलता को प्राप्त हो।। ६८।।

उदारबृद्धि बलभद्र ऐसा कहकर तथा मिन्त्रयों के साथ अन्य कार्य का विचार कर चुप हो गए। 'आपने जो कहा है वह वैसा हो है' इस तरह स्वीकृत कर त्रिपुष्ठ ने दूतों के द्वारा सव दिशाओं में स्वयंवर की घोषणा करा दी॥ ६९ ॥ तदनन्तर उवक्रमजादी का पुत्र अर्ककीर्ति उस समाचार को सुन शोध्र हो अपने अविस्तित नामक पुत्र और सती एवं सुन्दर युतारा नामक पुत्री को लेकर विद्यावरों के साथ पोदनपुर आ पहुँचा॥ ७० ॥ चारों ओर गोपुरों के समीप ठहरें हुए राजाओं के खिविरों से परिष्कृत नमर को प्राप्त कर वह स्वयंवर-महोस्तव के कारण फहराई हुई ध्वजाओं से ध्यास राजदार को प्राप्त हुजा॥ ७१ ॥ महलों के तोरणद्वार के बाहर हर्षपूर्वक अगवानी के लिये आये हुए बलभद्र और नारायण को देखकर उसने छन दोनों के चरणों में नमस्कार के पूर्व बलभद्र और नारायण ने ब्रालक्ष्मण के द्वारा उसका सत्कार किया था॥ ७२ ॥ अपने चरणों में नम्न, सुन्दरता की चरम सीमा स्वरूप अर्ककीर्ति के उस पुत्र तथा अपनी कान्ति से नाग कन्या को जीतनेवालो पुत्री को देखकर बलभद्र और नारायण आइवर्य से निहचल नेत्र हो गये। भावार्य—उन दोनों को सुन्दरता देख नेत्रों के पलक गिराना भी भूल गये॥ ७३ ॥ कुल की हवजा- एप धीविष्यं ने छोटे माई विजय के साथ अपने मामा अर्ककीर्ति को नमस्कार किया। उन्हें देख बर्ककीर्ति मी हर्षविभोर हो गया सो ठीक ही है क्योंकि अपने बन्धुजनों के दर्शन के सिवाय दूसरा सुख क्या है?॥ ७४॥

१. स्वमतं म० । २. स तम् म० । ३. प्रवेशवेशेषु म० ।

पुरस्तरीभूतवकाष्युत्सताः अस्तानं राषास्यभूतायाकुरुम् ।
स्त्याया प्रस्ताः स स्तानां वर्षायायानिकारं रपुत्रवस् ।१७५
तस सुताराभित्रवेतां स स्तानां वर्षायायानिकारो स्वयंत्रमा ।
सनोरचेत्रास्त्रमुत्तद्वेतं तौ नियोचयासास विना स्वयंत्रम् ।१७६
स्वपात्त्रवंत्रस्यमुत्तद्वेतं तौ नियोचयासास विना स्वयंत्रम् ।१७६
स्वपात्त्रवंत्रस्यमुत्तद्वेतं सा निवद्वाणायानिकारोवित प्रवम् ।
स्वपात्त्रवाणाकुर्वत्रस्य योचितां सनो विवानाति हि पूर्ववस्त्रमम् ।१७७
सुतारया योविजयस्य मानसं समाववे तेन तवीयमध्यस्य ।
विविद्याणाकुर्वत्रस्यक्षां स्वतिकारेः क्रियासवयम् ।।७८
स्वयंत्रस्यानमागुव्यमा मनोरवाम् क्यव्यवित्रं स्विभ्वाम् ।१७९
स्वरंत्रस्यानमागुव्यमा मनोरवाम् क्यव्यति स्विभ्वाम् ।१७९
स्वरंत्रस्यानमागुव्यमा वयस्यया निवेवितान्दावसुताम् क्रमेण सा ।
हिया परावृत्य मुणं व्यस्यव्यक्तियाय क्रव्देशिततेवसः सम्बन्धः ।।८०
ततः सुतारा प्रविहाय पापवान्स्वयंत्ररे व्यविवयस्य क्रव्यस्य ।८१

तदनन्तर बलभद्र और नारायण जिसके बागे-आमे चक रहे थे ऐसे धर्मकीर्ति ने उत्सव से परिपूर्ण राजमहल में प्रवेश किया। वहाँ पुत्रवष्ट्र सिवा में नमीभूत स्वयंत्रभा को देस उसे यथायोग्य आशीर्वादों से सम्मानित किया।। ७५।। साथ ही साथ स्वयंत्रभा ने चरणों में नमीभूत सुतारा और अमिततेज को देस स्वयंवर के जिना ही मनोरथग हो उन्हें अपने युव और पुत्री के साथ संयुक्त कराया। भावायं—स्वयंत्रभा के मन में ऐसा विचार हुवा कि सुतारा का अपने पुत्र के साथ और अमिततेज के साथ अपनी पुत्रों का सम्बन्ध हो तो उत्तम होगा।।७६।। चक्रवर्ती की पुत्री अपनी माता के संकर्भ के वशीभूत होकर ही मानो अभिततेज में अनुराव करने लगी थी सो ठीक ही है, क्योंकि स्वियों का मन अपने पूर्वपित को जान लेखा है।। ७७।। सुतारा ने वीविजय का मन प्रमुख कर लिया और वीविजय ने भी कुटिल कटाड़ों के व्यक्तिक से उसका मन हर लिया सो ठीक ही है क्योंकि बन्यमर्थों का स्नेह रस वैद्या ही होता है।। ७८।।

तदनन्तर जो अन्यन विशुद्ध लक्षणों से युक्त यी तथा ससीअनों ने जिसका सर्वमङ्गला-चार किया या ऐसी क्योतिःश्रमा नामक पुनी किसी शुभ दिन राजाओं के मनोरकों को व्यवं करने के लिये स्वयंवर के स्थान पर गई ॥ ७९ ॥ वहां ससी के द्वारा विश्वित्रुर्वक जिनका परिचय विमा गया या ऐसे समस्त राजकुमारों कः अन से सस्लक्ष्मन कर उसने व्यवना श्रम केर लिया था ॥ ८० ॥ गले में माला बाल दी । माला डालते समय खन्या से उसने व्यवना मुझ केर लिया था ॥ ८० ॥ तक्षमन्तर सुतारा ने स्वयंवर में राजाओं को छोड़कर भौविष्यव के कुम्दरकव्द को कुलों की माला से और दृष्टि व्यवस्त होने वर भी मन को कामकाश से अन्यति तरह क्षेत्र किया ॥ ८१ ॥

१. बुद्धान्ये सी म+ । २. तिबतिशिता- त० । १. सतायी म+ । ४. स्वयम् त० ।

### वसन्ततिलकम्

कृत्वा वचोवितसवात्मजधोर्विवाहमन्योग्यज्ञुङ्ग्रकितवन्युतयातितुष्टः । स्वस्रा बक्षेत्र हरिणा च नभक्त्वरेन्द्रो मुक्तविवरार्ड्डथमपि स्वपुरं जगाम ॥८२ साम्राज्योगस्यमनुभूय विरं निजेष्टैराकृष्टधीरतितरां विवयेर्नेनौजेः । साम्राज्योगो निजनिवानवज्ञेन रोज-म्यानेन जीवितविपर्ययमाप सुप्तः ॥८३

### मालगारिणी

वान तत्वामनेन पीतनासा मरकं सप्तममध्युवास पापात् । व्यक्तिक्तवपुरत्तवोरदुःसं विगुणेकादशसागरोपमायुः ॥८४ तमुबीक्य वज्ञोऽवज्ञेषमात्रं बलवेदः सुचिरं विमुक्तकण्ठः । विललाप तथा यथा प्रतेपुर्मुनयोऽपि प्रधमात्मका निशस्य ॥८५

### इरिणी

सम्बन्धनमेर्बुद्धमातेभेवस्थितशंसिभिः स्थितरसिष्यैः साद्धं कृष्ण्याध्यरं प्रतिबोधितः । कथमपि जही शौकं मत्वा स्वयं च हलायुधः स्थितमञ्जरणां संसारस्य प्रतिकणभञ्जराम् ॥८६

### अतिरुचिरा

स्वयंत्रभामनुभरवार्थमुखतां बलस्तवा स्वयमुपसान्त्वनोवितैः । इवं पुनर्भवद्यत्तिहेतुरास्मनो निरर्थकं व्यवसितमित्यवारयत् ॥८७

इस प्रकार अपने पुत्र-पृत्रियों वा विवाह कर परस्पर सम्बन्ध को प्राप्त हुई बन्धुता से जो अस्पन्त संतुष्ट था तथा वहिन, बलमप्र, और नारायण ने जिसे चिरकाल बाद किसी तरह छोड़ा था ऐसा विद्याघरों का राजा अर्थकील अपने नगर को गया ।। ८२ ।। इस तरह अपने इष्ट मनोझ विषयों से जिसकी बुद्धि अस्पन्त आकृष्ट रहती थी ऐसा त्रिपृष्ट चिरकाल तक राज्य सुद्ध का अनुमन कर किसी दिन अपने निदान के कारण आसंध्यान द्वारा सोता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया ।।८२।। तदमन्तर उसी समय त्रिपृष्ट, पाप के कारण अधिन्तनीय बहुत भारी भयंकर दुःखों से युक्त तथा तेंतील सामर की आयु सहित सातवें नरक में निवास करने लगा ।। ८४ ।। त्रिपृष्ट को मृत देख अल्बेन ने जिरकाल तक मला फाइकर नैसा विलाप किया कि जिसे सुनकर शान्त हुद्य मुनि भी दुःसी हो उठे ।। ८५ ।।

तदनन्तर विवके नेत्र बौसुओं से पूर्ण में तथा थो संसार की स्थित का निक्षण कर रहे थे ऐसे वृद्ध बनों के समूह ने वृद्ध मन्त्रियों के साथ जिसे बहुत समय बाद बड़ी किनाई से समझा पाया था ऐसे बलगद्ध ने स्वयं ही संसार की स्थिति को शरणरहित तथा क्षणमञ्जूर मान कर किसी तरह शोक छोड़ा।। ८६।। उस समय त्रिपृष्ट की स्त्री स्वयंत्रमा, पति की कृत्यु के

### मुखी .

प्रसावनवर्षकारं कुझकवितिर्वाकेः करियतं प्रयुक्तय नयनद्वयं विवसवस्यकेशं शुद्धः । बक्रेत हरिकहरविद्यानिकावदारः विभावस्तिकावकारनवस्तकवास्तररे ॥८८

### उपवादिः

राज्यांवयं वीविजयायं वस्ता हसायुवः संस्तिषु:सनीयः । सुवर्णेकुम्भं प्रणिपस्य वीसां नृषैः सहस्रैः सहितः प्रपेते ॥८९

# **बार्व्हिकीडितम्**

हत्वा घातिचतुष्ट्रणं हरुषरो रत्नत्रयास्त्रश्चिया षद्यन्तेवस्त्रश्चेचनेन युगपत् त्रैक्षोक्यवस्तुरिचतिम् । भव्यानामभयप्रवानरितको भूत्वा पुर्नोनष्टितः सिद्धानां सुक्तसम्पवामभजत स्वानं पर्व शाहबतम् ॥९०

इत्यसगहते श्रीवर्द्धमानषरिते बस्त्रवेषसिद्धिगमनो नाम

#### बद्यमः सर्गः ।

परतात् मरने के लिये उदात थी, उसे बल गड़ ने स्वयं सान्त्वनापूर्ण बचनों द्वारा शह बाहकर रोका कि यह बारनायात की चेट्टा अपने लिये सैकड़ों भवों का कारण है तथा निर्धक है ॥८०॥ जिनसे सांधुओं के कथ कर रहे थे ऐसे दोनों ने तों को बार-बार पोंछ कर कुक्क कारीयरों के जाता निर्मित श्रेष्ठ अलंकरण को घारण करनेवाले किपृष्ट नारायण ने बाह्य प्रदाशों का आस न कराने वाली निद्रा के बया होने से अग्न क्वालाओं के समृह रूपी नृतन परकरों के विस्तर पर हावन किया । मावार्य—चरीर की सजावट कर किपृष्ट के घरीर को अग्न की चिता पर लिटाक नया—दाह्य-संस्कार किया गया ॥ ८८ ॥ संसार के दु:कों से मामील बलभड़ ने निर्मूष्ट के ज्येच्छन्त कारिकस्थ के सिर्म राज्य-लक्ष्मी देकर तथा सुवर्णकुरण नामक गृय को प्रवास कर एक हवार पायाओं के साथ बोक्षा ग्रह्म कर लो ॥ ८९ ॥ बलकड़ मृति रत्वका क्यो सरवों की लक्ष्मी के द्वारा चार पालिया कर्मों का अवकर केवलकाली यन गये । यह वे केवलकान क्यो नेन के द्वारा सीन कोक के पदार्थों की स्वर्ण को एक साथ देखने करी । अञ्च जीकों को वस्त वान देने के एकिक होकर वे योग विरोध से जवस्थत हुए और सिद्धों की सुख-संवर्ण के स्थानमूल पालवर पत की प्राप्त हुए और सिद्धों की सुख-संवर्ण के स्थानमूल पालवर पत की प्राप्त हुए ॥ १० ॥

इस प्रकार बसम कविकृत श्रीवर्दीमान चरित में बरुदेव के मोक्ष गमन् का वर्णन करते बाला दशवीं सर्ग समाप्त हुंगा ।

# **एकादश्वः** सर्गः पूक्तितामा

वाय नरकभवे विश्वित्रदुःखं शिरमनुभूय विनिर्भतः कथंचित् ।
पुनरिह भरते रथाञ्चयाणिः प्रविपुरु सिहिगरौ वभूव सिहः ॥१
प्राविष्ठितमानमो निसर्गात्रधमकषायकषायरण्यनेन ।
यम इव कुपितो विना निमिश्चं समदगजानवधीत्सुषा विहीनः ॥२
प्रतिरवपरिपूरिताविरन्ध्रं करिकलभा ध्वनितं निशम्य तस्य ।
विवक्तितह्वयाः प्रियेरकाण्डे समभग्नुभिःसु निरासिरे स्वयूषेः ॥३
पृगकुलमपहाय तं नगेन्त्रं सकलमगादपरं वनं विवाधम् ।
करिरिपुनककोटिलुमशेषं वजित सदा निरुपद्रथं हि सर्वः ॥४
विवरतदुरिताशयानुबन्धाद्विगतदयो निजजीवितव्यपाये ।
पुनरिष नरकं जगाम सिहो प्रथममसत्फलमेतदेव जन्तोः ॥५
नरकगितमुपागतो हरिर्यः स हि मृगनाथ भवानिति प्रतीहि ।
अथ नरकभवे यद्यप्रदुःसं शृण् तनुमानसमुपैति तस्प्रवक्ष्ये ॥६

### ग्यारहवाँ सर्ग

इसके अनन्तर चक्रवर्ती का जीव नरक के पर्याय में चिरकाल तक नाना प्रकार का दु ल भोग कर किसी तरह वहाँ से निकला और निकल कर फिर से इसी भरत-क्षेत्र के बहुत बड़े सिहिगिरि नामक पर्वत पर सिह हुआ ॥१॥ उसका मन स्वमाव से ही अशान्त रहता था। अनन्तानुबन्धी कवाय रूपी रक्ष से रंगा हुआ होने के कारण वह निमित्त के बिना ही यमराज के समान कुफ्ति रहता था और मूख से रहित होने पर मदमाते हाथियों का वध करता था॥ २॥ प्रतिध्विन से पर्वत की गुफाओं को पूर्ण करनेवाली उसकी गर्जना को सुनकर जिनके हृदय विदोण हो। गये थे ऐसे हाथियों के बज्बे असमय में ही प्रिय प्राणों के साथ अपने झुग्डों से पृथक् किये जाते थे। भावार्य—उसकी गर्जना सुन हाथियों के कितने ही बच्चे भय से मर जाते थे और कितने ही अपने सुग्ड से विखु कर यहाँ वहाँ माग जाते थे॥ ३॥ उस सिह के नखों के अग्रभाग से लुस होने से शेष रहा मृगों का समस्त समूह उस पर्वत को छोड़कर अन्य निर्वाध वन में चला गया सो ठीक ही है क्योंकि सब लोग उपद्रवरहित स्थान पर जाते हैं॥ ४॥ वह दयाहीन सिह निरन्तर पायपूर्ण व्यामाय के संस्कार से अपना बीवन समाप्त होने पर फिर से प्रथम नरक गया सो ठीक ही है क्योंकि बीव के असरकर्म का फल यही है॥ ५॥ मुनिराज ने सिह से कहा—हे मृगराज! जो खिह नरक गति को प्राप्त हुआ था वह आप ही हैं ऐसा निश्चय करो। यह जीव नरक पर्याय में विश्व तीव दु: का प्राप्त है उसे अब सुनो में कहता हूँ ॥ ६॥

रै. सुनहति म०। २. मसुभिक्च निरासिरे म०।

. समस्य बपुरकान्य प्रवसंस्यं कृतिस्कृतवाक्रावतं च पृतिगतिय । प्राति दुष्यमायकप्रदेशाक्ष्यस्यवदेशास्त्रः सः वच्चयञ्जाः ॥७ वसिविज्ञित्वविव्यक्षेतिहरसो भवतरकं प्रविकोक्य नारकोधः । वह एव विश्वक्षोदक्षान मानाविवविद्या विद्या करोत्वरं तथैव ॥८ यतिरियकतुभावा च का वा द्वरिक्तककारि मया पुरा विमुचन्। बहुमपि क इति क्षयं विकित्य तक्तु विभान्नमकाय वेलि सर्वम् ॥९ हृतभुक्ति परिताययन्ति चण्डा युवायवदार्यं च पाययन्ति मुमम् । बहुविषमय पीलयन्ति यज्जैश्वदिति परिस्कृदितान्विकोररायम् ॥१० विरुपति करवं इतार्तेनावः करज्ञितवेशित्रशासक्ष्यपुषिः। वृक्तिवहविसुप्यमानवेही क्रजति विचेतमतामनेकवारम् ॥११ तटपविसिकताविभिन्नपादः सहवत्या परिशुक्कतासुकच्छः । करिमकरकरासिखाँ विज्ञानिय प्रविक्रांति वैतरणी विवास्य पातुम् ॥१२ उभयतटनिविष्टनारकोषेर्युद्धस्ययस्य स तत्र प्राद्धामानः । कथमपि समवाप्य रन्ध्रमातों निरिमधिरोहित बच्चवावदीप्रम् ॥१३ हरिकरिवायुप्ण्डरीकककुप्रभृतिभिरेख विसुप्यमानवेहः । भृद्यमसुक्रमवाप्य तत्र वित्रं तच्यक्ष्मं प्रतियाति विश्वसार्यम् ॥१४

वह नारकी सीध्र ही हुण्डक संस्थान से युक्त, कीड़ों के समूह से व्याप्त तथा दुर्गीन्यत वारीर को प्राप्त कर दु:खमय उपपाद वाय्या बाण के समान अधोमुख होता हुआ नीचे बच्चान्ति पर पहुता है ॥ ७ ॥ नामा प्रकार के तीवन शस्त्र जिनके हाथ में थे ऐसे नारकियों का समृह अय से चञ्चल उस नारको को देख, इसे जला दो, पका दो, भार डालो, और ऊपर बाँघ दो, इस प्रकार के वचन कहता है और वैसा ही शोध करने लगता है।। ८।। यह अशुम को देनेबाकी गति कीन है? पूर्वभव में मैंने कीन-सा भयंकर पाप किया था, और मैं भी कीन हैं? इस प्रकार क्षण-मर विचार करने के बाद वह विभक्षाविष ज्ञान को प्राप्त कर सब कुछ जान छेता है ॥ १९ ॥ अत्यन्त कोघी नारको उस नवीन नारको को अग्नि में संतप्त करते हैं, मुख फाड़ कर घुएँ का पान कराते हैं और उसके बाद यन्त्रों द्वारा उसे पेरते हैं, पैरते समय उसकी हिड्डमी टूट कर चट-बट का भयंकर शब्द करती हैं ॥ १० ॥ जिसके नखों में बज्जमय पैनी सूइयां चुमाई गई है ऐसा वह नारकी बातनाद करता हुआ करण विलाप करता है तथा मेड़ियों के समृह के द्वारा जिसका बारीर कुस किया जा रहा है ऐसा वह नारकी बनेक बार मूर्जिछत हो जाता है।। ११॥ बन्ध के साब ही उत्पन्न प्यास से जिसका तालु और कण्ठ सूख गया है ऐसा वह नारकी विषमय जल पीने के लिये वैतरणी में प्रवेश करता है। उस वैतरणों के तट पर वो वज्जमयो बाल रहती है उससे जसके पैर विद्योग हो वाते हैं और हावियों तथा मंगरों के सूंब क्यी तलवार से उसके खण्ड-सम्ब हो आवे हैं।। १२॥

दीनों तटों पर बैठे हुए नारकियों के समूह उसे बार-बार रोक कर उसी बैतरणी में हुआ देते हैं। वह दुःसी नारकी किसी तरह किस पाकर निकलता है हो सलसय दानानससे सम्बद्धित वहुविवनिकितास्वपत्रमोधेस्तर्कनिवहैः प्रविवास्ति तवज्ञान् ।
वन्नस्तिनवहास्ति वश्चित्त भगरमनैः सह बुष्टचण्डकीटाः ॥१५
वस्तिवक्यसैः भृति तुवन्तो वहनिक्षसम्बद्धिक्यम्यम्मारुम् ।
अस्तिवक्षिमुन्नः सनित तुण्डैः कुकिश्चमयैनंयनहृषं तवीयम् ॥१६
विवक्तिववनं 'तमुष्टिकान्तेषृतिवववास्तिये निवेश्य केचित् ।
यनिक्षतमुस्तमुद्दगरप्रहारस्यास्वकेन पत्तित पूर्णयन्तः ॥१७
वहुविवपरिवर्तनिक्षयाभिः स्वपुटिक्षरासु निपास्य पूर्णयन्ति ।
प्रतितनु करवन्नकेण यन्त्रो महति निषाय विवास्यन्ति केचित् ॥१८
वनवहनपरीतवज्ञभूवान्युत्तपरित्रममयौरसं प्रपाय ।
विगिलतस्तनो विभिन्नतान्तु स्मरति सं मांसरतेः फसानि तत्र ॥१९
सरभसपरिरम्भनेन भग्नो धनमुरिक्ष स्तनवज्ञमुद्दगराप्रैः ।
क्वलवनक्रमयौक्षिरङ्गनाभिन्नं वनवणक्रति तत्र कामवोषान् ॥२०

पर्वत पर चढ़ता है।। १३।। उस पर्वत पर सिंह, हाथी, अजगर, व्याघ्र तथा कङ्क आदि जन्तु आकर उसके शरीर को लुप्त करते हैं। इस तरह वह नाना प्रकार का तीन दुःख पाकर विश्राम के लिये गहन वृक्षों वाले वन की ओर जाता है।।१४॥ वहां, नाना प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र रूपी पत्तों को छोड़नेवाले वृक्षों के समृह से उसका शरीर विदीण हो जाता है। सैकड़ों घावों के समृह से व्यास उसके उस शरीर को दुष्ट तीक्ण कीड़े भ्रमर समूह के साथ काटते हैं ॥ १५ ॥ अत्यन्त कठोर शब्दों से कानों को पीड़ा पहुँचानेवाले काले कीए अपनी वष्ट्रमय चोंबों के द्वारा, अग्निज्वालाओं के समृह से जिसकी विरूनियाँ जरू गई थीं ऐसे उसके दोनों नेत्रों को सोदते हैं।। १६ ।। जिसका मुख बुला हुआ है ऐसे उस नारकी को विषयय जल से भरे हुए कड़ाहे में डालकर कितने ही नारकी बहुत भारी और तीक्ष्ण मुखवाले मुद्गरों के प्रहार से चूर्ण करते हुए उसे बहुत तेज अन्नि से पकाते हैं ।। १७ ।। घुमाना-फिराना, उछालना आदि की क्रियाओं से उसे ऊँची-नीची शिलाओं पर पह्याह कर कितने ही नारकी उसको चूर-चूर कर डालते हैं और कोई बहुत बड़े यन्त्र में रखकर ब्रह्मन्त बारीक करोंत (बारा) के द्वारा उसे विदीण कर देते हैं ॥१८॥ कितने ही नारकी उसे प्रचण्ड अग्नि से अग्नास वज्रमय सांचे से गिरे हुए संतप्त छोहरस को पिलाते हैं, उससे उसकी जीभ बाहर निकल बाती है तथा तालु विदीण हो जाता है। इन सब क्रियाओं से वह वहाँ मांस-भक्षण की प्रीति के फल का स्मरण करता है। भावार्थ-उसे स्मरण बाता है कि पूर्वभव में मैंने बो मांस साया था उसी का यह फल है।। १९ ।। स्तन के आकार के वष्ट्रमय मृद्गरों के अग्रभाग से जिसके बक्त:स्थल पर भारी चोट दी गई है ऐसा वह नारको प्रकालित अग्निमय स्त्रियों के सबेग आलिकन से जानता है कि निश्चित ही यह मेरे काम-सम्बन्धी दोषों का फल है। भावार्थ—उस नरक में लौह की बकती हुई पुतिकियों का उसे बालिक्गन कराया जाता है तथा वक्षःस्थल पर वज्रमय मुद्गरों के अग्रभाग से चीट पहुँचायी जाती है। इन सब बातों से बहु नारकी जानता है कि पूर्वमद में मैंने

१. तम्बिकाम्सेवृति ४०। २. मदारतेः न०।

मानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिव

जो अन्य स्त्रियों का आखिङ्गन किया है तथा उनके स्यूल स्तर्नों के आधात से जपने बक्ष:स्थंख को युक्त किया है यह उसी का फल है ॥ २० ॥

कोष से जिसके नेत्र लाल-लाल हो रहे हैं ऐसा वह नारकी बद्यपि वकावट से विवस हैं। जाता है तोभी शीघ्र ही बेड़, भैंसा, मल हाबी और मुर्गा का शरीर रखकर ऐसे ही अन्य मेड आदि के साथ असुर कुमारों के आगे भारी युद्ध करता है ॥ २१ ॥ अन्यावरीय देवों के मायावर्ष हाथ की तर्जनियों के अग्रमाम की डांट से जिसका हृदय दु:बी हो रहा है ऐसा वह नारकी वहाँव हाथ और चरणों के युगल से रहित होता है तीभी भव से चीझ ही सेंगर के वृक्ष पर चढ़ता है। भावार्थ-अभ्यायरीय जाति के बसुर कुमार उसके हाथ-पैर तोड़ वेते हैं ऊपर से विक्रिका निर्मित हाथों की तर्जनी बज़ू किया दिसाकर उसे कांटेवार सेमर के वृक्ष पर चढ़ने के किये बाध्य करते हैं जिससे शक्ति न रहते हुए भी वह उनके यय से , सेमर के बुझ पर बढ़ता है ॥ २२ ॥ 'यह सुक पहुँचाने बाका है' ऐसा अपनी युद्धि से विचार कर वह जिस-जिस कार्य को करता है वही-जही कार्य निश्चय से शोध्र हो उसे बहुत भाषी दुःख उत्पन्न करने स्थाता है सो ठीक ही है नशींकि नारिकयों को युख का लेश भी नहीं होता है।। २३ ॥ इस तरह विचित्र दु:खों से युक्त नरकमव से बाकर तुम यहाँ फिर सिंह हुए हो सो ठीक ही है क्योंकि तीन मिण्यादृष्टि सीव निरुद्ध से चिरकारु तक कुयोनियों के मध्य निकास करता ही है ॥ २४ ॥ है मुगराव । इस प्रकार किस्तार से तुम्हारी मनावनी—पूर्वभवों की सन्तरि कही वई है। बाति-स्मरण के कारण इस सवावकी को तू बानता भी है। अब देशे बात्मा का हिस क्या है? यह मैं स्पष्ट रूप से कड़ैवा सो उसे निर्मल बुढि से सुन ॥ २५॥

यह बात्मा तिरस्तर विष्यादर्शन, विषयित, कवाय, योग और प्रमाद के क्षेत्र क्य वरित्र-मन करता है संसी परित्रकत से इसके बन्ध होता है ॥ २९ ॥ वन्य के दोप से यह बीव एक पति भारित्यु गरित्युचैति बम्बदोवाद्यस्यति गरिवंपुरिनित्रवानि तस्मात् ।
मनु विवयरतिविवास्यते तैन्यो विवयरतेः पुनरेव सर्वदेश्वाः ॥२७
भवतिक्रणित्वौ पुनःपुनश्च भ्रमण्यित्वः पुरवस्य व्यवते अम् ।
इति परिकायतो विनेरमाविक्यं वरित्रतीक्यायसंपुतो अस्य वन्यः ॥२८
व्यवनय सनसः क्यायदोवान्यद्यस्यास्य स्व सर्वया मुगेन्त्र ।
विनयतिविद्विते सते कुद्ध्य प्रगयस्यास्य स्व काषवानुबन्धम् ॥२९
स्वसद्यानवगम्य सर्वसस्यान् बाहिहि वयाभिर्दातं त्रिगुप्तिगुप्तः ।
जनयति स कर्यं परोपतापं भ्र वमयसम्भिवक्रमारमनो यः ॥३०
भिनयतप्रवन्यकारणं स्व स्वपरमर्व विवयं सदा सवायम् ।
हरिवर समयाप्रिनित्रयैर्यस्युस्तम्बगण्छ तदेव मुःसमुप्तम् ॥३१
नविवयसलयुतं भयि त्रिद्योवं विविवद्यहाराविक्रवालकेन नद्धम् ॥३१

से दूसरी गित को प्राप्त होता है। गित से शरीर, शरीर से इन्द्रियों तथा इन्द्रियों से विषयों की प्रीित को प्राप्त होता है और उस विषय-सम्बन्धी प्रीित से पुनः सब दोषों को प्राप्त होता है।। २०।। जीव की यह अनण-विधि संसार रूप सागर में बार-बार होती रहती है। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान ने जीव के इस बन्ध का कथन किया है। जीव का यह बन्ध अनादि, अनन्त और अनादिसान्त होता है। भावार्थ—आभव्य जीव का यह कर्मबन्ध अनादि, अनन्त और भव्यजीव का अनादि सान्त होता है।। २८।। हे मृगेन्द्र ! तुम मन से कषाय-सम्बन्धी दोषों को दूर करो और सब प्रकार से शान्त स्वभाव में छीन होओ। मिथ्या मार्ग का संस्कार छोड़कर जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा प्रात्त-पादित मन में प्रीति करो।। २९।। सब जीवों को अपने समान जानकर तुम मनोगृप्ति, वचनगृप्ति और कायगृप्ति इन तीनगृप्तियों से सुरक्षित होते हुए हिसा की प्रीत्ति को छोड़ो। जो अपने आपके दुःस को जानता है वह निध्चत ही दूसरे को संताप कैसे उत्पन्न कर सकता है ?।। ३०।। हे मृगराज ! इन्द्रिय-सम्बन्धी सुस अनियत है—एक रूप नहीं है, बन्ध का कारण है, अस्मातिरिक पदार्थों से उत्पन्न होता है, विषम है तथा सदा बाषाओं से युक्त है। वास्तव में इन्द्रियों से जो सुस प्राप्त होता है उसे तुम भयंकर दृःस हो जानो।। ३१।। औ स्वभाव से ही भी इन्द्रियों से जो सुस प्राप्त होता है उसे तुम भयंकर दृःस हो जानो।। ३१।। औ स्वभाव से ही भी

१. जो सकु संसारत्यो जीवो तक्तो दु होदि परिणामो ।
परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गविसु गवी ।। १२९ ।।
गविमधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जागंते ।
तिहिं दु विद्ययम्बद्धं तक्तो राजो व दोषो वा ।। १३० ।।
जायदि जीवस्सेवंभावो संसारत्यक्तवास्त्रिम ।
इदि जिल्वदरिह भणियो जन्मदिणियनो संपिष्यंगो वा ।। १३० ।। पञ्चास्तिकाये ।

२. सपरं वाधासहितं विश्विष्यणं वंधकारणं विषयम् ।
हिन्दवि भोरतवारं संसारं नोहसीयन्ती ।। ८६ ॥ प्रवणनसार ।

३१-३७ श्लोकाः व प्रश्ली केवकजनायात् अवटा १ति प्रतीयते ।

तिकानुतरकाँवर्मपूर्वं सङ्गविकातेत्रत्वकाराससेहत् । इनिकुलनिकां च प्रतिपन्ति निकरीकारामिकारोकारामकारपम् ॥३३ बहुनिकपरितापहेतुसूनं बहुरिकारीहकावित्यवेत्य तस्मात् । वयनय नितरां समत्ववृद्धि कवनवयस निजे सीति विचते ॥३४

ित्रफलम् )

विवाद्यानपुत्रभंगं विवाद्यं निरमस्थानसम्बं निरमणप्तुम् ।

यवि तव मतिरस्ति सन्युगारे त्यस्य सन्धु बाह्यभवान्तरं च सङ्गम् ॥३५
गृह्यनवपुराविशः समग्री भवति स बाह्यपरिग्रही दुरन्तः ।
बहुनियमच रामकोभकोपप्रभृतिसवानसरसङ्ग्रानित्यवहि ।।३६
इति कुरु मनसि स्वयस्ययोर्व्यस्यवद्यंगस्थानोऽनुमात्मा ।

सम पुनरितरे च सर्वभागा विविद्यसमागमसम्बा विभिन्नाः ॥३७

यवि निवससि संयसोन्नतात्री प्रविमसहिद्यगुहोवरे परिष्नन् ।
उपसमनसरेः कवायनागांस्यमिति तवा सन्धु सिह मन्यसिहः ॥३८
हिततरिमह नास्ति किञ्चबन्यविद्यनवन्ताविति विति निश्चयेन ।

बहुनिषयनकर्मपासमोको भवति यतः पुरुषस्य तेन सर्वः ॥३९

छित्रों से सहित है, रब और बीय से उत्पन्न होने के कारण अपवित्र रहता है, नाना प्रकार के मल से सहित है, क्षय रूप है-विनाशी है, बात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों से युक्त है, नामा नसों के समूह से बैंघा है, अपने अत्यन्त सूक्ष्म चर्म रूपी कवच से ढका है, नाना प्रकार के हुआरों रोगों का निवास गृह है, कीड़ों के समूह से ब्यास है, दुर्गन्व युक्त है, सुब्द तथा विशास हिइडमों के द्वारा निर्मित यन्त्र के समान है तथा बहुत प्रकार के संताप का कारण है, ऐसा वह शरीर है, इस प्रकार जानकर उस शरीर से ममत्व बुद्धि की विसंकुछ दूर करो। तुम वानते हुए भी निज स्वरूप में वृद्धि क्यों नहीं लगाते ? ॥ ३२-३४ ॥ अपूनर्जन्म का कारण, बाधारहित, उपमारहित, आत्मोत्पन्न और अतीन्द्रिय मोक्ष सुझ को प्राप्त करने की यदि तुन्हारी इच्छा है सो हे मृगराज ! तुम बाह्य और वाभ्यन्तर परिग्रह का निश्वय से त्याम करी ॥ ३५ ॥ घर, धन, वारीर कादिक वो समस्त पदार्थ हैं वह माना प्रकार के दु:सदायक बाह्य परिषद्ध है इसके सिवाय को राम, स्रोध, कोष वादिक हैं वह वाज्यन्तर परिवह हैं ऐसा वानो ॥ ३६ ॥ तुम मन में ऐसा विचार करो कि नै बिनासी रुक्सी से सहित, ज्ञान दर्शन सक्षण वाका मारमा हैं, प्रसिद्ध संयोग रुक्षण बास्त्रे को अन्य मान हैं वे सब मुझ से जिला हैं। ३७ ॥ यदि तू उपकाम भाव रूपी नखों के द्वारा कवार क्षी हाथियों को नष्ट करता हुआ सम्यव्दर्शन क्ष्मी गुहा के मध्य से सहित संयम क्ष्मी जन्मत पर्वत पर निवास करता है तो है सिंह ! तू सच्युन ही खेष्ठ मध्य है ॥ ३८ ॥ इस संसार में जिने-न्त्र मगवान के बचनों के सिदाय निवनय से और बोई पदार्थ अत्यन्त हिसकारी नहीं है ऐसा

1

१. अवैहि मः।

एकोमे सासदोकप्पाणाणं दंसणतक्तको ।
 सेसा में वाहिरा भावा सक्ते संजोदस्क्रमा ॥——निम्मसार

विमयनगरसायमं द्वरापं मृतियुगलाक्षाकिना निषीयमानम् ।
विवयविमतृवामपास्य दूरं कमिह करोत्यनरामरं न भव्यम् ॥४०
ज्ञाकस्य सन्धु मार्थनेन मार्गः हरिवर कोमनिय समावलेन ।
प्रतिसमययपार्वेवन मार्था प्रश्नमय शौजनलेन लोमविह्नम् ॥४१
ज्ञामरतृहृदयः परेरज्य्याद्यदि न विभेषि परीवहप्रपञ्जात् ।
धवलयति तदा त्वदीयशौर्णः त्रिभुवनमेकपवे यशौमहिम्ना ॥४२
अनुपमनुक्षसिद्धिहेतुमृतं गुक्नु सदा कुर पञ्चनु प्रवामम् ।
भवसिल्लिनियेः सुदुस्तरस्य प्लव इति तं कृतबुद्धयो ववन्ति ॥४३
अपनय नितरां त्रिज्ञल्यवोचान्त्रस्य परिरक्ष सदा वतानि पञ्च ।
त्यज्ञ वपुषि परा ममत्वबुद्ध कुरु करणार्वमनारतं स्विचित्तम् ॥४४
अवगमनमपाकरोत्यविद्यां क्षप्यति कमं तपो यमो रुणद्धि ।
समुदितमपवर्गहेतुभृतं त्रितयमिति प्रतियाहि दर्शनेन ॥४५
तव भवति यथा परा विजुद्धिमंगसि तथा नितरां कुरु प्रयानम् ।
अथ विवितहितैकमासमात्रं स्कृदमवगच्छ निजायुषः स्थिति च ॥४६

जानो । नाना प्रकार के सुदृढ़ कर्में रूपी पाश से छुटकारा जिससे होता है वही आत्मा के लिये सब कुछ हैं ॥ ३९ ॥ कर्णयुगल रूपी अञ्जलों के द्वारा पिया गया यह दुलंभ जिन वचन रूपी रहायन, विषय रूपी विष से जिनत तृथा को दूर हटाकर इस संसार में किस भव्यजीव को अजर और अमर नहीं कर देता है ? ॥ ४० ॥

है श्रेष्ठ सिंह ! तुम क्षमा के बल से क्रोष को नष्ट करो, मार्वव के द्वारा मान को खण्ड-खण्ड करो, प्रत्येक समय आर्जव धर्म के द्वारा माया और शौच धर्म कपी जल के द्वारा लोभ रूपी अग्नि को शान्त करो ।। ४१ ।। जिसका हृदय प्रशम गुण में लीन हो रहा है ऐसे तुम यदि दूसरों के द्वारा अजैय परीवहों के समूह से भयभीत नहीं होते हो तो तुम्हारो शूर-वीरता एक ही साथ यद्य की मिहमा से तीनों लोकों को सफेद कर सकती है। भावार्थ—तुम्हारा यद्य तीनों लोकों में ब्यास हो आवेगा ।। ४२ ।। तुम पञ्च परमेष्ठियों के लिये सदा प्रणाम करो क्योंकि वह प्रणाम अनुपम सुख की प्राप्ति का कारण है तथा अत्यन्त दुस्तर संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिये नीका है ऐसा विद्वज्ञन कहते हैं ।। ४३ ।। माया मिथ्यास्त्र और निदान इन तीन शस्यों को सर्वथा हटाओ, पांच कतों की सदा रक्षा करो, धरीर में अत्यिवक ममत्य बुद्धि का त्याग करो और अपने चित्त को निरम्तर करणा से आर्द्र करो ।। ४४ ।। सम्यग्जान अनिचा को दूर करता है, तप कर्मों का क्षव करता है, चारित्र कर्मों का संवर करता है इस प्रकार सम्यग्दर्शन के साथ मिले हुए यह तीनों मोक्षमार्थ के हेतुभूत हैं ऐसी प्रतीति करो—दृढ क्षद्धा करो ।। ४५ ।। तुम्हारे मन में जिस प्रकार परम विद्युक्त हो ऐसी प्रतीति करो—दृढ क्षद्धा करो ।। हे आत्महित के ज्ञाता मृगराज ! जब तुम्हारी

जिणवयणसीसहिमणं विसयपुरुविरेयणं अभिद्रभूयं ।
 जरमरणवाहिहरणं खयकरणं सव्यदुक्लाणं ।। १७ ।।—दर्शनप्राभृत.

२. मेक्पदं ब०।

जिकरकविकास स्वयंत्रयोगं स्वाध्यक्षेष्ट्रः सुरोज याववायुः । जनवानमुपसञ्चवीचिकामी विभाग सवाचित्रचातये विचरत्व ॥४७ गतभय बक्षमे समाद्भवेजमारविक्ष अविश्वति भारते विगेन्तः। इति परिक्रवितं जिमेखिना नः सक्कानिर्वं क्रमछावरेण नास्ना ॥४८ ध्यमागता अवन्तं बाकु परिकोधयितं तदीववावयात् । ननु पुनिद्वयं सुनिःस्पृहं च स्पृहवति भव्यवनप्रवोधमाय ॥४९ इति चिरमनुशिष्य तरचमार्गं मुनियदगार्तममाय निश्चितार्थम्। स्वचरणविनतं स्वृक्षस्कराचैः जिएसि मुहुर्गुहरावरेण सिहस् ॥५० चिरमिभरिषुत्रा निरीक्यमानौ प्रनयभगाधकवाविकेशकेन । जरुष रपदनी समायवेतां प्रतिपदनी गमनाय बारजी तौ ॥५१ अय मुनियुगले व्यतीत्य तस्मिन्यवनरपेव वरी स्वहष्टिमार्थम् । मुक्तमरतिमियाय राजसिंहो जनयति सहिरहो न कस्य वाथिम् ॥५२ युनिविरहशुचा समं स्वचित्तावनतिचिरेण निरस्य सर्वसञ्जम् । तदमल्खरणाङ्कपावनायामनशनमास्त मृगाविपः शिलायाम ॥५३ ेविनिहितकपुरेकपादवंबुल्या हववि चचाल न दण्डवन्मुगेन्द्रः। यतिगुणगणभावनासु सक्तः प्रतिसमयं च बभूव शुद्धकेदयः ॥५४

आयु की स्थित मात्र एक माह की रह गई है वह समझ को ॥४६॥ हे मृगेन्द्र ! तुम्हें बोधि-आश्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है इसिक्य मन वचन काय की विधि से अपने समस्त पाय योग को दूर
कर जब तक आयु है तब तक निमंक समाधि प्राप्ति के क्रिये अनक्षन तप करो । भावार्थ-वीवन
पर्यन्त के क्रिये उपवास करो इसी से तुम्हारा समाधिमरण निर्दोष हो सकेगा ॥ ४७ ॥ हे निर्भय !
इस मब से दशवें भव में तुम इसी भरत क्षेत्र में तीर्थंकर होओंगे । यह सब समाचार कमकाबर
नामक तीर्थंकर ने हम सब से कहा है ॥ ४८ ॥ हे वामरत ! निरवय से हम कोग उन्हों तीर्थंकर के
कहने से वापको सम्बोधने के क्रिये आये हैं सो ठीक ही है क्योंकि मुनियों का हृदय यद्यपि अत्यन्त
निःस्पृह रहता है तो भी वह भव्यक्तों के संबोधने की इच्छा रखता है ॥ ४९ ॥ जो अपने चरखों
में नश्रीमूत सिंह का उसके शिर पर आदर पूर्वंक वार-बार हाथ फरते हुए स्पर्श कर रहे थे ऐसे
वे मुनि उसके किये निर्णीत तत्त्वमार्ग का उपवेश देकर आकाश मार्ग से चले गये ॥ ५० ॥ सिंह,
स्नेह से उत्पन्त बांसुओं के कम से मिलन नेत्र के द्वारा जिन्हें चिरकाळ तक देखता रहा ऐसे वे
दोनों चारण ऋदिधारी मुनिराज अपने इष्ट स्थान पर खाने के क्रिये आकाश में चले गये ॥ ५१ ॥

तदनन्तर जब दोनों मुनिराब कपने दृष्टि मार्च को उल्लंघ कर पवन के समान तीज केन के चले गये तब वह सिंह अत्यिक दु:स को जास हुआ सो ठीक ही है क्योंकि सरपुरुषों का वियोग किसे मानसिक पीड़ा उत्पन्त नहीं करता है ? ॥ ५२ ॥ किन्तु सोध्य ही वह सिंह मुनि वियोग से होने बाले सोक के साथ समस्य प्रियह को अपने मन से दूर हटाकर उन मुनिराज के परण चिह्न से पिंक किसे वियोग से परण कर-

१. निहित्तवपु स० ।

सरतरपननाभिधातस्थां रिविकरकोत्मुकतायतः समन्तात् ।
रकुटितमि वपुर्वावा न कहे मनिस हरः सस्तु ताह्यो हि वीरः ॥५५
ववनिभमुक्तदंशनिक्कोवेनेशककवेरिय मर्मेसु प्रवष्टः ।
समभूत शमसंवरानुरागं हिपुणतरं मनसा व्ययेतकम्यः ॥५६
मृतमृग्यितशबुत्या मनान्येः करिपतिभिः प्रविकृप्रकेशरोऽपि ।
बहुत स हृवये परां तितिकां सवक्यतेनंतु सत्कसं मुमुक्तोः ॥५७
काणमि विवशस्तुवा भूषा वा द्विरविरपुनं सभूव मुक्तदेहः ।
'वृतिकवित्वतिपातसस्य प्रशमरितनं सुधायते किमेका ॥५८
प्रतिविवसमगात्तनुत्वमञ्गेः सह बहिरत्वरवस्थितेः कवायैः ।
हृवि निहित्विनेन्त्रमक्तिनारस्य प्रशमरितनं सुधायते किमेका ॥५८
प्रतिविवसमगात्तनुत्वमञ्गेः सह बहिरत्वरवस्थितेः कवायैः ।
हृवि निहित्विनेन्त्रमक्तिनारस्य प्रशमरितनं स्ववस्थाः कवायैः ।
हृवि निहित्विनेन्त्रमक्तिनारस्य प्रशस्ति नितरां शिवस्तिकृतप्रमावः ॥५९
रजनिषु हिममास्तो बबाचे शमविवरोवरवितनं न चण्डः ।
निरुपमधनसंवरस्य शीतं न हि विद्यवाति तनीयसीं च पीडाम् ॥६०
सरनक्षवत्रनैः शिवाशृगालेमृतकिषया परिभक्तितो निशासु ।
सणमि न जहौ परं समाचि न हि विद्यो विरमुहाते समावान् ॥६१

बट से अपना शरीर रख छोड़ा था ऐसा वह सिंह दण्ड के समान चलायमान नहीं होता था। वह प्रत्येक समय मृतिराज के गुण समूह की भावना में लीन रहता था, क्षण-क्षण में उसकी लेक्याएं विश्वद्ध होती जाती थीं ॥ ५४ ॥ उसका शरीर यद्यपि तीक्ष्ण बायु के आधात से रूक्ष हो गया था और सूर्यं की किरण रूप उल्मुक के ताप से सब ओर फट गया था तो भी सिंह के मन में पीड़ा उरपन्न नहीं कर रहा था सो ठीक ही है क्योंकि सचमुच घीर प्राणी वैसे ही होते हैं ॥ ५५ ॥ दावानल के समान मुख बाले डांस और मिक्खयों के समृह तथा मच्छरों के निचय यद्यपि उसे मर्म स्थानों में काटते थे तो भी वह मन से निर्भय रहता हुआ प्रशम और संवर में दूना अनुराग बारण करता था ॥ ५६ ॥ 'यह मरा हुआ सिंह है' इस शंका से मदान्ध हाथी यद्यपि उसके गर्दन के बालों को खींचते ये तो भी वह हृदय में उत्कृष्ट क्षमा को धारण करता या सो ठीक ही है क्योंकि मोक्षाभिलापी जीव के सम्यग्ज्ञान का यही बास्तविक फल है ॥ ५७ ॥ शरीर से स्तेह का स्याग करने वाला वह सिंह झणभर के लिये भी भूख और प्यास से विवश नहीं हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि जिसका घीर मन वेर्यरूपी कवच से युक्त है उसके लिये क्या एक प्रशमगुण की प्रीति ही अमृत के समान आचरण नहीं करती है? ।। ५८ ।। हृदय में स्थित जिनेन्द्र भिक्त के भार से ही मानी जिसका प्रमाद अत्यन्त विधिल हो गया था ऐसा वह सिंह, भीतर स्थित रहने वाकी कवायों के साथ बाहर शरीर से प्रतिदिन इसता को प्राप्त होता जाता था। भावार्थ-उसके कषाय और शरीर दोनों ही प्रतिदिन क्षीण होते जाते वे ॥ ५९ ॥ शान्ति रूपी गृहा के भीतर रहने बाले उस सिंह को रात्रि के समय अत्यन्त तीक्ष्ण ठण्डी बायु पोडित नहीं करती थो सो ठीक ही है क्योंकि अनुपम और सान्त्र ओडनी से सहित मनुष्य को ठण्ड थोड़ा भी कष्ट नहीं पहुँचासी है।। ६०।। रात्रियों में पैने नस और दांतों वाले श्वगाली और श्वगाल उसे मृत समझ वसिष

१. पुत मा । २. विषुरेऽपि विमुद्धाति मा ।

विनकरकरकाळसापयोग्यम्ब्रीविक्यां हिमपिय्यवन्महोत्यांन् । शक्षिकरकवलो विकीयतेस्य क्षिरवरिकुः प्रवाने निकाय चिराम् ॥६२

## बार्यामीतिः

इति मासमेकमणस्यक्तियमः समुग्रीकितो अवभवानुस्थितः । जिनकासमानुगतवीविवाहे पुरितैः स दूरममुभिक्य हरिः ॥६३

## वसन्तितिसकार्

सौवर्यक्ष्मपमय धर्मक्रसेन परवा सक्को महोद्रमञ्जूः स मनोहरेऽभूत । वेवो हरिष्यम इति प्रविक्षो विमाने सम्पन्धकानुद्विरख्या न सुसाय केवाम् ॥६४ प्रस्कृतियतो स्वयं स्वयं विद्यान्त्र स्वयं सम्पन्धकानुद्वानेः परिवारवेवैः । विस्याञ्चनानिरित्मक्षमधारिणीनिः कोऽहं किमेतिविति चिन्तयित स्म धीरः ॥६५ ज्ञात्वा भणावविधना सक्कं स्ववृत्तं तस्मारस्ततम्मुनियुगं सह तैः समेत्य । अम्यक्यं हेमेकमलेक्च मुद्वः प्रकामीरित्यक्वोत् प्रमवनिमेरिकत्वृत्तिः ॥६६ योऽम्युद्धतो वृरितक्षण्यनतो भवद्भिवंवृष्या धनं हितकयोश्वरिक्राभिः । सोऽहं हरिः सुरवरोऽस्मि सुरेन्द्रकाव्यः कस्योन्नति न कुरुते भृवि सामृवाक्यम् ॥६७

चारों ओर से चींबते थे तो भी वह साण भर के लिये भी उत्कृष्ट समाधि को नहीं छोड़ता था सो ठोक ही है क्योंकि क्षमावान मनुष्य कष्ट के समय भी विमूद नहीं होता है—भूछ नहीं करता है।। ६१।। जिस प्रकार सूर्यकिरणों के संताप से बफं का पिष्ड प्रतिदिन विस्तीन होता आता है—पिघलता जाता है उसी प्रकार चन्द्रमा के समान सफेद वह बड़ा भारी सिंह प्रश्नममुण में अपना चित्त लगा कर प्रतिदिन विस्तीन होता जाता था—सीण होता जाता था।। ६२।।

इस प्रकार अचल रहकर जिसने एक माह तक उपवास किया या, जो संसार के अब से आकुल था, तथा जिनचर्ग में जिसकी बृद्धि छग रही थी ऐसा वह सिंह पाप और प्राणों के द्वारा दूर छोड़ दिवा गया। भावार्थ—उसका मरण हो गया। ६३ ॥ तदनन्दर धर्म के फल से बीध्र हो सीधर्म स्वर्ग को प्राप्त कर मनोहर विमान में मनोहर हारोर का धारक हरिष्यक सम से प्रसिद्ध देव हुआ सो ठीक ही है क्योंकि सम्मन्तव की शुद्धि किन के सुख के लिये नहीं होती? ॥ ६४ ॥ 'जय हो जय हो' इस प्रकार ओर से उन्वारण करने वाले तथा हुवं के बाजे बजाने में कुशक परिवार के देवों और मञ्चल द्वन्यों को घारण करने वालो देवा सुनाओं ने विसकी अनवानी की बी ऐसा वह भीर वीर देव विचार करने कमा कि में छोन हूं और मह' क्या है ॥ ६५ ॥ अन्य अर में अवधिकान से अपना सब सवाचार जान कर बहु उन परिवार के देवों के साथ उस स्वर्ग से अवध्यक्त हो पूर्वीवत दोनों मुनिराओं के समीप यसा और स्वर्ण कमलों तथा प्रणामों के द्वारा बाएकार उनकी पूर्वा कर हुव-विकार होता हुआ इस प्रकार को लगा। ६६॥

आप कोगों ने हित कवा कपी सज़बुद रहिन्नमों से जिले सब्हो तरह बांपकर पाप कपी

१. हैमक्सपीएम मा ।

### उपजातिः

अनाप्तपूर्वं भवतां प्रसादात्सम्यक्तवमासाच ययावदेतत् । त्रेकोक्यचूडामणिशेखरत्वं प्रयातवान्संप्रति निर्वृतोऽस्मि ॥ ६८

### विस्तिणी

जराबीचीभङ्गो जननसिक्को मृत्युतकरो महामोहावर्तो गदनिवहफेनैः शवकितः । मया संसाराब्यिभेवदमळवाक्यफवभृता

समृत्तीर्णः किञ्चित्रप्रभवनतटीशेषमणिरात् ॥६९

### वसन्ततिरुकम्

इत्थं निगन्न विबुधः स युनः युनन्न संयूज्य तौ यतिवृषौ प्रययौ स्वधाम । विन्यस्य भूषंनि चिराय तदङ्घ्रधूलि रक्षायं मूर्तिमिव संसृतियातुषान्याः ॥७० मालिनी

शरदु दुपतिरक्षिमश्रीभुषा हारयष्ट्रधा सह हृदयविभागे बद्धसम्यक्त्वसम्पत् । अभिमतसुरसोस्यं निविशन्तप्रमस्तो जिनपतिपदपूजां तत्र कुर्वन्नुवास ॥७१ दृरयसगकृते श्रीवर्द्धमानचरिते सिंहप्रायोप गमनो नामै-

एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

कीचड़ से निकाला था वही मैं सिंह इन्द्र के समान श्रेष्ठ देव हुआ हूँ सो ठीक ही है क्योंकि सायु-जनों के बचन पृथिबों में किसकी उन्नित नहीं करते हैं? ॥ ६७ ॥ आपके प्रसाद से अप्राप्तपूर्व सम्यक्त को यथार्थक से प्राप्त कर इस समय में इतना मुखी हुआ हूँ मानो तीन लोक की चूड़ा-मणि का सेहरा हो मुझे प्राप्त हुआ हो ॥६८॥ आपके निर्मल बचनकपी माद को घारण करने वाले मैंने उस संसार रूपी सागर को चीझ ही पार कर लिया है जिसमें वृद्धावस्थारूप लहरें उठती रहती हैं, जन्म रूप पानो मरा है, मृत्युरूप मगर रहते हैं, मोहरूप बड़े-बड़े मैंबर उठा करते हैं तथा जो रोगसमूह रूप फेनों से बिजित है। कुछ भवरूप तट ही उसके शेष रहा है॥ ६९॥ इस प्रकार कह कर और बार-बार उन दोनों मुनिराजों की पूजा कर वह देव अपने स्थान पर खड़ा गया। जाते समय वह संसार रूपी राक्षसी से रक्षा करने वाली भस्म के समान उनकी चरण रज्ञ को बिरकाल तक अपने मस्तक पर घारण कर गया था॥ ७०॥ शरद ऋनु के चन्द्रमा की किरखों को खोमा को अपहरण करने वाली हारयप्टि के साथ जिसने अपने हृदय माग में सम्यक्त-रूपी संपत्ति को घारण किया था तथा जो प्रमादरहित होकर जिनेन्द्रमगवान के चरणों की पूजा करता था ऐसा वह देव वहां मनोवाञ्खित देवों के सुख का उपमोग करता हुआ निवास करने का ॥ ७१॥

इस प्रकार असग कविकृत श्री वर्डमानचरित में सिंह के संन्यास का वर्णन करने वाला ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

१. मूर्णि सुचिराय म०। २. गमनं म०

श्रावयाः सर्गः

## हाद्यः सर्वः जन्मनिः

वयास्ति चच्छाविययः प्रसीतो होने द्वितीव कुनभूनिकस्यः ।
प्राच्यां विश्व प्रत्यस्तुरस्त्रकस्य सीस्त्रक्रोवस्तरमानस्यः ।।१
रीप्यो निरिस्तत्र नक्ष्यरायां साम स्ववस्था विविद्यान्यर्गेसः ।
पञ्चाधिका विश्वतिकद्वांमस्त्राच्छां च सिर्वायस्वोकतानाम् ।।२
यः काशानुभैः शिखरेरवभैरचंकमार्थत्वेत्रस्त्रीच माकम् ।
वाग्नोचरातीतसुक्ष्यसम्पविद्याचरावासमदाविकाः ॥३
यत्रास्त्रोतासिमपूत्रदेशायमान्यसाक्षेत्रस्त्रीचः ।
इतस्त्रतो पालप्रभिसारिकाः वे विका तिनका इव मृतिकायः ॥४
कान्तोऽपि पत्कृटतदो निकामं न सेच्यते विच्यवकुवनेन ।
वान्तासाम्यामवछोत्य काम्ति विद्यावरीवस्मतिकिकातेन ॥५
विद्यानुभावेन परेण 'केल्यां तिरोहिराङ्गीरिण यत्र रागाः ।
इवासानिकामोवद्वता स्वनामान्यक्रुवको सूत्र्यति प्रमृदान् ॥६
न होयते यत्र सरोवराणां विकाससम्पत्कुमुकोस्करेण ।
तीरस्यमुक्तोपछसान्द्रवीतिक्योत्सनापरीतेन सदा विवापि ॥७

## बारहवीं सर्ग

अधानन्तर द्वितीय घातकी सब्द द्वीप में मेर पर्वत की पूर्व दिशा में सीता नदी के उत्तर तट से रूमा हुवा कुरु भूमि के समान कच्छा नाम का प्रसिद्ध देख है। १ ॥ वहां सपनी दीसि से सन्य पर्वतों को जीतने वाला, विद्यावरों का निकास भूत विकास पर्वत है। वह पर्वत सके योजन से पर्वत सो योजन कोंदा है। २ ॥ वचनागोचर सौन्तर्य सन्यत्ति से पुक्त विद्यावरों के निवास से गर्व को प्राप्त हुवा जो पर्वत कांध के समान सफेर नगनचुन्त्री बड़ी-मझी विद्यारों से ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं की हुँसी ही कर रहा हो ॥ ३ ॥ वहां सहच की हुई उच्च्यल तकवार की किरणों की रेसा से जिनके सरीर की समस्त सोभा कांछों पढ़ यई है ऐसी अभिसारिकाएं दिन के समय आकांध में जहां-तहां चूनतो रहती हैं। वे व्यवसारिकाएं ऐसी वाय पड़ती हैं मानों वारोरवारिको रात्रियों ही हों ॥ ४ ॥ विस्त पर्वत के कूटों का तट वद्याव वास्त्रना सुन्दर या तो भी वेवाञ्चनएं उसकी सेवा नहीं करती मी—बहां नहीं जाती मीं। उसका कारण मह का कि वहां विद्यावरियों की असावारण कान्त्रिय देखकर देवाञ्चनाएं वस्त्रन्त कि वहां विद्यावरियों की असावारण कान्त्रिय देखकर देवाञ्चनाएं वस्त्रन्त कि वहां विद्यावरियों की असावारण कान्त्रिय देखकर देवाञ्चनाएं वस्त्रन्त कि वहां विद्यावरियों की असावारण कान्त्रिय देखकर देवाञ्चनाएं वस्त्रन्त कि वहां विद्यावरियों की असावारण कान्त्रिय देखकर देवाञ्चनाएं वस्त्रन्त कि वहां वाज्यों की कान्त्र विद्यावर्य की विद्यावर्य की व्यवसार की व्यवसार की वावर्य वी विद्यावर्य की व्यवसार की वावर्य वी वी वावर्य वी वावर्य वी वावर्य वी वावर्य वी वी वावर्य वी वी वावर्य वी वी वावर्य वी वावर्य वी वावर्य वी वावर्य वी वावर्य वी वावर्य वी वावर्य वी वी वी वावर्य वी वावर्य वी वावर्य वी वावर्य वी वावर्य वी वावर्य वी वावर्य वी वावर्य वी वावर्य

१. किमारितरीहिताकी मः।

स्वधामितः चुन्दवलाववातैकसारयन्यः परितस्तिमसाम् । सृक्षिनवाभाति सितेतरासु ज्योत्स्नामपूर्वामिष सर्वरीषु ॥८ भेज्यामपाच्यामय तत्र हैमप्राकारहर्म्यादृविराजितत्वात् । सम्बर्धनामास्ति पुरं पुराणां स्रलामकं हेमपुरं पुराणम् ॥९ निसर्गवैकस्यगुणेषु धत्मिन् रत्नोपलेक्वेत्र परं सरस्वम् । संस्कृत्यतेक्तमंक्षिनत्विमन्दोः कस्नावतां पस्नवतां स मध्ये ॥१० स्यावान्वितो यत्र सदा विक्यः परं बुधानां कुस्मप्रमाणम् । भवत्यनिष्टो वित्वेत्र योगक्रियासु दक्षः परलोक्तभोतः ॥११

नहीं छोड़ता है। भावार्य—यद्यपि कुमुदों का समूह रात्रि को विकसित होता है तो भी तट पर छगे हुए मोतियों की सक्त कान्ति रूपी चांवनी से वह सदा व्याप्त रहता है इसलिये दिन के समय भी विकसित के समान जान पड़ता है।। ७॥ कुन्द की किलयों के समान अपनी सफोद कान्ति से अधेरो रात को चारों ओर से दूर हटाता हुआ जो पर्वत ऐसा जान पड़ता है मानो काली रात्रियों में अपूर्व चांदनी की ही रचना कर रहा हो।। ८॥

तदनन्तर उस विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी में नगरों का आभूषण स्वरूप हेमपुर नाम का एक प्राचीन नगर है जो सुवर्णमय कोट, महल्ल तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित होने के कारण सार्यंक नाम बाला है।। ९।। जहां स्वभाव से निर्मेल गुण बालों में यदि अत्यधिक तीक्ष्णता थी तो रत्नमय पाषाण में [ही थी वहां के मनुष्यों में नहीं थी। इसी प्रकार कलावान और पक्षवान बस्तुओं के मध्य यदि अन्तरक्त में मिलनता थी ती चन्द्रवा में ही थी वहां के मनुष्यों में नहीं थी। भावार्य-स्वाभाविक निर्मेखता को बारण करने वाले पदार्थों के मध्य यदि किसी में अत्यन्त तीक्ष्णता-स्पर्ध की कठोरला थी तो रत्नोत्वरू-मणियों में ही थी, स्वामाविक निर्मलता-परिणामों की उज्ज्वलता को घारण करने वासे मनुष्यों में अत्यन्त तोक्यता-अत्यधिक निर्देवता नहीं थी। इसी प्रकार कलावान्—सोलह कलाओं से मुक्त और पक्षवान्—शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष से सहित वदावों के मध्य यदि अन्तरङ्ग में मिलनता-कालापन था तो चन्द्रमा में हो था, वहां के कलाजान-चौंसठ कलाओं से सहित तथा पक्षवान्-सहायकों से युक्त मनुष्यों में अन्तरंग की मिलनता-कलु-वितता नहीं थी ॥ १० ॥ जहां त्याग से सिहत मनुष्य ही सदा विरूप-रूपरहित-शरोर रहित होता या अवित त्याग के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर रूपरहित होता था अथवा 'विशिष्टं रूपं यस्य सः' इस समास के अनुसार त्याणी मनुष्य ही विशिष्ट रूप से मुक्त होता था वहां का अन्य मनुष्य विरूप-कुरूप नहीं था। जहाँ किसी का कुछ यदि अध्यविक अप्रमाण या तो बुधों-बुव ग्रहों का कुछ ही अप्रमाण या, वहाँ के बुधों-विद्वानों का कुछ अप्रमाण नहीं था। [ज्योतिय शास्त्र के अनुसार प्रसिद्धि है कि चन्द्र ने गुढ-पत्नी के साथ समागम किया था उससे बुध प्रह की उत्पत्ति हुई थी इसिवये बुधों-- बुधपहों का कुछ ही अप्रमाण वा बुधों--विद्वानों का नहीं] जहाँ कोई अनिक्ट चा---स्की-पूज बादि इंट्ट जनों से रहित या तो यति—मुनि ही था, वहाँ कोई मनूच्य अनिष्ठ--अप्रिय नहीं था। इसी प्रकार नहीं यदि कोई परलोकभीर-नरक सादि परलोक से डरने वाका था तो योगिकिया में दक्ष-ध्यान में समर्थ मनुष्य ही था वहां का कोई ऐसा मनुष्य जो कि योग किया-

यकानुकार्ता वाकारवित्र निवर्षकोत्रीक मान्यु कार्तिः ।
कराहतो हरावनि मुख्यो एवंतिएकसमित्रुकामः करेति ११२२
तामकारावनित्रा वित्रीति रामा मधाराकारकपरितः ।
पुरस्य होरः कार्त्राध्वामाण पुरस्ताते ग्रीवित्रीको सार्व व ११२३
पुनिकारित्राक्षती वर्ति स्टब्स्याक्ष्यकार्त्री वस्त्री ।
विदारकेनावित्र वंत्राव्यक्षती वाद्रा विद्यानित्रीति विश्वे सन्त्री ।।१४
भवात्वरित्रसानपुनावि पुंची वद्यात्रम् होर्वितिति वृद्धे ।
वर्ति मस्या पुरस्ते वद्यात्र क्षेत्रस्त्रम् हिन्द्रस्त्रम् हिन्द्रस्त्रम् ॥१५
नित्योवयो भूवित्रम् विद्यानु विकारस्त्रम् क्ष्रम् विद्यात्रम् ।
रात्रिकारराकेः स्वृत्रोक्षित्र वार्ति प्रश्नाव्यक्षम् वर्षे रक्षित्रे ।।१६
वन्तर्गीकाभरकेवस्या विद्यासम्बद्धाः क्ष्रम् विद्यासम्बद्धाः ।
पहीकोरस्य बनुव देशी क्ष्रास्त्राक्षम् वा क्ष्रकावित्रम् ।।१७

नवीन राजाओं के संगोग जुटाने में समर्च का, परलोक-मीद-- आतु कर्नो से डरने वाला नहीं या ॥ ११ ॥ जहाँ हिनयों के मुखारिबन्द पर हवासोच्छ्वास के कोन से पड़ता हुआ मदोन्मत्त भीरा यद्यपि हाथ के द्वारा शिड़क दिया जाता था परन्तु वह हाथ को भी लाल कमल समझ कर फिर से लीट आता था ॥ १२॥

उस नगर की रक्षा करनेवाला कनकाश नामक राजा था। वह राजा जत्यन्त विनीत था, प्रजापालन के द्वारा कोर्ति को प्राप्त करनेवाला था, वीर या और नीति के जाता तथा सरपुर्वों में अग्रसर प्रधान था।। १३।। शरद ऋतु के आकाश के समान व्यामल कान्ति वाले जिसके आधा वह प्रसिद्ध विजय लक्ष्मी इस मय से ही मानो निक्चल स्थित में कि इसकी थारों और चलती हुई पेनी धारा कहीं मुझे मी विदीण न कर दे।। १४।। श्रूरता का माम्बार स्वक्त यह राजा युद्ध में मय से मुरक्षाये हुए पुरुषों के मुखों को नहीं देखता है ऐसा नान कर ही मानो जिसका प्रदाप शत्रुओं को सामने से दूर हटा देता था।। १५।। जो राजा सूर्य के समास था क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्योदय—नित्य उदय को प्राप्त होता है उसी प्रकार वह राजा भी नित्योदय था—निरन्तर सम्युद्ध वेशव की प्राप्त होता था जिस प्रकार यूर्य क्रियम्द पर्यों के विखरों पर वित्यस्त पाव होता है—अपनी किरणें स्थापित करता है उसी प्रकार वह राजा भी मूमिमून अन्य राजाओं के मस्तकों पर वित्यस्त पाव था—पैर रखने कास्त था, जिस प्रकार सूर्य क्रमलेकनाव—कमलों का बहितीय स्वामी है उसी प्रकार वह राजा भी कमलेकनाय—कमला कर्यात लक्ष्मी के सहितीय स्वामी है उसी प्रकार वह राजा भी कमलेकनाय—कमला क्यांत लक्ष्मी का बहितीय स्वामी था। इस प्रकार सूर्य के समास होकर भी अतिरम करों—अतीक्ष्म किरलों से (पंक्ष में साचारक करों से) पृथ्वियों को बाह्मावित करता था।। १६॥।

उस रावा की उत्कृष्ट शोक क्यी आमुक्त से विभूषित, कुन्दरता की विश्राम भूमि तथा प्रसिद्ध वंश बाकी कनकसाका नाम की रानी औं ॥ १७ ॥ सिंह का कीव हरिस्वत नाम का देव, सीवर्य स्वर्ग से अवतीर्ण हीकर उन दोनों मादा-पिता के हुवें को बारन करता हुआ बहुत भारी

१. मुकारित: स

सीवर्षकरपाववसीर्वं पुत्रः विजीतस्योः संगवनावधानः ।
अवस्वकान्तिवृतिसरवपुत्तो हरिक्वजोऽभूरकनकथ्वजावयः ॥१८
अवस्वकार्वविगाविगानामनारतं वर्षगतोऽपि मातुः ।
यो दोह्वायासप्रेव पूजां सम्यवस्ववृद्धि प्रवयन्तिव स्वाम् ॥१९
यिस्तन्त्रपूति ववृत्रे कुक्वजीत्रवन्त्रीवये प्रत्यहमम्बुराशेः ।
वैलेव कुत्रमुग्ववसंपरप्रव्याकरस्येव च संनिधाने ॥२०
विगाद्यमाना युगपण्यतको नरेन्द्रविद्याः सहसा विरेजुः ।
विशुद्धया तस्य विया निसर्गाहिशोऽपि कीर्त्या कमनीयमूर्तेः ॥२१
यो योवनधीनिकयेकप्योऽप्यनूनवैर्यः स्ववशं निनाय ।
अरातिवक्वर्यमनन्यसाध्यं विद्यागतं च प्रचितप्रभावः ॥२२
यष्टक्वया यान्तपुर्वीक्य पौराः सुनिश्चलाका इति यं प्रवच्युः ।
कि श्रृतिवानेव स चित्रकम्मा कि रूपकान्तरविद्यास्त्रकोक्याः ॥२३
निषस्य यस्मिन्द्ररसुन्वरीणामिन्दोवरधीविद्या सत्वृत्वा ।
कटाक्षसम्यन्त चवाक सम्मा सुद्वंका गौरित्व सञ्चनान्ते ॥२४

कान्ति, दीप्ति और पराक्रम से सहित कनकथ्वज नाम का पुत्र हुआ।। १८।। गर्भ स्थित होने पर भी उसका बास्क ने दोहला सम्बन्धी कष्ट के बहाने माता से निरन्तर जिनेन्द्र भगवान की मुन्दर पूजा कराई थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह अपनी सम्यक्त की शुद्धि को ही प्रकट कर रहा हो।। १९।। जिस प्रकार चन्द्रमा का उदय होने पर समुद्र की बेला और वसन्त ऋतु का सन्तियान प्राप्त होने पर बाम्न वृक्ष की पुष्प रूप संपत्ति प्रति-दिन बढ़ने लगती है उसी प्रकार उस पुत्र के उत्पन्न होने पर माता-पिता की कुल-लक्ष्मी-वंश परम्परागत संपत्ति प्रति-दिन बढ़ने लगी ॥ २० ॥ सुन्दरता को मूर्तिस्वरूप उस पुत्र की स्वभाव से ही शुद्ध बृद्धि के द्वारा एक साय अवगाहन को प्राप्त हुई, आन्बोक्षिकी त्रयी वार्ता और दण्ड नीति नामक चारों राजविद्याएँ तथा कीर्ति के द्वारा अवगाहन को प्राप्त हुई, पूर्व आदि चारों दिशाएँ शोध्र हो सुशोभित होने लगीं। मानार्थ-उसकी बुद्धि इतनी निर्मल थी कि वह एक ही साथ चारों राजविद्याओं में निपूण हो गया तथा चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैल गई।। २१।। जो यौदन रूपी लक्ष्मों के रहने के लिये बद्वितीय कमल था, जो उत्कृष्ट घेर्य का घारक था, तथा जिसका प्रभाव अत्यन्त प्रसिद्ध था ऐसे उस कनकथ्यक ने दूसरे के द्वारा असाध्य काम, कोघ, लोभ, मोह, मद और मात्सयं इन छह अन्तरङ्ग शत्रुओं के समृह को तथा अनेक विद्याओं के गण को अपने अधीन कर लिया था ॥२२॥ स्वेच्छा से जाते हुए उस पुत्र को देख कर नगरवासी लोग अत्यन्त निश्चल नेत्र होकर ऐसा विचार करने लगते थे कि क्या यह वही कामदेव है अथवा तीन लोक की सुन्दरता की चरम सीया है ? ।। २३ ।। जिस प्रकार सस्पन्त दुवँक गाय कीचड़ में मन्त हो अन्यत्र नहीं जाती है उसी प्रकार नगरनिवासी स्त्रियों की नील कमल की लक्ष्मी के समान सुन्दर तथा सत्वण-त्वणा से सहित ( गाय के पक्ष में प्यास से सहित ) कटाक्षा संपत्ति उस कनकष्यका में निमान हो अन्यत्र नहीं जाती थी। मावार्थ-वह इतना सुन्दर था कि नगर की स्त्रियाँ उसे सतृष्य नेत्रों से देखती ही

विष्णुकालेकारकारकार्या वेदावि कारावु विरावरोति ।
वर्षुविदेके विकेत राजन्यविद्यानकार्या एवं प्रतीतः १२५
सनेवराक्त विकेत राजन्यविद्यानकार्या एवं प्रतीतः १२५
सन्वरत कर्णु वैविने निर्दाण कुलसको भीकरिवेकवीरः १२६
पितुनिवेक्तसकारकार्याः स्कुरराज्याः स्वकत्य पोत्तम् ।
रराव संतावहरः प्रभातां स विद्याः का प्रवासिकारः १२७
परस्परं तो प्रवद्यां विकानं वस्त्वरी निर्वाहुराज्यकारकाः ।
प्रियेषु प्रश्नेमरसावहर्यं सच्यावत्याच्याक्त्याः व वेक्तुस्तो ।
सन्तराक्या विशेषस्थां केशं सपुत्राविष वारकतो १२९
स्मात्रं निर्वाकंत्राव्याक्ते प्रवास्थानकार्याक्त्याः कारताम् ।
प्रसादवन्योविवर्तिताञ्गते प्रवास्थानकार्याक्तिकार्यः कारताम् ।
प्रसादवन्योविवर्तिताञ्गते रेते मजाव्याक्त्यक्तिकाः ।
वानकं भारत्यविवर्तिताञ्चते गरंवर विवानेन सभा समेतः ।
वानकं भारत्यविवरित्राहरास्था विवाक्त्यक्रव्याक्ताः ।

रहती थी। १४॥ जिस प्रकार चुम्बक लोहे को खींच लेता है उसी प्रकार अपने शरीर की विशे-पता से सुशोभित रहने वाला वह प्रसिद्ध कनकष्यक उनमें आवरयुक्त न होने पर भी विद्याधर कन्याओं के मन को खीचने लगा था। सावार्य—गद्यपि यह विद्याधर कन्याओं को वहीं चाहता था तो भी इसकी सुन्दरता के कारण उनका मन इसकी बोर आकृष्ट होता रहता था। २५॥

जिस प्रकार सिन्ध पाकर कोई अदिलीय चीर अर्थ रात्रि के समय अच्छी तरह बासते हुए धिनक के पास डरता-डरता जाता है उसी त्रकार अपरिचित वास्मीय गुण से मुक्त उस कनक-ध्यक के समीप दूर से ही धनुष चढ़ाये हुए कामदेव डरता-डरता आया था। भावायं—वह इसना गम्भीर था कि उसे काम की बाधा सहसा प्रकट नहीं हुई थी। २६॥ प्रजाओं के संताप को हरने वाला कनकच्यक, पिता की जाजा से देवीप्यमान प्रभा की घारक कनकप्रभा का योग पाकर विजली से संयुक्त बूतन मेथ के समान सुधोमित होने लगा ॥ २७॥ उन वचू वरों ने अपनी कान्ति के द्वारा परस्पर एक दूसरे को अतिशय रूप से अपने वश किया था सो ठीक ही है वरोंकि प्रिय और विवायों के बीच परस्पर प्रेम रस जो प्रवाहित होता है वही सुन्दरता का फड़ है ॥ २८॥ वेला को समूद्र के समान, अस्पितक सौन्दर्य विद्येष रूप कश्मी को घारण करने वाले वे दोनों परस्पर इतने विद्यवस्त के कि एक दूसरे को ओड़ कर जाने निमेष तक भी रहने के लिये समयं नहीं ये॥ २९॥ यह वन्दन्यन के निकुत्रओं में प्रवास निमित्र खब्या पर धयन कर, कोच से जिसने करवा करवा करवा था अवस्त का ।। ३०॥ कभी बहु उसके साथ यमन सम्बन्धी केम से मेथों को लॉचने वाले विमान से जाकर तैंच पर्वत को शिक्षर पर दिसत विन-मन्दिरों की आदरपूर्वक माला आदि से प्रभा करता था।। ३१॥

१. कंप्यूबिको सन् ।

अधेकवा संस्कृतियासभीतास्तरमे स राज्यं कनकण्यकाय । त्रवाय राजा सुवातेः समीचे बाबाह क्षीयां विजिताश्चयुतिः ॥३२ अनमारुग्यामपि राष्ट्रकामनीमबान्य नौडायमवाप धीरः। तपाहि कोके महतां विभूतिमहोबसी नापि विकारहेतुः ॥३३ धन्त्रांत्रुशुचेरपि स प्रकासु तरासुरावं स्वयुणेत्रवकार । निरत्वयं प्रत्यहचुजितयोरचिन्त्यक्या महतां हि वृत्तिः ॥३४ स बन्दनस्थासकबस्युसाय प्रीत्योन्युसानामभवन्निकामम् । ब्रुरस्थितोऽपि प्रवबाह सञ्जू सपे विवस्वानिक सप्रतापः ॥३५ प्रजानुरामं विमलेब कीतिः सुयोबिता नीति रिवेप्सितार्मम् । तस्वार्वकोयं विवनेय सुनुमजीननद्वेमर्थं त्रियासी ॥३६ इत्वं स सांसारिकसीस्यसारं पञ्चेन्द्रियेष्टं भृदि निविवेश । त्रियाञ्चलोत्तुञ्जलयोषराय प्रमृष्टकक्षः स्वरुचन्दनधीः ॥३७ अधान्यवा मत्तवकोरनेत्रां कान्तां स्वहस्तापितचारभूवाम् । माबाय विद्यापरराजसिंहः सुदर्शनोद्यानसियाय रन्तुय ॥३८ तस्यैकवेशस्थितवाल पिण्डीहुमस्य मूले विपुछाश्मपट्टे । बालातपथीमुबि रागमस्लं निपात्य तस्योपरि वा निषण्णम् ॥३९

अधानन्तर एक समय संसार निवास से अयभीत, जितेन्द्रिय राजा कनकाभ ने कनकध्वक के लिये राज्य देकर सुमित मुनिराज के समीप दीक्षा ग्रहण कर ली।। ३२ ॥ धीर-वीर कनकध्वक अन्यजन दुर्लंग लक्ष्मी को पाकर भी गर्व को प्राप्त नहीं हुआ सो ठीक ही है क्योंकि लोक में वड़ी से बड़ी विभूति भी महापुरुषों के विकार का कारण नहीं होती।। ३३ ॥ अत्यधिक लक्ष्मी को घारण करने वाले उस कनकध्वक ने चन्द्रमा की किरणों के समान शुक्ल होने पर भी अपने गुणों से प्रजा में सदा स्थायी अनुराग-लालरक (पक्ष में प्रीति) उत्पन्न किया था सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषों की कृति अचिन्त्य कप होती है।। ३४ ॥ वह प्रीति से सन्मुख मनुष्यों के लिये चन्द्रन के तिलक के समान मातिशय सुख का कारण हुआ था तथा ग्रोष्म ऋतु के प्रतापी सूर्य के समान दूरवर्सी रह कर भी शत्रुओं को संतम करता था।। ३५ ॥

जिस प्रकार निर्मेल कीर्ति प्रजा के अनुराग को, अच्छी तरह प्रयोग में लाई हुई नीर्ति अभिलिषत अर्थ को और बृद्धि अर्थज्ञान को उत्पन्न करती है उसी प्रकार राजा कनकच्चा की प्रिया ने हैमरच नामक पुत्र को उत्पन्न किया । ३६ ॥ इस प्रकार प्रिय स्त्रियों के उन्नत स्तनों के अन्नमाग से जिसके वक्षाःस्थल पर लगे हुए चन्चन को शोभा पुछ गई यी ऐसा कनकच्चा पृथिवी पर पञ्चेन्द्रियों के स्थि इच्ड सांसारिक श्रेष्ठ सुझ का उपभोग करता था ॥ ३७ ॥

सवनन्तर किसी समय विद्याघरों का श्रेष्ठ राजा कनकष्यज, मराचकीर के समान नेत्रीं बाली तथा अपने हाथ से पहिनाये हुए सुन्दर आभूषणों से युक्त कान्ता की लेकर रमण करने के लिये सुदर्शन मेर के उद्यान में गया ॥ ३८॥ वहाँ उसने उद्यान के एक देश में स्थित छीटे हैं। अशीक बुक्ष के नीचे बालातप की शोभा का अपहरण करने वाले विद्याल शिला-पहु पर विद्यान-

1

ह्यां निकार्त्ते हुन्यं सर्वतिः स्वांतं आगर्यकर्वतं सम्मान् । यरेवत्यक्षाण्यवदं वद्यायं यामानंदुवं साम वर्वत्यक्षाः ।४०० मृतस्य सारावंतियासस्यं सम्मे बन्याय इव आगुवायम् । इरावप्रध्यकृतियोष्ट्रतास्या स सुवां युग्रस्थान्येषम् ।४४१ [ प्रक्रकम् ] निवानमासाद्यं यथा वरित्री व्यायक्ष्यक्षीयपुरस्य कामात् । यति समानंत्रय युग्रा सराकृ निविश्वक्षाम्याविषयो यभूव ॥४२ उपेत्य दृष्टाकृष्यः सम्मानस्य युक्तिः वृद्ध्यक्षितसम्बद्धाः । पर्वतः वृश्यम्भितां वसन्ते युक्तां वृद्धिः वृद्ध्यक्षितसम्बद्धः ।४३ स्वित्वायसस्य युनेरहरे विद्यावरेत्वे विश्वक्षयायाः । सम्भवं प्राक्तिकरावरेन व्यावक वर्षे तपुर्वाचर्यम् ॥४५ पृष्टो युनिस्तेन स दर्भवाव वयो वयो व्यवस्यविकारवर्णम् । निव्यावृद्धां विक्तविष प्रसद्धा प्रश्लावयन्त्रांनवोद्यम्यानम् ॥४६

मान सुन्नत नाम के मुनिराज को बड़े जावर के खांच देखा ! कारू वर्ण के खिला-पट्ट पर निराजमान वे मुनिराज ऐसे जान पड़ते थे मानो राग की मरूल को पछाड़ कर उसी के कपर बैठे हों !
वे अपने घरोर से कुछ थे, तप से अकुछ थे, शान्ति के स्थान थे, क्षमा के अदितीय पित थे, परीपहों के विजेता थे, इन्द्रियों को वश करने वाले थे, सुन्दर चारित रूपी करनी के निवास कमल थे,
शास्त्र के मानो मूर्तिचारी श्रेष्ठ अर्थ थे, दया के मानो साधुवाद थे तथा उत्तम हतों से सिहत थे !! ३९-४१ । वह उस समय मुनिराज को देख कर, जजाना प्राप्त कर दिख के समान अववा
नेत्र युगल के लाभ से जन्मान्छ मनुष्य को तरह अपने घरोर में भी न समा सकने वाले हुंच से
विवश हो गया !! ४२ !! सब बोर से प्रकट हुए रोमाञ्चों के द्वारा जिसका हार्विक अनुराग सूर्णित
हो रहा या तथा जिसके दोनों हाथ कुंडल के आकार थे—जिसने हाथ जोड़ रक्की थे ऐसे उस राजा
ने पास में जाकर लटकते हुए चूडामणि से युक्त मस्तक से उन मुनिराज को नमस्तार किया
!! ४३ !! उन मुनिराज ने पाप को नष्ट करने वाले शान्त अवलोकन तथा 'कमों का क्षय हो' इस
प्रकार के आक्षीविद्यालक बचन से उस पर बहुत भारी अनुषह किया सो ठीक ही है क्योंकि मुमुब्द
मनुष्यों की बुद्धि मन्म के विवय में निःस्पृह नहीं होती है क्योंक मुनुब्द मुनि मी अन्य बीव का
हित चाहते हैं !! ४४ !! निर्मल अधिप्राय को वारणं करने वाला विद्यावारों का राजा समीप ही
उन मुनिराज के आगे खड़ा हो गया और विवय सहित हाथ बोढ़ अवराय्त्रक सरक्ष वर्ष के
खारक दन मुनि से कर्म का स्वरूप मुक्ते छथा।। अर्थ ही

उसके द्वारा पूछे गर्ने सुनिधान, वर्षन मोह से सुक निश्ना दृष्टि की वी की भी विश्व की सक-

धर्मो जिनेत्रीः सक्तावबोचेक्तः परी जीवववेकपुरुः । स्वर्गावसर्गोच्युवस्य हेतुः स ब्रिप्रकारो भवति प्रसीतः ॥४७ सामरिकोञ्जूछतमेवसिम्बङ्गागारिकः स्वातमहात्रतक्य । भाषो गृहस्यैः वरिषाकनीयः परं परः संविमिविविवासैः ॥४८ भद्रानयोर्मुकमुबाहरन्ति सहसंगं सर्वविदी जिनेन्द्राः । तरवेषु सप्तस्वपि निश्यवेन धळानमेकं सदिति प्रतीहि ॥४९ हिंसानुसस्तेय वयु व्यवायपरित्रहेन्यो विरतिर्यतीनाम् । सर्वात्मना तद्वातनिरयुवीर्णं स्वृता निवृत्तिम् हमेषिनाञ्च ॥५० अनाविसांसारिक जिल दुःकप्रवेकदायानससंक्षयाय । माम्बोऽस्युवायो नितरायमुञ्जावकोऽत्र बत्नः पुरुवेण कार्यः ॥५१ सिव्याल्बयोगाविरतिप्रमावैः कवायवीर्वश्च बहुप्रकारैः। बध्नाति कर्माष्ट्रविधं सदारमा संसार वश्तस्य हि कर्म हेतुः ॥५२ सरदृष्टिसञ्ज्ञानतपद्वरित्रैक्तमुरुयते कर्मवनं सपूलान् । तेषु स्थितं मुक्तिवयुः पुमांतं समुत्युकेव स्थयमञ्जूपेति ॥५३ बज्ञानमुद्रः स्वपरोपतापानपीन्त्रियार्थान् सुसमित्यूपास्ते । सुब्दः इतान्स्वात्मविद्यम्प्रेतं विभेति तान्दृष्टिविवानिवाहीन् ॥५४

कहने करो ॥ ४६ ॥ सबंज जिनेन्द्र ने जीव दयाम्छक, तथा स्वर्ग और मोक्ष सम्बन्धी विपुल सुख के कारण भत जिस उत्कृष्ट धर्म का कथन किया है वह दो प्रकार का प्रसिद्ध है।। ४७ ॥ अणुवतों के भेद से यक्त पहला सागारिक धर्म है जो कि गृहस्थों के द्वारा पालन करने योग्य है और दूसरा प्रशिद्ध महावतों से युक्त अत्यन्त उत्कृष्ट अनागारिक वर्ग है जो कि पवित्र मुनियों के द्वारा धारण करने योग्य है ॥ ४८ ॥ हे भद्र ! इन दांनों घर्मों का मूल कारण सम्यग्दर्शन है ऐसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। तथा सातों तस्वों का निश्चय से अद्वितीय श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है ऐसी प्रतीति करो ॥ ४९ ॥ हिंसा, झूठ, चोरो, कुशील और परिग्रह इन पाँच पापों से मुनियों की जो सर्वया निवत्ति है वह वत कड़ा गया है। गृहस्थों की इन पापों से स्यल निवत्ति होती है ॥ ५० ॥ बनादि संसार सम्बन्धी नाना दुःखसमूहरूपी दावानल का अच्छी तरह क्षय करने के लिये इस वर्म से बढ़कर दूसरा उपाव नहीं है इसलिये पुरुष को इसमें यत्न करना चाहिये॥ ५१॥ यह जीव संदा मिच्यात्व, योग, मविरति, प्रमाद और बहुत प्रकार के कथाय सम्बन्धी दोवों से आठ प्रकार का कर्म बौधता रहता है सो दीक ही है क्योंकि कर्म ही संसार वास का कारण है।। ५२ ॥ सम्य-ग्दर्शन सम्बन्धान सम्बन्तप और सम्बन्धारित के द्वारा कर्म रूपी वन जब सहित उल्लाह दिया जाता है। उन सम्यम्दर्शनादि में स्थित रहने वाले पुरुष को मुक्ति रूपी स्त्री उस्किपद्धत की सरह स्वयं ही प्राप्त हो जाती है ॥ ५३ ॥ इन्द्रियों के विषय यद्यपि निज और पर को संताप देने वाले हैं तथा बत्यधिक पाप के कारण हैं तो भी अज्ञान से मोह की प्राप्त हुआ पुरुष 'ये सुस है' ऐसा मांत कर उनकी उपासना करता है परन्तु स्वारमज्ञानी बीव उन्हें खहिविव साँप वैसा मान कर

त जानानीक्रमानेश्वासित पुत्रां जंगीरियां पूर्वुवारं भर्वं च !

महं निकानं करकोश्वासं सार्वित सम्में स्वाहित काली ११५५
वार्वाविकारं सान्तीस्वास्त्रों प्रियोगियां संकताः प्रमासः ।
वीवस्य जीवा नतु पुर्वकार्यः नीवनंबर्णस्वायप्रेशास् ११५६
अनेवतो क्य मृतो म आतो न सोडिसा वैकः सकते विकोते ।
सर्वेडिंग महता बहुतोऽनुनुता क्रीकेत क्योंस्वितवोश्वयोगाः ११५७
विराय जानीमित सर्वत्रम् न स्वयते काल वित्रुक्षपृष्टः ।
विमुक्तपृष्ट्यस्तपास स्वृत्यमृत्यस्य कर्णामुख्याति सिद्धिम् ११५८
इतोरियत्वा कालं क्यस्त्री हिताय सर्वोग्यराम सानुः ।
विद्यापित साव्या स्वयति भेषे प्रत्येति कालो हि मुनुश्राणयम् ११५९
सांसारिकी वृत्तियवेश्य कर्या निकार्य विद्यानिकायात् ।
सर्वे विवार्व विद्यानाक्यास्त्र मृतस्य सार्थं हि स्वेष पुंसः ११६०
वार्वोस्तरीयां नयनाम्बुक्तिस्यास्य क्रास्त्र सार्थं हि स्वेष पुंसः ११६०
वार्वोस्तरीयां नयनाम्बुक्तिस्यास्य कालां सह राज्यलक्या ।
सद्यस्तराने स त्योधनोक्षम्य काल हानिकहतां हितार्थे ११६९
प्रावर्ततालस्यमयस्य दूरसावद्यकासु अक्रवक्रियासु ।
गुरोरनुज्ञानवियस्य क्रेज सवोहारम्याम्युक्ता नवोकान् ।।६२

उनके पास जाने में भयमीत होता है।। ५४।। जीवों को जन्म से बढ़कर दूसरा दुःस नहीं है, मृत्यु के समान भय नहीं है और वृद्धावस्था के अनुरूप अधिक कव्ट वहीं है ऐसा जान कर सुरू-रुव आत्मिहित में यत्न करते हैं।। ५५ ॥ यह जीव बनावि काल से संसार रूपी सागर में असव करता हुआ जो कर्म और कर्म को प्रहण कर रहा है इसलिये निश्चय से सभी जीव और पुद्रमुक इसके प्रिय और अप्रियपन को प्राप्त हो चुके हैं ॥ ५६ ॥ समस्त तीनों लोकों में वह स्थान वहीं है जहाँ यह जीव अनेक बार न मरा हो न उत्पन्न हुआ हो। इस जीव ने बनेक बार समस्त भावों और समस्त कर्म स्थितियों का भी चिरकाल तक अनुभव किया है ऐसा जानता हुआ जानी कीव सर्वे प्रकार के परिग्रह में राग नहीं करता है किन्तु उसका त्यागी होता हुना तप से कर्मों को समृत उलाइ कर सिद्धि को प्राप्त होता है।। ५७-५८।। प्रशस्त वचन बोलने वाले मुनि, उनके हिन्द के लिये इस प्रकार के वचन कह कर चुप हो रहे और राजा कनकच्चल ने उन वचनों की 'तथास्खि' कह कर स्वीकृत किया सो ठीक हो है नवींकि मध्य प्राणी मुमुखुजनों के वननों की श्रद्धा करता ही है।। ५९।। इस प्रकार संसार की बृत्ति को दु:स रूप जान कर तथा विषयों को अभिरूपका से बित्त को निवृत्त कर उसने विधिपूर्वक तप करने की इच्छा की सो ठीक ही है क्योंकि मनुष्य के शास्त्र ज्ञान का फल वहीं है।। ६० ॥ अध्यक्ष के सेंबन से निसका उत्तरीय वस्त्र गीका हो गया का ऐसी स्त्री को राज्य शहरी के साथ कोड़ कर यह उन्हों मुनिशब के समीप शीध हो हापीबन हो गया-मुनि दीक्षा छेकर तप करने छमा सी ठीक ही है क्योंकि महापुरुषों के द्वितकार्य में विक्रम्ब नहीं होता है ॥ ६१ ॥ वह बाक्स्य की दूर छोड़ कर समता, बन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाच्याव कीर कावोस्सर्ग इन छह जावश्यक कियाओं के करने में प्रवृत्त हुना सका युद्र की आजा

प्रोच्ने महोदमाहुक्तावंतरमे घृक् नगरमाधिनुसं प्रशंकोः ।
वामप्तपत्रेव निवारित्रोध्यः सदाव्यतिष्ठस्मतिनोदयोगः ॥६३
इरम्मवोद्यारित्रिक्यवादेर्यारानिमा 'तः स्वित्राष्टविष्कः ।
विश्वदृद्धा आवृत्व वीद्यमाणो धनावनेशास्त स यृत्रमुले ॥६४
आक्रेयगत्वस्तव्यव्यक्ते माचे स्थानो विहिरेक्तवादवंत् ।
वायामिनोरप्यनविष्यामा बसेन वीरो वृतिकम्बकस्य ॥६५
महोपवादान्विषयानद्वेताराष्ट्रवंतस्तरस्य प्रयोग्तकार्यम् ।
यवी तनुत्वं तनुरेव वाहं न वैर्यमीदार्थसमिनतस्य ॥६६
समुद्धरिद्यामि क्यं निवानमाहमावस्याद्वमस्त्रान्तात् ।
संचिन्तयशित्यवस्त्रमावं व कृष्टयोगैः स वशिकृतासः ॥६७
व्ययेतवाद्वो युविरस्तवाद्वाने वृश्येत्रात्मा विचिकित्सया च ।
सम्यक्तवद्वाद्वि निरवक्तभावः स आवद्यामास ययोग्तकार्गे ॥६८
वानं च तस्य क्रिव्या निकानं यथोक्तवा प्रयहमावृतात्मा ।
वारित्रमप्यारमवकानुक्यं विचक्तव्यक्तरं च तपोऽन्वतिकत् ॥६९

प्राप्त कर सदा साधु के समस्त उत्तर गुर्भों की उपासना करने लगा ॥ ६२ ॥ जिसमें तीव्र गर्मी से समस्त प्राणी आकुल रहते हैं ऐसी प्रीष्म ऋतु में वह बर्वत की शिखर पर सूर्य के सन्मुख प्रशम-भाव रूरी अन के द्वारा उष्णता का निवारण करता हुआ प्रतिमा नामक विशाल योग लेकर सदा स्थित रहता था ।।६३ ।। बच्च को उगलने वाले, भगंकर गर्जना से सहित तथा घाराओं के निपात से बाठों दिशाओं को बाच्छादित करने वाले मैच बिजली रूपी दृष्टि के द्वारा जिसे देखा करते थे ऐसा वह तपस्वी वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे बैठा करता था।। ६४।। वह घीर बोर, घैर्य रूपी कम्बल के बल से हिमपात के कारण जब कमलों का समूह तच्ट हो जाता है ऐसे माथ के महीने में बाहर एक करवट से सोता हुआ बड़ी-बड़ी रात्रियों की न्यतीत करता था ॥ ६५ ॥ नाना प्रकार के समस्त बड़े-बड़े उपवासों को विधिपूर्वक करने बाले उन महत्त्वधाली मुनि का धरीर हो अत्यन्त कुशता को प्राप्त हुआ था धेर्य नहीं ॥ ६६ ॥ प्रीतिपूर्वक घारण किये हुए प्रतिमादि योगों के द्वारा जिनने अपनी इन्द्रियों को वश कर लिया था ऐसे वे मुनि डूबे हुए अपने आपको मैं इस संसार रूप की बड़ से किस प्रकार निकल्मा ऐसा विचार करते हुए प्रमाद को प्राप्त नहीं होते ये ॥ ६७ ॥ जिनको राष्ट्रा नष्ट हो गई थो, आकाङ्का अस्त हो गई थी, विचिकित्सा-गलानि से जिनकी आत्मा दूर रहती थी तथा जो यथोक मार्ग में निर्दोच मान रखते थे ऐसे वे मुनि सदा सम्यक्त सुद्धि की भावना रसते थे। भावार्थ-निःशक्तित, निःकाव्यित, निविचिकित्सित और अमृदद्धि अङ्ग को घारण करते हुए वे सदा इस बात का च्यान रखते थे कि हमारा सम्यग्दर्शन शुद्ध रहे—उसमें शक्का, काङ्क्षा आदि दोष न लगें ॥ ६८ ॥ वे प्रतिदिन आदरपूर्वक ज्ञानानुरूप शास्त्रीक क्रिया के द्वारा ज्ञान की अच्छी तरह आराधना करते थे, चारित्र का भी पालन करते थे, और अपने बल के बनुरूप बारह प्रकार का तप करते थे ॥ ६९ ॥

इ. विपाते:स्विविद्याष्ट्रदिक्कः म० । २. आवासिनी व० । ३. दुष्ट्योदैः व० । ५. मार्गे व० ।

## **वसन्त्रतिस्क**न्

इत्यं पुरं विषुरविताचितामृत्या मृत्या चिरं श्रमकां विषयोक्तान्ते । सस्सेसनां विधिवदेश्य मृतोऽय पूर्त्या काविष्ठमान्य स शुमे शुशुने विसाने ॥७०

#### मन्दाकान्ता

वेवानम्बं निकतनुरुषां संपदा साधु तम्बन् देवानम्बं दववनुपमं नाम चानवर्वनिस्वम् ३ चक्रे रागं नयनपुभगस्तम् विष्याञ्चनानां चक्रेऽरागं विनयपि दृदि द्वादवारिक्यमानुः ॥७१ इत्यसगकृते वर्द्धमानवरिते कनकण्यककाविष्ठगमनो नाम द्वादशः सर्गः ।

## त्रयोदवः सर्गः

#### स्वागता

श्रीमतामथ सतामधिवासो भारतेऽत्र विततोऽस्ति बनान्तः । नाकलोक इव मानवपुष्यैगी गतः स्वयमकस्यभिवानः ॥१ यत्र साररहिता न घरित्री पाककान्तिरहितं न च सस्यम् । पाकसम्पद्दि नास्ति पुलाका सर्वकालरमणीयविशेषात् ॥२

इस प्रकार पापरहित मनोवृत्ति से जिरकाल तक मुनियों का भार घारण कर—मुनिवत का पालन कर वे अपनी आयु के अन्त में विधिपूर्व के सल्लेखना को प्राप्त हुए और मर कर कापिष्ठ स्वर्ग के शुप्त विभान में विभूति से सुशोभित होने लगे॥ ७०॥ इस प्रकार अपने शरीर की कान्ति रूपी संपदा के द्वारा जो देवों के आनन्द को अच्छी तरह विस्तृत कर रहा था, जो 'वेबानंद' इस सार्थक नाम को घारण करता था, तथा बारह सागर प्रमाण जिसकी आयु थो ऐसा वह नयन सुभग— नेत्रों को प्रिय लगने वाला देव, वहाँ देवाजूनाओं के हृदय में राग उत्पन्न करता था और अपने हृदय में वीतराग जिनेन्द्र को घारण करता था॥ ७१॥

इस प्रकार व्यस्तकावहात वर्द्धमानपरित में कनकथ्वज के कापिष्ठ स्वर्ग में वाने का वर्णन करने वाला बारहवी सर्ग समाप्त हुआ।।

## तेरहवाँ सर्भः

अधानन्तर इस भरत क्षेत्र में प्रश्नस्त कीमानों का निवासस्वक एक अवन्ती नाम का बहुत बड़ा देश है जो ऐसा जान पड़ता है मानो मनुष्यों के पुष्प से पृथ्विदी पर आया हुआ स्वर्ग ही हो ॥ १ ॥ जिस देश में ऐसी पृथिवी नहीं वी जो सार रहित हो, ऐसा घान्य नहीं था जो भूरिलारचनवान्यविद्वीणे कालिस कविवाप यत्र मनुष्यः ।

क्रम्यस्प्रमुक्तपुरित स्वेष्ट्या प्रविधिक्षं निकामम् ॥३
वाक्ताविर्विह्या न पुरिल्म्याक्तापि सुभव्यविद्वीना ।
यत्र नास्ति सुभवत्यमधीर्थं शीस्त्रम्प्यविद्वितं न घरित्र्याम् ॥४
निजंसा न सरिवस्ति वस्तं व स्वानुहीनमहिमं न च यत्र ।
पतितोयमुवितेः विकामानस्तुतं न सन् सच्च समूहेः ॥५
पुष्पकान्तिरहित्तेऽस्ति न वृत्तः पुष्पसप्यकुस्तौरमहोनम् ।
यत्र सौरभमपि भमराकोरकार्यं वस्तितुं न नितान्तम् ॥६
श्रीता तत्र सक्तोष्ण्यक्ष्यां वीर्वुत्ताहृतिरिवोण्यिनीति ।
विद्युता भृवि पुरी निजकान्त्या निजतान्यपुरविभ्यसंवत् ॥७
या सुषावविद्यते रसीर्यरास्थितेण्यस्ति विता सत्रवित्वैः ॥८
हेमशास्त्रविद्यां व्यक्ताभैः शारवैरिव विता सत्रवित्वैः ॥८
हेमशास्त्रवितामस्र रस्वयोतिवामिव विता पटलेन ।
यत्र स प्रविरकात्रवस्त्रवित्रविद्यते व्यवपरैः स्वितिहर्तः ॥१

पाक की कान्ति से रहित हो और ऐसी पाक सम्पत्ति भी नहीं थी जो तुच्छ हो नयों कि ये सभी वस्तुएँ सदा अत्यन्त सुन्दर रहती थीं ॥ २ ॥ जहाँ ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जो बहुत भारी श्रेष्ठ घन-घान्य से रहित हो तथा ऐसा द्रव्य भी नहीं था जो प्रेमी-चनों के द्वारा इच्छानुसार प्राप्त कर अच्छी तरह भोगा न जाता हो ॥ ३ ॥ जहाँ ऐसी स्त्री नहीं थी जो सुन्दरता से रहित हो, ऐसा सौभाग्य भी नहीं था जो घील से रहित हो और ऐसा शील भी नहीं था जो पृथिवी पर प्रसिद्ध न हो ॥ ४ ॥ जहाँ ऐसी नदी नहों थी जो जल रहित हो, और ऐसा जल भी नहीं था जो स्वाद रहित महिमा वाला हो तथा जल पीकर प्रसन्न हुए पिथाने के समूह जिसकी प्रशंसा न करते हों ॥ ५ ॥ जहाँ ऐसा वृक्ष नहीं था जो फूलों की कान्ति से रहित हो, ऐसा फूल नहीं था जो अनुपम सुगन्ध से रहित हो, और ऐसी सुगन्ध भी नहीं थो जो अमरावली को अत्यधिक वश करने में समर्थ न हो ॥ ६ ॥

उस अवन्ती देश में उज्जयिनी नाम की नगरी थी। वह नगरी समस्त उज्ज्वल वर्णों से सिह्त थी, ऐसी जान पड़ती थी मानो शरीरधारिणी लक्ष्मी ही हो, पृथिवी में प्रसिद्ध थी तथा अपनी कान्ति से अन्य नगरों की शोमारूप सम्पत्ति को जीतने वाली थी।। ७॥ चूना से सफेद तथा भीतर स्थित उज्ज्वल आभूषणों वाली स्त्रियों से युक्त उत्कृष्ट भवनों से जो ऐसी सुशोभित होती है जैसी विजली से सिहत शरद ऋतु के सफेद मेघों से व्याप्त मेचसरिण (आकाश) सुशो-भित होती है।। ८॥ जहाँ ध्वजाओं के वस्त्रों से बाच्छादित सूर्य ऐसा जान पड़ता है मानो सुवर्ण-मय प्राकार में संखग्व निर्मल मणियों की किरणों के समूह ने उसे जीत खिया हो और इसीलिए

१. जिताका तडिल्कैः (?) म० । २. जितः म० ।

वाहतीर्जि मुहुरसकराजैनींक्याति पुरतः प्रकारतात् । यत्र व प्रियतको विहितायाः व्याससीरमञ्जाक ववहित्रः ॥१० सम्पर्व पनपतेरप्रधानां हेक्यस्ति पनिको मुखि प्रस्थान् । प्रावितः स्वयनुपेश्य समन्ताक्षृत्वात्राक्ष्यरत्वस्त्रात् । या सवा विवृत्रकृत्वसमेता राजते सुरपुरीय पुर्वाः ॥१२ वक्षम्यत्वस्तरो भृति राजा वक्षहेसिरिय यः पुरिवद्याम् । वक्षमारतनुरम्यवस्तां वक्षसेन इति विकृतमाना ॥१३ विक्रास्त्र विव्यास्त्र । यस्य कुन्दविश्वा कृपितेव विग्णता मं निर्वर्शत वीर्तिः ॥१४ वृरतो विनमिताविकश्यं स्वप्रतापविसरं विनिमित्य । यः कवाविविष मुद्धमपन्यन्युद्धवीहंबवशीकृतवेताः ॥१५

उसकी जातप ( घाम ) की शोमा अस्यन्त निरल हो गई हो ॥ ९ ॥ जहां अपराध करने वाला त्रियपित और इनास की सुगन्ध के नल हुआ मौरा हाथ के अध्रमाग से बार-बार लाडित होने पर मी स्त्रियों के जागे से दूर नहीं हटता है ॥ १० ॥ जिस नगरी में पृथिवी पर व्यक्तिक छोग, याचकों के द्वारा स्वयं जाकर चारों और से महण किये जाने वाले रत्नों के समृह से कुबेर की दान रहित सम्पदा को लिजत करते रहते हैं । भावायं—वहां के धनिकों की सम्पदाएँ याचकों को बिना मिन प्राप्त हो जातो हैं जब कि कुबेर को सम्पदा मौगने पर भी प्राप्त नहीं होती इसिलए याचकों के द्वारा स्वयं ग्रहण किये जाने वाले रत्नों के द्वारा वहां के घनिक छोग मानी कुबेर की सम्पत्ति को छिजत ही करते रहते हैं ॥ ११ ॥ जिस प्रकार चन्दन को छोटो लता मुजक्कों—सर्वों से वेष्टित होने पर भी अधिक रमणीय होती है उसी प्रकार वह नगरी भी चुजक्कों—कामी-जनों से वेष्टित होने पर भी अधिक रमणीय थी । नगरों की लक्ष्मी स्वरूप जो उज्जयिनी विवृध कृत्व समेता—विद्यानों के समृह से ( पक्ष में देवों के समृह से ) सहित होने के कारण स्वयंपुरी के समान सदा सुक्षोंजत होती है ॥ १२ ॥

जिसका हाथ वच्च —हीरा से भूषित था, जो पृष्विकी पर वच्चहेति—वच्चायुष—इन्द्र के समान था, जिसका शरीर वच्च के समान सुदृढ़ था तथा 'बच्चसेन' इस प्रकार जिसका नाम प्रसिद्ध था ऐसा राजा उस देदीप्यमान नगरी में निवास करता था ॥ १३ ॥ बज्ञ:स्वरु पर निरन्तर बैठी हुई कहमी और मुख में सदा विद्यमान रहने वाली सरस्वती को वेखकर जिसकी कुन्द के समान उज्जवल कीति कुपित होकर ही मानो दिशाओं में चली गई थी और ऐसी बली गई थी कि आज तक लौटकर नहीं आई ॥ १४ ॥ जिसका चित्त मुद्ध की अभिलाबा के बंधीभूत था पर जिसे कभी भी युद्ध देखने का अवसर नहीं मिला, ऐसा वह राजा दूर से ही समस्त शत्रुओं को नमीमूत करने वाले अपने प्रताप के सामूह की निन्दा करता रहवा था। भावार्थ—उसके प्रताप के कारण शत्रु

१. अपगतं वानं यस्यास्तां वानरहितामिति यावत् ।

तस्य निर्मक्षशस्य सुशीला नाम नाम महिनी कमनीया ।
भूपतेरभववर्यातिरिक्ता कौमुवीव कुमुदाकरवन्योः ॥१६
तौ विरेखतुरनन्यसमानौ वस्पती मृवि परस्यरमान्य ।
सर्वकोकनयनोत्सवहेत् कान्तियौजनगुमानिव मृतौ ॥१७
स्वर्णतौक्यमनुभूय स वेवः श्रीमतोर्थ तयोस्तनयोऽभूत् ।
आक्यवा मृवि सतां हरिषेणो घीरधीरधिपतिः सुमनोजः ॥१८
यं कलाधरिवाभिनवोत्यं संस्पृत्रभरपतिः सह वेव्या ।
वीव्य सम्मवनियाय निकानं श्रीतये भृवि न कस्य सुषुत्रः ॥१९
लोकजीवनकरियतियुक्तं भूरिसारगुजवारिभिनेकम् ।
यं समीयुरवनोववरिवद्याः सिन्यवः स्वयमनिन्दितसक्त्वम् ॥२०

ूर से ही दशीभृत हो जाते ये इसलिये युद्ध वी इच्छा रखने पर भी उसे युद्ध का अवसर नहीं मिलता था।। १५।।

जिस प्रकार निर्मल कर—उज्ज्वल किरणों वाले कुमुदाकरबन्धु-चन्द्रमा की चांदनी होती है तथा वह उससे अपृथक् रहतो है उसी प्रकार निर्मलकर-निर्दोष हाथ अथवा निर्दोष टेक्स से पुक्त उस राजा बकासेन के स्पष्ट ही सुशीला नाम की सुन्दर रानी थी।। १६॥ जो किसी अन्य के समान नहीं थे तथा समस्त मनुष्यों के नेत्रों के हर्ष के कारण थे ऐसे वे दोनों दम्पती परस्पर एक दूसरे को प्राप्त कर इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो मूर्तिधारी कान्ति और यौवन नामक गुण ही हों।। १७॥

अयानन्तर राजा कनकव्यक का जीव 'देवानन्द' नामको घारण करने वाला वह देव, स्वर्ग सुस का उपमोग कर उन दोनों दम्पतियों के पृथिवी पर हरिषेण नाम से प्रसिद्ध, सण्यनों का शिरोमणि, गम्भीर बुद्धि वाला अत्यन्त सुन्दर पुत्र हुआ ॥ १८ ॥ नूतन उदित चन्द्रमा के समान जिस पुत्र को देखकर तथा रानो के साथ जिसका स्पर्श करता हुआ राजा, अत्यन्त जानन्द को प्राप्त हुआ था सो ठोक ही है क्योंकि पृथिवी पर सुपुत्र किसकी प्रीति के लिये नहीं होता है? अर्थात् सभी की प्रोति के लिये होता है।। १९।। जो लोक जीवन को करने वाली स्थिति से युक्त था, जो बहुत भारी श्रेष्ठ गुणों का अद्वितीय सागर था, तथा प्रशंसनीय सस्व-पराक्रम से सहित था ऐसे उस पुत्र को राजविद्या रूपी नदियाँ स्वयं ही प्राप्त हुई थीं। भावार्थ-वह पुत्र समुद्र के समान था क्योंकि जिस प्रकार समुद्र लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली मर्यादा से सहित होता है उसी प्रकार वह पुत्र भी लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली मान-मर्यादाओं से सहित था, बिस प्रकार समुद्र वारि-बल को धारण करता है उसी प्रकार वह पुत्र भी बहुत भारी गुण रूपी कल को धारण करता था, जिस प्रकार समुद्र एक-अद्वितीय होता है उसी प्रकार वह पुत्र भी एक अद्भितीय अथवा मुख्य या और जिस प्रकार समुद्र अनिन्दितसस्य-उत्तम जन्तुओं से सहित होता है उसी प्रकार वह पुत्र भो अनिन्दित सत्त्व-प्रशंसनीय पराक्रम से सहित या इस प्रकार समुद्र की उपमा धारण करने वाले उस पुत्र के समीप राजविद्या रूपी नदियाँ स्वयं ही आ पहुँची थों ॥ २०॥

एकवाच ससुतीः बुनियुक्यद्धानीयकृष्येन निकासः।
भूपतिः भृतपयोनिवनाम्मो निःस्पृहः समअविषयेषु ॥२१
तं नियुक्य वरणोतकमारे पुत्रमञ्जूकिकाकृष्येनम् ।
संवतोऽजनि गृषः स तबन्ते संयुक्तेनृचि निभेति हि भव्यः ॥२२
पूर्वजन्मनि स मावितसम्बद्धानि निमकीकृतिचितः ।
भावकवतमयोचनुवाह चीनतामविनयो हि सुदूरः ॥२३
स्पृत्यते स बुरितेन न राज्ये संस्थितोऽपि सङ्गु पापनिमित्ते ।
भावकवतमयोचनुवाह चीनतामविनयो हि सुदूरः ॥२३
स्पृत्यते स बुरितेन न राज्ये संस्थितोऽपि सङ्गु पापनिमित्ते ।
भावनवित्रगुचित्रमृतित्वारपद्मवत्सरित पञ्चलवेन ॥२४
शासतोऽपि चतुरम्बुविवेकामेवाकां वसुवतौ मतिरस्य ।
चित्रमेतवनुवासरमासोक्तिःस्पृहेति विवयेऽपि समस्ते ॥२५
विभावापि नवयौवनकवर्मी शान्तता न सङ्गु तेन निराते ।
स प्रशाम्मति न कि तद्यगोऽपि ध्येयते जगति यस्य हि बुद्धिः ॥२६
मन्त्रिभः परिवृतः स तु योवस्थानविद्धारपि नामवदुपः ।
चन्तनः किमु जहाति हिमस्यं सर्पवस्थविववविद्वारुतोऽपि ॥२७

तदनन्तर एक समय पुत्र सहित राजा बज्जसेन ने श्रुतसागर नामक मुनिराज से एकचित्त हो कर धर्म का व्याख्यान सूना जिसने वह विषयों में उदासीन हो गया ॥ २१ ॥ जिसके नेत्र अश्रु-कणों से व्याप्त थे ऐसे पूत्र हरिषेण को पृथिबीतल का भार भारण करने में नियुक्त कर राजा वज्रसेन उन्हीं मुनिराज के समीप साधु हो गया सो ठीक ही है क्योंकि पृथिवी पर भव्यजीव संसार से डरता ही है।। २२।। पूर्वजन्म में अभ्यस्त सम्यादर्शन से जिसका चित्त निर्मल हो गया था ऐसे हरिखेण ने श्रावक के समस्त बत घारण किये सो ठीक ही है क्योंकि श्रीमन्तों से अबिन्य बहुत दूर रहता है।। २३।। जिस प्रकार सङ्गरहित उच्च्चल प्रकृति होने से कमल, तालाब में रहने पर भी की चड़ के कण से स्पृष्ट नहीं होता है उसी प्रकार वह राजा सङ्गरहित-आसिक रहित निर्मेल स्वभाव होने से पाप के निमित्तभूत राज्य में स्थित हो कर भी पाप से स्पृष्ट नहीं हुआ था ॥ २४ ॥ यद्यपि वह चतुःसमुद्रान्त पृथिवो का शासन करता था तो भी उसकी बुद्धि दिन प्रतिदिन समस्त विषयों में निःस्पृह होती जाती थी यह बारचर्य की बात थी।। २५।। यद्यपि वह नवयौवन रूपी लक्ष्मी को छ।रण करता था तो भी उसने निश्चय से शान्तभाव को नहीं छोडा था सो ठीक ही है क्योंकि जनत् में जिसकी बुद्धि कल्याण के लिये प्रयस्नशील है वह क्या राश्य होने पर भी अत्यन्त शान्त नहीं होता ? ॥ २६ ॥ वह यद्यपि योग स्थानों के जानकार मस्त्रियों से विरा रहता या तो भी उम्र नहीं का कटुक स्वभाव नहीं या सो ठीक ही हैं क्योंकि सर्पमुख की विवारित से सहित होने पर भी क्या अन्दन शीतकता की छोड़ देता है ? अर्थात नहीं छोड वेता है ॥ २७

१. सञ्जनजित मः ।

अद्यानिरनि मन्सवक्यों सी बनुव नवनार्वनदीवनः १ यस्य रक्यति मनो व कलजे सत्यपि स्मरमये स हि चीरः ॥२८ स त्रिकारुमभिपूज्य जिनेम् ग्रं गम्बमास्यवसिषुपवितानैः। मिक्क वृद्ध व्यवेन वयन्वे तत्फर्ल हि गृहवासरतानाम् ॥२९ बाबभी नभसि सन्त्यताका चारवजेनुववानुविकिया । तेन कारितजिनारुयपङ्क्तिः पुष्यसम्यदिव तस्य समूर्तिः ॥३० सक्रियम्य धनमारमयुषौद्येविद्विवोऽपि नववित्सह मित्रेः। राज्यमित्यमकरोज्यिरकासं सर्वेदा प्रधानभूचितचेताः ॥३१ एकवा शनितभूतलतापं तत्प्रतापमभिन्नीक्य पुतीक्णम् । लज्जयेव निबदुर्णयवृद्धः । संजहार रविरातपलक्ष्मीम् ॥३२ तप्रमेव हि मया जगवेतब्रहिमिस्ततववानलकल्पैः। कष्टमित्वनुजयाविव भास्यांस्तरकणं मृज्ञमधोवदनोऽभूत् ॥३३ मण्डलं विनकरस्य विनान्ते कुकुमधृति निकासमराजत्। संहुतात्मकरसंहतिनीताम्भोजिनीहृदयरागमयं वा ॥३४ वारणीरतमुदीक्य पतञ्जं वारयश्चिव तदा दिवसोऽपि । त्तत्समीपमगमञ्ज निवार्यं कस्य वोत्पथमनो भूवि नित्रम् ॥३५

नीतिमार्ग में निपुण रहने बाला हरिषेण, विवाहित होने पर भी काम के वशीभूत नहीं हुआ था सो ठीक ही हैं क्योंकि कामाकुल्ति स्त्री के रहने पर भी जिसका मन राग नहीं करता है बही घीर कहलाता है।। २८।। वह तीनों काल चन्दन, माला, नैवेद्य तथा घूप आदि के समूह से जिनेन्त्र भगवान् की पूजा कर मिक से शुद्ध हुदय के द्वारा उनकी वन्दना करता था सो ठीक ही है क्योंकि गृहवास में लीन मनुष्यों का यही फल है।। २९।। जिस पर लगी पताकाएँ आकाश में कहराती रहती थीं तथा जो सुन्दर वर्ण वाले चूना के द्वारा बार-बार पोती जाती थीं ऐसी उसके द्वारा निर्मापित जिनमन्दिरों की पिक्ति उसकी मूर्तिधारिणी पुण्य सम्पत्ति के समान सुशोभित होती थी।। ३०।। इस प्रकार जिसका चित्त सदा शान्ति से विभूषित रहता था ऐसा नीतिज्ञ हरिकेश, अपने गुणों के समूह से सन्नुओं को अच्छी तरह वश कर मित्रों के साथ चिरकाल तक राज्य करता रहा।। ३१।।

एक समय पृथिवीतल के संताप को शान्त करने वाले उसके बहुत भारी प्रताप को देख कर सूर्य ने अपनी अनीति पूर्ण वृक्ति की लज्जा से ही मानो आतप की शोभा को संकोजित कर लिया। ३२ ।। बढ़े कष्ट की बात है कि मैंने जब तक विस्तृत दावानल के समान किरणों के द्वारा इस अयत् को संतप्त ही किया है इस पश्चाताप के कारण हो मानो सूर्य उस समय अत्यन्त अधोमुख हो गया था।। ३३ ।। दिनान्त काल में केशर के समान कान्ति को घारण करने वाला सूर्य का विश्व ऐसा अत्यधिक सुशोभित हो रहा था मानो वह संकोजित अपनी किरणों के समूह के द्वारा लाये हुए कर्मालनी के हृदय सम्बन्धी राग से ही तन्मय हो रहा तो।। ३४ ।। उस समय दिन भी,

१. वृत्तैः व० । २. चोत्पथमतो म० ।

भारमनो धनिष्येव विवासुः वयसि काचन पुनर्यह्मात । स्वितिकु निवयो परितार्थ धालाक्षीमभूतेषु विवस्तान् ॥३६ धालामस्तमपहाय विनेशं वीतिभिः स्थितिरकारि गृहान्ते । जालमार्गपतितार्थिरनाशं रत्ववीपमुख्यातुनिवेद्धम् ॥३७ धानतो मुकुकितापकरचीर्थानुसान्यहरूरागमयास्मा । सावरं प्रिय इव स्वयवानी हस्यते स्थ रमवीभिरभीक्षम् ॥३८ पूर्वभूतिरहितस्य कथं वा धायते क्ष्मति सम्मतिरस्मिन् । स्यं रविवंपुरितीक विवित्वागोपयद्विकषुरस्तनयान्ते ॥३९ आधु संगतविहक्कनिनावैः साविनः स्यवसिवानतकाताः । प्रोवितोऽयमिन इत्यनुतेषुः कं न ताक्यति निजविवीगः ॥४०

वारुणीरत-मदिरापान में तत्पर (पक्ष में पश्चिम दिशा में स्थित ) सूर्य को रोकता हवा ही मानो उसके समीप नहीं गया था सो ठीक ही है क्योंकि पृथिवी पर कुमार्गगामी मित्र किसके रोकने थोग्य नहीं है ? ॥ ३५ ॥ जिस प्रकार कहीं जाने की इच्छुक कोई मनुष्य फिर से वापिस लेने के लिये अपना श्रेष्ठ धन अपने त्रिय-जनों के पास रख जाता है उसी प्रकार अस्तोन्मुख सूर्य भी अपना संताप अपने प्रिय मित्र चकवा-चकवी के युगल में रख गया था। भावार्य-सूर्यास्त होने पर चकवा-चकवी परस्पर विखुड़ जाने से संताप को प्राप्त हो गये॥ ३६॥ अस्तोन्मुख सूर्य को छोड़कर झरोखे के मार्ग से भीतर पड़ती हुई किरणों ने घर के भीतर स्थिति की, उससे ऐसा जान पड़ता था मानी वे विवनाशो देदीप्यमान रत्नदीप को ही प्राप्त करना चाहती थीं। भावार्य - जिस प्रकार कुलटा स्त्री विपलियस्त पति को छोड़ कर अन्य पति के पास चली वाती है उसी प्रकार सर्य की किरणें बस्तोन्मुख सूर्य को छोड़ कर रत्नमय दीपक को प्राप्त करने के लिये ही मानो झरोखों के मार्ग से घर के भीतर पहुँच गई थीं ।। ३७ ।। जो पश्चिम विशा की ओर ढला हुआ या ( पक्ष में चरणों में नमस्कार करने के लिये नम्रोम्त था ), जिसके जागे की किरणों की छक्मी संकोचित हो गई थी (पक्ष में जो हाथ जोड कर खड़ा हवा था ) और जिसका शरीर अत्यधिक लाल हो रहा था (पक्ष में जिसकी बात्मा तीव प्रेम से परिपूर्ण थी ) ऐसे सूर्य की स्वियों ने निरन्तर शिविकमान पति के समान बढ़े भादर से देखा था। भावार्य-उस समय सूर्य उस पति के समान जान पडता था जो अपना मान छोड़ राग से विद्वल होता हुआ हाय बोड कर तथा मस्तक शकाकर अपनी प्रिया के सामने खड़ा हो ॥ ३८ ॥ पहले की सम्पत्ति से रहित मनुष्य का इस संसार में सम्मान कैसे हो सकता है ? यह विचार कर ही मानो विवस-निर्धन ( पक्ष में किरण रहित ) सर्व ने अपने शरीर को बस्ताचल के मन्त में छिपा रक्खा था। भावार्थ-विसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है ऐसा मनुष्य जिस प्रकार रूपना के कारण अपने आपको किया कर रखता है जसी प्रकार किरण रहित सूर्य ने भी विचार किया कि जब तक में अपनी पूर्व विमृति की-पिछली संपत्ति को प्राप्त नहीं कर छैता तब तक जगत में मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती-ऐसा विचार कर ही मानो वह वस्ताचल की बोट में छिप गया । यहाँ वसु शब्द किरण और चन इन दो वर्षों का नाचक है ॥ ३९ ॥ विनकी शासाएँ स्वयं ही शक गई थीं ऐसे वसा, बीझ ही खाकर बैठे हुए पश्चिमों के शब्दों से ऐसे बाल पहले से

उज्यातः सस्तु परस्परमाति चक्रवाकिमयुनस्य दुरन्ताम् ।
इष्टुमक्षमधिवेव मिलम्या प्रमुख्युरिषकं निमिमीले ॥४१
'प्रोक्यय वष्टविसक्षण्डमधेवं क्रन्तता विपरिवृत्तमुखेन ।
चक्रवाकमिष्युनेन नितान्तं भूण्छंता विजयटे दिवसान्ते ॥४२
वावसी मवजपारणकान्तिः पाधिनः परिगता विशि सन्ध्या ।
भास्करानुगतवीमिवधूनां पाध्यायकततेः पदवीव ॥४३
मीछितानि कमस्रान्यपहानुं नेषुरेव मधुपा मधुस्रोलाः ।
वापवा परिगतं युष्टुतकः स्वोपकारिणमपोन्त्रति को वा ॥४४
सन्ध्ययाप्यनुपतक्रमणिस प्रोज्य्य तत्सणमपूर्वविगन्तम् ।
वल्लभं स्वमपहाय युरक्ता सक्तिमेति न चिराय परिस्मन् ॥४५
गोखुरोत्यितरकोभिररोषि क्योम रासभसन् रहसून्नैः ।
कोकवाहिमदनान्तिसमुद्यासान्त्रभून्नपटलैरिव इत्स्नम् ॥४६

मानो 'यह सूर्य प्रवास पर चला गया है' इसका संताप ही कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि मित्रसूर्य (पक्ष में इब्ट जन ) का वियोग किसे नहीं संतप्त करता है ? ।। ४० ।। निरुचय से परस्पर एक
दूसरे को छोड़ते हुए चक्रवाक युगल को बहुत भारी पोड़ा को देखने के लिये असमर्थ होकर ही
मानो कमिलनी ने अपना कमल रूपी नेत्र अस्यिषक रूप से बन्द कर लिया था । भावार्थ—सूर्यास्त
होने पर कमल बन्द हो जाते हैं यह नैसिंगिक वात है । इस नैसिंगिक वात का किव ने उत्प्रेक्षालंकार से वर्णन करते हुए कहा है कि मानो कमिलनी परस्पर के वियोग से दुखी होने वाले चक्रवाचक्रवी की भारी पीड़ा को देखने के लिये असमर्थ थी इसीलिये उसने अपना कमल रूपी नेत्र बन्द
कर लिया था ॥ ४१ ॥

जो मुख में दबाये हुए मुणाल के टुकड़े को सम्पूर्ण ह्प से छोड़ कर चिल्ला रहा था, जिसका मुख फिर गया था तथा जो अत्यिक्त मूर्णिं हो रहा था ऐसा चकवा-चकवियों का युगल दिवसान्तकाल में बिछुड़ गया था ॥ ४२ ॥ उस समय पिक्षम दिशा में ज्यास, जासौन के फूल के समान लाल-लाल कान्ति वाली सन्ध्या ऐसी सुशोभित हो रही थो मानो सूर्य के पीछे-पीछे चलने वाली दीति ह्पी स्त्रियों के पैरों के महावर को पदवी ही हो ॥ ४३ ॥ मघु के लोभी भ्रमरों ने निमीलित कमलों को छोड़ने की बिलकुल ही इच्छा नहीं की थी सो ठीक ही है क्योंकि आपित्त में पड़े हुए अपने उपकारी को कौन कृतक छोड़ता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ ४४ ॥ पिक्षम दिशा के अन्त को तत्काल छोड़ कर सन्ध्या भी सूर्य के पीछे चली गई सो ठीक ही है क्योंकि सुरका—अत्यन्त लाल (पक्ष में तीव अनुराग से सिहत ) स्त्री अपने प्रिय पित को छोड़कर किसी अन्य पुरुष में चिरकाल तक सिक्क—लगन को प्राप्त नहीं होती है ॥ ४५ ॥ जो गये के रोमों के समान मृटमैले वर्ण की थी, तथा चकवा-चकवी को अस्म करने वाली कामाग्नि के उठते हुए सचन घू अपटल के

संबच्ट विसमुत्स्च्य चन्नद्रम्ह न मूच्छंता ।
 परिवृत्तमुखाब्जेन तूर्ण विजयटे तथा ॥३॥ —जीवन्यरचम्मू स्नम्भ ६

२. कमलान्युपहातुं म०।

, 1 ,

आवशी समिव सार्वाविनिव्यक्तिका सुकुष्यतीत्रकारमः ।
अन्ययम्भूकारेः सह सन्यं गानिनीएपि विनास्यवामुः ॥४७
संप्रतीववानमाशु सरार्यं कीक्रमा प्रमित्तमप्रमुगक्वंम् ।
जूतपरक्विमाननकोभां जित्रमात्रनृत मानवतीनाम् ॥४८
यस्तमोऽह्नि विनासभयेन स्माभृतां पृष्णुहासु निकीनम् ।
तेन तहिममतो विज्ञकृत्मे रन्ध्रमेत्य मकिन्तो हि बकीयान् ॥४९
अन्यकारपटलेन घमेन ध्यासरोजिरभवक्त्रमंशास्य ।
सवंतो विविक्तिक्तनभासा न थिये हि तमसा सह धोमः ॥५०
भारवतामविषयो मकिमात्मा दुविभाग्यगतिबक्तितस्योगा ।
अन्यकारविभवोऽभृत वृत्ति दुर्जनस्य सुसमीकृतसर्वः ॥५१

समान जान पड़ती थी ऐसी गायों के खुरों से उठी घूलि के द्वारा समस्त बाकाश अवरुद्ध हो गया था।। ४६।। अत्यधिक विकसित मालती के मुकुलों की शोतल गम्ध से युक्त, सम्ध्या काल का वायु, भ्रमरों के साथ मानवती स्त्रियों को भी अन्वा करता हुआ शोध्र ही मन्द-मन्द बहुने लगा।। ४७।। लोलापूर्वक कानों के समीप पहुँचाये हुए द्तियों के रागपूर्ण वचन, शोध्र हो बाम के पल्लब के समान मानवती स्त्रियों के मुख की शोभा को विस्तृत करने लगे।। भावार्थ-मानवती स्त्रियों को मनाने के लिये द्लियाँ उनके कानों के पास लग कर रागपूर्ण वचन कहने लगीं।। ४८।।

१. विनिद्धी संब १

इरतोऽन्यतमसं भवनेम्यो रत्नवीपनिवहो नुवित स्म ।
भानुना निककराङ्कुरवण्डः प्रेषितस्तम इव प्रणिहन्तुम् ॥५२
रक्तरागविवक्षीकृतिबत्ताः सर्वतोऽिय कुलटा ययुराञ्च ।
यातुषान्य इव संगवतोऽिभप्रेतवासमिनक्षितस्याः ॥५३
पाण्डुतामथ गतं मुखमेन्द्रो लम्बमानितिमरात्मकमूहे ।
विग्वभारवितिव विकान्ता निर्यविन्दुकिरणाङ्करलेशैः ॥५४
उद्यतः सञ्चमूतो मृतुपावानुद्रहन्तुवयभूमृवराजत् ।
उन्नतस्य विवधाति हि शोमां प्रक्रयः प्रविमले क्रियमाणः ॥५५
रिमकालमुवयान्तरितस्य प्रान्विधोस्तिमरमाञ्च विभेव ।
उद्यतः स्वसमये विजिगीवोरमगामिवलवत्प्रतिपत्मम् ॥५६
प्राक्कला हिमक्वेववयावेविवृमद्यतिववंश्च ततोऽद्यंम् ।
उद्यतौ तवनु विम्वमशेषं कः क्रमादय न याति हि वृद्धिम् ॥५७
अन्यकारशवरेण गृहोतां भामिनौं समवलोक्य निजेष्टाम् ।
कोपपूरितवियेव नवोत्यो लोहितो हिमकरो भूशमासीत् ॥५८

प्रकार अन्यकार भी सबको एक बराबर कर देता है ॥ ५१ ॥ जो अन्यकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के द्वारा भेजे हुए अपने किरण रूप अङ्कुरों के दण्ड के समान जान पढ़ता था ऐसे रत्नमय दीपकों के समूह ने गाढ़ अन्यकार को भवनों से दूर हटा दिया था ॥ ५२ ॥ जिनका चित्त प्रेमों के राग से विवश कर दिया गया था तथा अन्यकार के कारण जिनका रूप दिखाई नहीं देता था ऐसी राक्षसियों के समान कुलटा स्त्रियों सभी ओर हर्षपूर्वंक शोध्र ही अपने प्रेमी-जनों के घर जाने लगीं ॥ ५३ ॥

जिस प्रकार विधवा स्त्री बिखरे हुए काले-काले बालों से युक्त पाण्डुवणं मुस को धारण करती है उसी प्रकार पूर्व दिशा निकलते हुए चन्द्रमा की किरण रूपी अक्ट्ररों के लेश से सफेदों को प्राप्त तथा लटकते हुए अन्धकार रूप केशों से युक्त मुस को धारण कर रही थी ऐसा मैं समझता हूँ ॥ ५४ ॥ उदित होते हुए चन्द्रमा के कोमल पादों—किरणों (पक्ष में चरणों) को घारण करता हुआ उदयाचल अत्यधिक सुशोमित हो रहा था सो ठीक ही है क्योंकि अत्यन्त निमंल पदार्थ के विषय में किया हुआ उत्कृष्ट मनुष्य का विनय शोभा को उत्पन्न करता ही है ॥५५॥ जिस प्रकार अपने सिद्धान्त के विषय में उद्यमशील मनुष्य अर्थात् अपने धर्म का पूर्णकाता मनुष्य, विजयाभिलायो मनुष्य के अग्रगामी सबल प्रतिपक्ष को शीध्र ही सण्ड-सण्ड कर देता है उसी प्रकार उदयाचल से तिरोहित चन्द्रमा की किरणों के समूह ने अन्धकार को पहले ही शीध्रता से खण्ड-सण्ड कर दिया था॥ ५६॥ पहले मूंगा के समान लास-साल कान्द्रियाकी चन्द्रमा की एक कला उदयाचल से उदित हुई। उसके पश्चात् स्वपर की जोर किरणों को बिखेरने वाला अदंबिम्ब उदित हुआ उसके पश्चात् पूर्ण चन्द्रविम्ब उदित हुआ सो ठीक हो है क्योंकि क्रम से कौन मनुष्य वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है ?॥ ५७॥ नवोदित चन्द्रमा अपनी प्रिय स्त्री रात्र को अन्धकार

राविषः सम् न तिरुपति कार्यं विश्वित्वस्थानियतं पुरस्य ।
इत्यक्त्य पुहिनांगुरियो काद्वायम्भवस्यतं विविद्दन्तुम् ॥५९
वितमानुरकृताञ्च विनाशं संहतस्य तससोऽपि निकामम् ।
सान्त्रस्यनसम्ब्रुतिविन्यः कि न साम्रवित मण्डसमुद्धः ॥६०
प्राप्य पावहतिमध्यसरांशो रागतः कुमुविनी हसति स्य ।
सन्युसस्य हि सुसाय न किंवा चेव्दितं व्यवस्थाय स्वभाम् ॥६१
व्योत्स्नया सरसम्बन्यनपञ्चल्क्ष्ययमा सगवराजत पूर्वम् ।
इत्स्नसक्षताकस्थितिकस्था वेश्येष सक्ष्युन्यस्योगेः ॥६२
शीतलेरपि करेस्तुहिनांशोनिर्ववौ कमस्ति म स कोनः ।
नास्ति वस्तु तवनीष्टवियोगे प्राणिनां भवति यस्प्रमदाय ॥६३
इन्तुरिक्मिरगायतयान्तवौद्धतीरकिकसम्ब प्रयोगेः ।
कोभमुल्वणमनीयत दूरं सानिनीकनमनश्च निकामम् ॥६४

रूपी भील के द्वारा गृहीत देख कोप से पूरित बुद्धि होने के कारण ही मानी अत्यधिक लाल-लाल हो गया था ॥ ५८ ॥ 'रागी मनुष्य का कोई भी इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता है' यह जानकर हो मानो चन्द्रमा ने गाढ़ अन्धकार को नष्ट करने के लिये राग (पक्ष में लालिमा) को छोड़ दिया या ।। ५९ ।। अन्धकार यद्यपि संक्य को प्राप्त था तो भी गाढ चन्दन के समान कान्तिवाले विस्व से यक्त चन्द्रमा ने उसका शीध्र नाश कर दिवा था सो ठीक ही है क्योंकि शुद्ध मण्डलवाला कौन-सा कार्य सिद्ध नहीं करता है ? भावार्य-मण्डल शब्द के दो अर्थ हैं। पहला घेरा और दूसरा देश। जिसका मण्डल-देश शुद्ध होता है-जपने अधीन होता है वह बड़े से बड़े संगठित शत्रु को नष्ट कर देता है इसी प्रकार जिसका मण्डल-भेरा शुद्ध है-देदीप्यमान है ऐसा बन्द्रविम्ब बादि भी संचित जन्धकार के समूह को नष्ट कर देता है।। ६०।। कुमुदिनी चन्द्रमा की पादहति-चरणों के आचात को ( पक्ष में किरणों के प्रहार को ) प्राप्त करके भी राग वश हँसती रही सो ठीक ही है क्योंकि सन्मुख स्थित पति की कौन-सी चेष्टा स्त्रियों के सुख के लिये नहीं होती ? अर्थात् सभी चेष्टा सुख के लिये होतो है। भावार्थ-यहाँ चन्द्रमा और कुमुदिनी में नायक-नायिका की कल्पना कर उक्त बात कही गई है अर्थात् जिस प्रकार संमोग के लिये सम्मुख स्थित पति की प्रत्येक नेष्टा को स्त्रो प्रसन्नतापूर्वक सहन करती है उसी प्रकार कुमुदिनों ने भी सम्मुख स्थित-आकाश में सामने विद्यमान चन्द्रमा के पाद प्रहार-चरण-प्रहार (किरण-प्रहार ) को भी सुझ से सहन किया था ॥ ६१ ॥ सरस चन्दन-वर्ष--विसे हुए ताजे चन्दन के समान कान्तिवाकी चाँदनी से व्याप्त हुआ समस्त संसार इस प्रकार सुशोभित होने सना मानो अक्षण्ड जल की स्थिति से सुशोधित चट्चल झीरसमुद्र की बेला की तरह ही सुशोशित हो रहा हो ॥ ६२ ॥ चन्द्रमा की किरमें यद्यपि शावल भी तो भी उनसे न कमिलनी सुख को प्राप्त हुई और न चकवा भी, सो ठोक ही है क्सेंकि बह बस्तु बहीं है जो इष्ट वियोग में प्राणियों के सुस के सिए होती हो ॥ ६३ ॥

चन्द्रमा की किरवों के द्वारा अगावसा-गहराई के कारण (पक्ष में वेर्ष के कारण)

१. रिबोज्यात्राग-म ।

मित्रमेत्य सकलेम्युमनङ्गानेऽप्याशु लोकमिकलं च विकिन्ये ।
तूनमूनमि वा जयलक्मीरम्युपैति समये नुसहायम् ॥६५
विकिपन्कुमुबकेसररेण्न्सान्त्रचन्दमहिमोऽपि बभूव ।
दुःसहः प्रियविमुक्तवधूनां मन्मचानलल्खानिव वायुः ॥६६
दूरमप्यमिमतस्य निवासं सेवहीनमनयन्मिवराक्षीम् ।
सागंदेशनविधावतिदक्षा चन्त्रिका प्रियसकीव मनोमा ॥६७
यत्नतोऽपि रिवतापि रमण्या मानसंपदिचराद्भकुटी च ।
यूनि हिल्टपथमीयुवि नच्चे वाससा शिथिलतां सह मेले ॥६८
काचिवाशु मिदरामबमोहण्लचना विहितदोषमपीष्टम् ।
वाच्यवीजतिमयाय सलीषु प्रेच कस्य न करोति हि मायाम् ॥६९
वत्लभं समवलोक्य सदोषं कामिनी प्रकुपितापि पुरेव ।
संभमं न विज्ञहावय काचिछोचितां सलु मनो हि निगूद्यम् ॥७०
वन्यरक्तहृदयापि निकामं वारयोषिदनुरागयुतेव ।
कामुकस्य घनिनोऽजनि वश्या कस्य वस्तु न वशीकरणाय ॥७१

जिसके भीतर उत्कलिकाओं—तर क्लों की (पक्ष में उत्कण्ठाओं की) वृद्धि हो रही थी ऐसा समुद्र का जल और मानवती स्त्री का मन बहुत दूर तक अरपधिक क्षोभ को प्राप्त कराया गया था। भावार्थ —चन्द्रमा के उदय होने से समुद्र के जल में लहरें उठने लगों और रूसो हुई मानवती स्त्रियों का मन पित से मिलने के लिये उत्कण्ठित होने लगा।। ६४।। काम ने भी पूर्ण , चन्द्रमा रूपी मित्र को प्राप्त कर समस्त संसार को जीत लिया सो ठोक ही है क्योंकि समय पर अच्छे सहायक को प्राप्त कर निबंल मनुष्य भी निश्चय ही विजयलक्ष्मी को प्राप्त होता है।। ६५।। कुमुदों की केशर के कणों को विखेरने वाला वायु यद्यपि स्वयन चन्द्रन के समान ठण्डा था तो भी वह पितरहित स्त्रियों के लिये ऐसा दु:सह हो रहा था जैसे मानों कामाग्न के कणों को ही विखेर रहा हो।। ६६।। इष्ट पित का घर यद्यपि दूर था तो भी मार्ग के दिखाने में वत्यन्त चतुर समोहर चाँदनी प्रिय सखों के समान मादक नेत्रोंवाली स्त्री को खेद के बिना वहाँ तक ले गयी थी।। ६७।। यत्नपूर्वक रची गई भी स्त्रो को मान-संपदा और अकुटो नस्नोभूत युवा पित के दृष्टिगोचर होते ही वस्त्र के साथ शोध्र ही शिथलता को प्राप्त हो गई।। ६८।।

कोई स्त्री सिखयों के सामने मदिरा के मद से उत्पन्न मोह के छल से अपराधी पित के पास भी नुपनाप छोझ ही चली गयी थो सो ठीक हो है क्योंकि किसका प्रेम माया नहीं करता है? अर्थात सभी का करता है।। ६९ ।। कोई स्त्री यद्यपि पहले से कुपित थी तो भी उसने सापराध पित को देख कर संभ्रम को नहीं छोड़ा—उसका आदर-सत्कार करने में कभी नहीं को सी ठीक ही है क्योंकि स्त्रियों का मन निश्चय ही अत्यन्त गृढ़ होता है।। ७० ।। कोई देश्या यद्यपि अन्य पुठ्य में अनुरक्त हृदय थी तो भी यह अनुराग से युक्त हुई के समान धनी कामी के नद्योंभूव हो गई थी सो ठीक ही है क्योंकि धन किसके वशीकरण के लिये नहीं है ?।। ७१।।

## नसन्त्रविकान्

इत्यं मनोभववत्तीकृतकानियुक्तैः सार्वे विनिद्रकृतुवाकरविर्मेकवीः । राजा शक्षाकृकरविर्मेकरम्बहर्म्ये कान्सासकः सणसिब सणकायनैकीत् ।१७२

वास्त्रिज्ञयत्यमं विश्वं सविति प्रतीमी गरमा समेहरतस्करेः प्रविकोसता राम् । किञ्जिन्निमीस्य सुमुदेशसमाञ्च दूरं सा यामिनी प्रकुपितेव ययो विवर्तिम् ॥७३

अध्यास्य वासभवनाजिरमानतारि वैद्योषिकास्तमय वीययितुं क्षपान्ते ।

इत्युक्जवलाः **भृतिसुसस्यरमस्यताञ्चनः** पेदः सदा प्रतिनिनादितसौषकु**साः** ॥७४

कंवर्पतप्तमनसामिह बम्यतीमां वैर्यत्रपाविद्यहितानि विवेष्टितानि । होतेव वीक्ष्य रजनी रजनीकरास्यं क्याप्यानमध्य विमुखी सुमुख<sup>र</sup> प्रयाति ॥७५

इस प्रकार विकसित कुमुद वन के समान निर्मेल शोधा से सम्पन्न स्त्री से युक्त राजा ने काम के वशीभूत जन्य दम्पतियों के साथ चन्द्रमा की किरणों के समान निर्मेल मनोहर भवन में रात्रि को क्षण को तरह व्यतीत किया। भावार्ष—स्त्री सहित राजा की विद्याल रात्रि एक झज के समान पूर्ण हो गयी।। ७२।। तदनन्तर घीरे से जाकर जब चन्द्रमा फेलाये हुए किरण स्व हाथों से चञ्चल साराओं—नक्षत्रों (पक्ष में नेत्र की पुत्रलियों ) से युक्त परिचन विद्या क्यों स्त्री का खालिजुन करने लगा तब रात्रि कुपित हो कर ही मानो सोझ ही कुमुद क्यों नेत्र को कुछ निमीलित कर विद्यता को प्राप्त हो गयों। मानार्थ—भोरे-तीरे चन्द्रमा परिचन विद्या के समीप पहुँचा और रावि समास होने के सम्मुख हुई।। ७३।।

सरमन्तर जो उज्ज्वक वेष-मूचा से मुक्त थे, कविकला मुं वे और प्रतिष्यित से जो भवन के निकुञ्जों को सदा सन्दायमान किया करते के ऐसे स्तुतिपाठक लोग प्रातःकाल के समय निवास-गृष्ट के जाँगन में सड़े होकर उस जिल्लाम् राखा को जगाने के लिये मृति-सुक्षव स्वर में इस प्रकार पढ़ने लगे ॥ ५४ ॥ हे सुमुख । यहाँ काम से संत्रप्त हुत्य वाले स्त्री-पुरावों की कैयें मौर काम से राहत चेक्षाओं को वेस कर राधि मानो लियत हो गई इसीकिये वह कन्द्रमा कवी मुख

१. अविकीलकारम् ४० २. सुमुक्ता व०

प्राहेर्याबन्द्रभिरमी नवभौतितकानेः कीर्णा विभाग्ति तरवः पतितेर्गभस्तः । शीतत्त्रको मृतुकरस्य रसावितानां स्वेदाम्भसामुरकणेरिव तारकाणाम् ॥७६ क्षिप्रं विहाय कुमुदानि विकासलक्ष्म्या त्यक्तानि नाथ मधुपा मधुपानकोकाः। यान्त्युक्कृवसत्कमकसौरभवासिलाशं पव्याकरं ननु सगन्वमुपैति सर्वः ॥७७ यावन्न पक्षयूगलं विषुनोति कोकः भान्तो निशाविरहजागरिबन्नयापि । तावनमुद्दा न समगामि न चक्रवाक्या स्मिद्धात्यहो युवतिरेव चिराव पुंसः ॥७८ सद्यो विनिद्रकमलेक्षणयातिरक्तः पूर्वं प्रसारितकरः शनकैनिवृत्य । वालिङ्गचते दिनकरो दिवसिषयायं प्रात्युं वेव रियुमानद मानवत्या ॥७९ इत्यं वचोभिरचिराय स मागवानां निद्रां विहाय शयनाबुबनान्नरेन्द्रः। कष्ठापितं सवनपाशमिवातिकृष्ण्या-दुम्मोचयम्भुजकताद्वितयं त्रियायाः ॥८०

को शुकाकर विमुख होती हुई कहीं जा रही है।। ७५।। नवीन मोतियों के समान आभावाली, आकाश से पड़ी बोस को बूँदों से व्याप्त ये वृक्ष ऐसे सुशोमित हो रहे हैं मानो कोमल किरणों से युक्त चन्द्रमा के रस से आई ताराओं के स्वेद जल के बड़े-बड़े कणों से हो व्याप्त हो रहे हों।। ७६।। है नाथ! मचुपान के लोभी भ्रमर, विशास को लक्ष्मी से रहित कुमुदों को शीघ्र ही छोड़ कर खिलते हुए कमलों की सुगन्य से दिशाओं को सुवासित करनेवाले कमल वन की ओर जा रहे हैं सो ठीक हो है क्योंकि निश्चय ही सभी लोग गन्धवाले के पास हो जाते हैं।। ७७।। खेद को प्राप्त हुआ चक्रवा जब तक पक्कों के युगल को किमत नहीं करता है तब तक राजिमर के बिरह से उत्पन्न जागरण से खेद को प्राप्त हुई चक्रवी हर्षपूर्व के आकर उससे मिल गई सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रो पुरुष से चिरकाल तक स्तेह करतो ही है।। ७८।। हे श्रमुजों का मान खण्डन करने वाले राजन्। जिस प्रकार विनिद्र नेत्रोंबालो मानवती स्थी प्रातःकाल के समय धोरे से करवट बदल कर बनुराग से युक्त तथा आलिज्ञन की आकाङ्का से पहले ही हाथ पसार कर पड़े हुए पित का शोघ्र आलिज्ञन करती है उसी प्रकार विकित कमल खप नेत्रोंबालो दिवस लक्ष्मी चीरे से जाकर बत्यन्त लाल वर्ण से युक्त तथा पहले से ही किरणों को फेलानेवाले इस सूर्य का आलिज्ञन कर रही है।। ७८।। इस प्रकार स्तुतिपाठकों के वन्नों से खोद्र ही निज्ञा को छोड़कर वह जाकर रही है।। ७८।। इस प्रकार स्तुतिपाठकों के वन्नों से खोद्र ही निज्ञा को छोड़कर वह

### मालमारिकी

इति तस्य मुवा नरेन्त्रस्थमीं बचतः भावकवृत्तिमध्यक्षण्डाम् । नरनाथपतेरनेकसंख्या ययुरब्दाः स्कटिकाश्मितमंत्रस्य ॥८१ मुनिपतिमकस्रोत्तय सुप्रतिष्ठं प्रमदक्षने स्थितमन्त्रदा नरेन्द्रः । समजनि स तपोधनस्तपक्कां प्रश्लमध्ता क्षित्रकासमावचार ॥८२

### उपवातिः

स जीवतान्ते विविवद्विषिकः सरकेवानामेकविया विषाय । जलंबकार वितिमारमकीर्त्या मूर्त्या महाशुक्रमपि प्रतीतः ॥८३

## वसन्ततिलकम्

विच्याङ्गनाजनमनोहरस्पसंपत् स श्रीतिवर्षनविमानमनूनमानम् । अध्यास्य बोडशपयोनिषिसन्मितायुः श्रीतिकरोऽरमत तत्र विवित्रसौस्यम् ॥८४

इत्यसगकृते श्रीवर्द्धमानचरिते हरिषेणमहाशुक्रगमनी नाम श्रयोदद्याः सर्गः ॥ १३ ॥

राजा काम-पाश के समान कष्ठ में व्यपित प्रिया के भुजयुगरू को बड़ी कठिनाई से खुड़ाता हुआ शय्या से उठा ।। ८० ।।

इस प्रकार को हर्षपूर्वक राज्यलक्ष्मी और अखण्ड—निरितचार श्रावक की वृत्ति को भी धारण कर रहा था तथा जो स्फटिकमणि के समान निर्मेख था ऐसे उस राजाधिराज हरिवेख के अनेक वर्ष व्यतीत हो गये।। ८१।। किसी जन्य समय राजा प्रमदवन में स्थित सुप्रतिष्ठ सुनि को देखकर तपोधन हो गया और प्रशमगुण में रत होता हुआ तपस्वरण करने लगा।। ८२।। जायु के अन्त में विधि के जाननेवाले जन प्रसिद्ध मुनि ने एकाम बुद्धि से विधिपूर्वक सल्लेखना कर अपनी कीर्ति से पृथिवो को और शरीर से महासुक स्वर्ण को भी अलंकृत किया।। ८३।। जिसकी रूप-पंपवा देवा सुनाओं के मन को हरण करनेवाली थी तथा जिसकी आयु सोलह सागर प्रमाण को ऐसा वह प्रीतिकार देव उस महासुक स्वर्ण में बहुत बड़े प्रीतिवर्धन नामक विमान में रहकर नाना प्रकार के सुनों का उपभोग करने लगा।। ८४।।

इस प्रकार क्षस्य कवि कृत श्री वर्द्धमानवरित में हरिषेण के महाशुक्र स्वर्ग में जाने का वर्णन करनेवाला तेरहवीं सर्ग समाप्त हुआ।

१. अकामरशिविषर- म

# चतुर्देषः सर्गः

### प्रहृषिणी

हीयेऽस्मिन्वषदपरेतरे विवेहे कच्छास्यामथं विषयोऽस्ति निस्परम्यः । सीतायाः सुरसरितस्तटीमुदीक्षोमु द्भुस्य प्रकटमवस्थितः स्वकालया ॥१ उद्भिष्ठ क्षितितलमुत्थितोऽहिलोकः कि इष्टुं भुवमुत नाकिनां निवासः । सायातः स्वयमपि यस्य भूरिशोभां पश्यन्तः झणममराश्च विस्मयन्ते ॥२ तत्रास्ति त्रिजगदिवेकतामुपेतं क्षेमाविद्युतिमभिषां पुरं इषानम् । 'सदृक्तप्रकृतियुतं विविक्तवर्णेराकोणं तिलकिन्नं वसुन्धरायाः ॥३ तस्यासीवय नृपितः पुरस्य नायो नीतिको विनतरिपुर्धनक्षयाख्यः । येन धीरतिवपलाध्यकारि वश्या विद्यन्ते भृवि महता न दुःकराणि ॥४ कल्याणी सकलकलासु दक्षवृद्धिः स्मेरास्या स्मरविजयक्षेकवेजयन्ती । छज्जाया हृविव बभूव तस्य राक्षी विख्याता मनुजपतेः प्रभावतीति ॥५ सत्स्वप्नैनिगवितचक्रवित्रस्कमोः प्राप्वेवः सुरनिलयास्तोऽवतीर्यं । पुत्रोऽभूवभृवि स तयोर्यशो महीयो मूर्तं वा प्रियपवपूर्वमित्रनामा ॥६

## चौदहवाँ सर्ग

अधानन्तर इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में कच्छा ताम को घारण करने वाला एक नित्य रमणीय देश है जो अपनी कान्ति से सीता नदी के उत्तर तट को विभूषित कर प्रकट रूप से स्थित है।। १।। जिसकी बहुत भारी शोभा को देखते हुए देव, क्षणभर के लिये ऐसा विस्मय करने लगते हैं कि क्या यह पृथिवीतल को मेदकर ऊपर उठा हुआ नागलोक—घरणेन्द्र का निवास है अधवा पृथिवो को देखने के लिये स्वयं आया हुआ स्वर्ग है ?।। २।। उस कच्छा देश में हैमद्युति नाम को घारण करनेवाला एक नगर है जो ऐसा जान पड़ता है मानो एकरूपता को प्राप्त हुआ त्रिभुवन ही है, जो सदाचारी प्रजा से युक्त है, पवित्र आवरण करनेवाले वर्णों से ब्यास है तथा पृथिवों के तिलक के समान है।। ३।।

तदनन्तर नीति का ज्ञाता और शत्रुओं को वश में करनेवाला धनक्क्य नाम का वह राजा उस नगर का स्त्रामी था जिसने अत्यन्त चक्रवल लक्ष्मी को भी वश कर किया था सो ठीक ही है क्योंकि पृथिवी पर महापुरुषों के लिये बुष्कर कोई कार्य नहीं है। ४।। उस राजा की प्रभावती नाम की प्रसिद्ध रानी थी जो कल्याणकारिणों थी, समस्त कलाओं में कुशक बुद्धिवाली थी, हँसमुख थी, कामदेव की एक विजयपताका थी तथा मानो लक्ष्या का हृदय ही थी।। ५।। समी-चीन स्वप्नों के द्वारा जिसकी चक्रवर्ती की लक्ष्मी पहले से ही सूचित हो गयी थी ऐसा वह प्रीति-कर नाम का देव उस महाशुक्त स्वर्ग से अवतीण होकर उन दोनों के प्रिथमित्र नामका पुत्र हुया।

तं विद्याः प्रथमपुषासिरे स्वस्ताः संस्थां मतिविधनेत खेण्यसानाः ।
अन्येतुं सदिति परं समुत्युक्तसाः सामान्यिता इत वृतिकाः प्रधानाः ।
सर्वेवाधवित स भागनं पुषानां रत्नानानित बखिः सुनिर्वेकानाम् ।
कावध्यं वषविप सूरि तदि चित्रं वाक्ष्मं विद्या विद्या वस्तान कोके ।।८
'सङ्क्तः सक्तकक्ताधरो वितन्यन्यानमं तिव्यमुतुपावतेनकानाम् ।
सन्यूर्णो विकृति सूरिक्यकोभासासग्रीमिनवध्योवनेत भेने ।१९
संरेजे समववध्यिकोकनेत्रेत्त्वकान्येरिवगतसंगरं पतिद्वः ।
विभागो मधुसमय प्रमूनकक्ष्मं अस्वग्रामिनवहिरविकश्वतः ।।१०
वन्यस्मिन्नहित धनखयो जिनेकां स कोमञ्जूरमुपनस्य तक्ष्मंजीतम् ।
धर्मं च प्रवधमना निकाम्य सम्यक् संसाराद्विरतमितः परं वस्त्र ॥१११
विन्यस्य वियमय तत्र पुत्रमुक्ये तन्त्रुके सपवि स वीकितो विरेजे ।
संसारव्यसनिवरासिनी मुकुकोःशोनाये भवति न कस्य वा तपस्या ।।१२

वह पुत्र ऐसा जान पड़ता था मानो पृथिवी पर मूर्तिथारी यश ही हो ॥ ६ ॥ जो उसे शोध्र ही प्राप्त करने के लिये अत्यन्त उत्सुक साम्राज्य लक्ष्मी को प्रधान दूतियों के समान थीं ऐसी समस्त विद्याएँ उसके बुद्धि-वैभव से लुमाई जाकर पहले ही प्रत्यक्ष रूप से उसकी उपासना करने लगी थीं ॥ ७ ॥ जिस प्रकार समुद्ध अत्यन्त निर्मल रत्नों का पात्र होता है उसी प्रकार वह पुत्र भी समस्त निर्मल गुणों का पात्र था। वह यद्यपि बहुत भारी लाक्य-लारापन (पक्ष में सौन्दर्य) को घारण करता था तो भी लोक में प्रत्येक दिशाओं में माधुर्य-मिठास (पक्ष में हर्ष) को विस्तृत करता था यह आश्चर्य की बात थी॥ ८ ॥

जो सद्वृत्त—सदाचारी था (पक्ष में प्रशस्त गोल था), सकल कलाओं—चौंसठ कलाओं को घारण करने वाला था (पक्ष में सोलह कलाओं का घारक था) और अपने कोमल पाद—चरणों (पक्ष में किरणों) की सेवा करने वालों के आनन्द को विस्तृत करता था ऐसा वह प्रियमित्र नवयौवन के द्वारा पूर्ण चन्द्रमा के समान बहुत मारो रूप की शोभा सामग्रो को प्राप्त हुवा था। भावार्य—नवयौवन से उसका शरीर पूर्ण चन्द्रमा के समान सुशोभित होने लगा॥ ९॥ जिस प्रकार वसन्त ऋतु में नवीन पुष्पलक्ष्मी को घारण करने वाला आम का प्रमुख वृक्ष, पड़ते हुए अमरों के समूह से सुशोमित होता है उसी प्रकार नूतन ताक्ष्य लक्ष्मी को घारण करने वाला जिक्किन जन्य पदार्थों को छोड़कर हर्षपूर्वक पड़ते हुए मदमाती स्त्रियों के चञ्चल नेत्रों से सुशोमित हो रहा था।। १०॥

किसी अन्य दिन राजा धमक्कय ने सेमकूर तीर्थंकर के पास जाकर उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म की एकामजित से जन्को तरह सुना जिससे वह संसार से अस्यन्त विरक्तजित हो गया ॥ ११ ॥ सदकन्तर उस मुख्य पुत्र के लिये राज्यकक्षमी सौंपकर वह उन्हों क्षेत्रकूर तीर्थंकर के पादकुक में

रै. चद्वृत्तिमक्किवृतं स्व । २. वटाणीवाम् प्र ।

कुंग्रायां सकलम्पाधिरावककमी प्राच्यापि प्रमद्यमसी तथा त भेजे ।

किंप्रायः सकलम्युवतं वयावत्तन्यस्यं सहजमयोज्यकं च राजा ॥१३
तस्येषुः परमरमोऽपि सक्वरिनैराक्ष्णाः स्वयपुरगस्य किंद्वरत्यम् ।

श्रीतांश्रीरिव किरणाः सतां गुणीया विकासं विवयति कस्य या न श्रुप्ताः ॥१४
एकिक्सप विवसे सभागृहस्यं विकासो नरपतिमम्युपेत्य कविचत् ।
संभानतो नितरहितं मुदैवमूचे को विष्टचा भवति सखेतनो महत्या ॥१५
शाकायामनकच्यां चरायुवानापुत्पन्नं विनतवरित्रचक्र चक्रम् ।
बुःप्रेव्यं विगकस्कोदिविन्वकत्यं यक्षाचामविद्यानेन रक्ष्यमाणम् ॥१६
तश्रेव स्पुरितम्यिप्तमापरीतो वण्योऽभ्वतिरिप शारवान्यरामः ।
प्रस्यवं यश्र इव ते मनोऽभिरामं पूर्णेन्युवृतिर्वादरं सितातपत्रम् ॥१७
संसर्पेकरनिवयेन रद्धविकक्ष्युक्ताव्यो मिण्डवपावि कोशमेहे ।
काकिच्या सममिवरांशुराविभासा भूपेग्र चुतिविततेन चर्मणा च ॥१८
वाक्षष्टाः सुकृतफलेन रत्वभूता द्वारस्याः सचिवपृहेशतक्षमुख्याः ।
सेनानीकरितुरगावच कत्ययामा काङ्करित वितिप भवत्कटाक्षणातम् ॥१९

बीझ ही दंक्षित हो सुशोभित होने लगा सो ठीक हो है क्योंकि संसार के कष्ट को दूर करने वाली सपस्या किस मुमुक्ष की शोभा के लिये नहीं होती? ।। १२ ।। राजा प्रिथमित्र दुलंभ साम्राज्य लक्ष्मी को पाकर भी उस प्रकार के हवं को प्राप्त नहीं हुआ था जिस प्रकार कि यथोंक समस्त अणुवतों और नैस्गिक निर्मल सम्यग्दर्शन को घारण करता हुआ हवं को प्राप्त हुआ था। भावार्थ—उसने राजलक्ष्मी को पाते ही पूर्व संस्कारवश निर्मल सम्यग्दर्शन और अणुवतों को घारण कर लिया था।। १३ ।। उसके सदाचार से आकृष्ट हुए शत्रु भी स्वयं आकर अत्यधिक किन्द्ररता को प्राप्त हुए बे सो ठीक ही है क्योंकि चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल सत्युरुषों के गुणों के समूह किसे विक्वास उत्यन्त नहीं करते?।। १४ ।।

तदनन्तर किसी एक दिन राजा समागृह में बैठे हुए थे उसी समय संभ्रम में पड़ा हुआ कोई परिचित मनुष्य आया और नमस्कार किये बिना ही हर्ष से इस प्रकार कहने लगा सो ठीक ही है क्योंकि बहुत मारी भाग्योदय होने पर सचेतन—विचाराविचार की शक्ति से सिहत कौन होता है? ॥ १५ ॥ हे राजाओं के समूह को नम्न करने वाले राजन् ! निमंल कान्ति के बारक उत्कृष्ट शस्त्रों की शाला में वह चकरत्न प्रकट हुआ है जिसका देखना भी शक्य नहीं है, जो करोड़ों सूर्य-बिम्बों के समान है लया यक्षेन्द्रों का समूह जिसकी रक्षा कर रहा है ॥ १६ ॥ उसी शस्त्र-शाला में देवीप्यमान मणियों की प्रमा से ज्यास दण्ड और शरद ऋतु के आकाश के समान कान्ति-बाला असि रत्न भी प्रकट हुआ है । पूर्ण चन्त्रमा के समान कान्ति से सुन्दर वह सफेद छत्र प्रकट हुआ है जो तुम्हारे सामान् यक्ष के समान मन को आनन्तित करने वाला है ॥ १७ ॥ हे राबेन्द्र ! कोशगृह में विजलियों के समूह के समान कान्तिवाली काकिणी और कान्ति से ज्याझ चर्मरस्त्र के साथ ऐसा चूड़ामणि रत्न उत्पन्त हुआ है जिसने चारों ओर फैलती हुई किरणों के समूह से सब दिशाओं को ज्यास कर रक्खा है ॥ १८ ॥ हे राजन् । पुष्प के प्रक से आहरूट होकर द्वार पर साई दिशाओं को ज्यास कर रक्खा है ॥ १८ ॥ हे राजन् । पुष्प के प्रक से आहरूट होकर द्वार पर साई

पंताला नवित्याः कृतेरवालाः कृतीयाः निवालाये स्वालित्याः स्वालित्याः निवालाये स्वालित्याः ।

तानालायाः कृतियाः वित्याः निवालाः निवालायं स्वालित्यः ।

पूर्वातः क्ष्मा वित्याः निवालाः विवालाः स्वालित्यः ।

पूर्वातः क्ष्मा वित्याः निवालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः ।

स्वालाः भवतियाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः ।

स्वालाः भवतियाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः ।

स्वालाः वित्याः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः ।

स्वालाः स्वयाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः ।

स्वालाः स्वयाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः ।

स्वालाः स्वयाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः ।

स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः ।

स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः ।

स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः ।

स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः ।

स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः ।

स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः ।

स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः ।

स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः स्वालाः ।

स्वालाः ।

स्वालाः स

हुए सचिव, गृहपति, स्थपित, सेनापित, गजराज कोर अश्वरत्न, कन्या रत्न के साथ जापके कटावर-पात को इच्छा कर रहे हैं ॥ १९ ॥ अपने वैभव से सदा कुबैर की लक्सी का पराभव करनेवाली नी निश्चियां भी उत्पन्न हुई हैं सो ठीक ही है क्योंकि पूर्वजन्म में संचित बहुत भारी पुष्य की शक्ति किन सम्पदाजों को उत्पन्न करने वाली नहीं होती ? ॥ २० ॥ इस प्रकार उस पुष्य के द्वारा कहीं हुई, मनुष्यलोक की सारमूत चकरत्न की संपदा को उत्पन्न हुई सुनकर भी राजा प्रियमित्र, साधारण मनुष्य के समान विस्मय को प्राप्त नहीं हुए सो ठीक ही है क्योंकि इस संखार में ऐसी कीन-सी वस्तु है जो विद्वजनों के कुत्रहल का कारण है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ २१ ॥ विधि विकास के जाता राजाविराज प्रियमित्र ने हुई सहित समस्त राजाओं के साथ साखात् तीर्थंकर के पास बाकर सबसे पहले मक्तिपूर्वंक यथोक्त विधि से उतकी पूजा की पश्चात् ककरत्न की पूजा को विस्तुत किया ॥ २२ ॥ उसने समस्त मूमिगोचरी राजाओं, विद्यापर राजाओं और देवों से व्यास सम्पूर्ण छह खण्ड को चक्ररत्न के द्वारा कुछ ही दिनों में अपने वश कर किया सो ठीक ही है क्योंकि बहुत नारी पुण्य से युक्त सकुत्यों को पृथिवी में कठिन कुछ मी नहीं है ॥ २३ ॥ बसीस हजार मुकुटबढ़ राजाओं, सोलह हजार प्रसिद्ध देवों और स्थियानवे हजार सुन्दर स्त्रयों से सहित कक्रन कर्ती क्रियांकर सुन्ति सिद्धंत क्रान्त वर्ती क्रियांकर सुन्ति सिद्धंत क्रान सुन्ति होने रूपा ॥ २४ ॥

त्तरनन्तर पान्यु बीर पिञ्जल के साथ नैसर्प, कास के साथ महाकाल, पच और माणव के बाज सङ्क्ष्मित्र तथा नीवीं सर्वरत्व निषि ये नी निषियाँ उत्तर दिशा में स्थित यों ॥ २५ ॥ नैसर्प विषित, मनुष्यों के सका सबन, महा और सक्तियों से सहित बिस्तर, आरामकुर्सी बादि उत्तमोस्तव

रै. बहुबाब्दैः य० । २. पट्टिकांस्य म० ।

सार्केनां तिरुवत्रवाक्कोद्रवानां केहीणां वरवणक्रियमुकानान् ।
सर्वेदां वनहृद्वानिवाञ्छितानां भेवानामित्वृक्ति याण्डुकः प्रवाता ॥२७
प्रत्युत्तप्रवियुक्तरत्तराजिरिवस्येवीिमः शर्विक्रतसर्वेदिक्ष्युक्तानि ।
स्त्रीपुंसं प्रति सदशानि म्वणानि श्रीमन्ति प्रतिविश्वति पित्रको जनेम्यः ॥२८
सर्वेतुंप्रसवफलानि सर्वेकालं वित्राणि द्रुक्तिकाखुपोद्भवानि ।
निन्ध्यां वित्ररति वाष्टिछतानि कालः किन्न स्थात्सुकृतफलेन पुष्यभाजाम् ॥२९
सोवणं सवनपरिच्छवं विवित्रं तास्त्रीयं विविध्वसुपस्करं च कौहन् ।
लोकेम्यः समित्रमतं वदाति यत्नासीरम्धं निविरिवराय भूरिकालः ॥३०
वाद्यानां ततवनरम्धनद्वभेवेभिन्नानां भृतिसुक्तवायिनावमाणाम् ।
संघातं सृजति समीप्तिताय शङ्को दुःशापं न हि जनतां समग्रपुष्येः ॥३१
विज्ञाणि क्षणयविश्वक्रवापकान्ति सस्थास्तुं निज्ञमहसा विद्यव्यन्ति ।
वासांसि स्वतिशयरत्नकम्बलाविप्रावारैः सह दिशतीप्तितानि पद्यः ॥३२
हेतीनां निवहमनेकमेदिमन्नं विद्यानामनुगतलक्षणस्थितीनाम् ।
दुर्भेद्यं कवचितरःसुवमंजातं प्रस्थातं वितरित माणवो जनेम्यः ॥३३

बासनों के समृह, पलकु और नाना प्रकार के पाटे प्रदान करती है।। २६।। साठी चावल, तिल, जी, उड़द, कोदों, सामान्य धान, उत्कृष्ट चना तथा प्रियञ्ज आदि जिन अनाज के मेदों की मनुष्य अपने हृदय में इच्छा करते हैं उन सबको संतीष कारक मात्रा में पाण्डुक निधि देती है।। २७॥ पिंगल निधि मनुष्यों के लिए जड़े हुए बड़े-बड़े रत्नसमूह की किरणावली से जिन्होंने समस्त दिशाओं के अग्रभाग को चित्रित कर दिया है, जो स्त्री-पुरुषों की योग्य अवस्थाओं से सहित हैं तथा जो श्रीशोभा से सम्पन्न हैं ऐसे आभूषण प्रदान करती है ॥ २८ ॥ कालनिधि सदा निश्छल-कप से बुक्ष, लता और झाड़ियों से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के सब ऋतुओं के फूल और फल इच्छानुसार प्रदान करती है सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यशाली जीवों के पुण्य-फल से क्या नहीं होता ? ॥ २९ ॥ महानिधि मनुष्यों के लिये उनकी इच्छानुसार सुवर्ण से बने हए, महलों की सजाबट के बिविष सामान, तथा तामे और लोहे के बने हुए नाना प्रकार के बर्तन, यस्नपर्वंक निर्दोष रूप से शीघ्र हो प्रदान करती है ॥ ३० ॥ शङ्क्षानिधि, इच्छुक मनुष्यों के लिये तत. बन. रन्ध्र और नद्ध के मेद से नानामेद लिये सुखदायक शब्द से युक्त बाजों के समूह को रचती है सो ठीक ही है क्योंकि सम्पूर्ण पुण्य के द्वारा जीवों के लिये कोई वस्तु दुर्लमं नहीं है।। ३१।। पद्म-निषि अपने तेज से आकाश में स्थित बिजली और इन्द्रधनुष की कान्ति को तिरस्कृत करने बाले नाना प्रकार के मनोवां छित वस्त्र, अत्यन्त श्रेष्ठ रत्नकम्बल आदि बोदने के वस्त्रों के साथ प्रदान करती है।। ३२।। माणव निधि, मनुष्यों के लिये अपने-अपने लक्षणों की स्थिति से सहित दिव्य शस्त्रों के विविध समूह तथा कठिनाई से मेदने योग्य प्रसिद्ध कवच और शिर के टोप आदि प्रदान

१. सदृशानि ब॰।

रावावां विवति हुरेन्द्रवाकावाविकयोगायावाविकरित्रीतर्गितवार्थः ।
कुर्वावां वाववित संववर सामग्रा ह्यां हास्तर्गे स्वावकानस्य सर्वरसः ॥३४ लोकावानिति स मनोरवानवेकान्युनेन्द्रोः निविधितरपुरयिकानम् ।
प्राथमिनंककसमोविधिः सम्बाद्धवानुनेन्द्रोः निविधितरपुरयिकानम् ।
प्राथमिनंककसमोविधिः समान्यकानुनेति इव्योरपरिनितेः स संप्रपेदे ।
लोकायं नवनिविधिः प्रवीधमानेने इव्योरपरिनितेः स संप्रपेदे ।
लोकायं समनुभवन्त्रकानुन्धोगान्यानचौरकरनुनैः सवा परीतः ।
वर्णावां विविधवित स्य म स्वविकानमावाने न हि विभवेनहानुभावाः ॥३७ व्याविक्षये प्रवाधिति स्य म स्वविकानमावाने न हि विभवेनहानुभावाः ॥३७ व्याविक्षये प्रवाधिति स्य म स्वविकानमावाने न हि विभवेनहानुभावाः ॥३७ व्याविक्षये प्रवाधिति स्वविकान्यवित्रात्विक्षयाम्यामम् स्वव्यव्यक्ति सुव्याय मेने ।
सन्वृष्टेरिवतसभूरिसंक्वोधिय व्येवोऽर्वाकृति विव्यक्तिति निर्वर्था वीः ॥३८ प्रवाधि विविधित्यक्तिति स निनाय मनविक्ती विक्तीर्थे विवयसुक्तामृतान्वुराशौ ॥३९ व्यविक्षयः प्रविवक्षयं स्वविक्षयं स्वव्यक्ति ।
संकानं विनिगवितुं वरां भविष्यों दूर्तं वा नवपितताक्षुरं निवन्यौ ॥४०

करती है ।। ३३ ।। सर्वरत्ननिधि, समस्त मनुष्यों के लिये उस सामग्री को उत्पन्न करती है जो परस्पर मिली हुई रत्नों की किरणावली से आकाश में इन्द्रधनूच की लक्ष्मी की जरपन्न करती है और संपत्ति के द्वारा परिपूर्ण है ।। ३४ ।। इस तरह विस प्रकार वर्षाश्चत सब ओर नृतन बल को छोड़ने वाले नवीन मेथों से मयूरों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है उसी प्रकार वह पक्कवर्ती निधियों के द्वारा मनुष्यों के समस्त मनोरयों को अतिशयरूप से पूर्ण करता था !) ३५ !। जिस प्रकार समृद्र नदियों द्वारा स्वाये हुए कल के समृद्ध से गर्व को प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार बह नी निषियों के द्वारा दिये जाने बाले अपरिमित्त घन से गर्व को प्राप्त नहीं हुआ था सो ठोक ही है क्योंकि वैभव धीर मनुष्यों के विकार का कारण नहीं होता ॥ ३६ ॥ जो नम्रीभूत देव और राजाओं के द्वारा सदा चिरा रहता था ऐसे उस चक्रवर्ती ने इस तरह दशाइन भोगों को भोगते हुए भी अपने मन से धर्म की श्रद्धा को शिथिल नहीं किया था सो ठीक ही है क्योंकि महानुशाय-उत्तम मन्द्रम बैभव के द्वारा नर्व को प्राप्त नहीं होते हैं।। ३७ ॥ वह चक्रवर्ती, कुबेर की लक्ष्मी से अत्यन्त कालिङ्गत होने पर भी प्रशम गुण की प्रीति को ही सुख के लिये मानता था सी ठीक ही है क्योंकि बहुत मारी संपत्ति को प्राप्त करने वाले भी सम्बरदृष्टि जीव की निर्मल बुद्धि कल्याणकारी पदार्थों को नहीं छोड़ती है ॥ ३८ ॥ इस प्रकार जो बिस्तुत बिषय सुख रूपी अमत के समुद्र में निसम्ब चित्त था तथा जो समस्त मनव्यों के जानन्द को विस्तत करता रहता था ऐसे उस चक्रवर्ती ने तेरासी कास पूर्व व्यक्तीत कर दिये ॥ ३९ ॥

किसी बन्य दिन वह चक्रवर्ती अत्यन्त निर्में वर्षण में अपना प्रतिविम्य देख रहा था, इसी समय उसने अपने कानों के समीप छगा हुआ एक सक्तेंद्र बाळ देखा, वह बाल ऐसा जान पहला

१. संपदं म० । २. समग्रां म० ।

तं इच्ह्या विश्वकुरं विहाय सकी रावेन्द्रविषरिविति विशवधानपृत ।
'विद्यवित्वसहित्य कोऽपरः सवेताः संसारे विषयविषेत्रीकृतास्मा ११४१ जीनार्थेः पुरन्यवेषयोगीतैः साम्राज्ये व सन्धु मार्गिय वातुरावैः । संस्थितः प्रकृतिनरेषु केव वार्ता दुःपूरो भवति तथापि कोभवतः ।१४२ वाष्ट्रको विषयपुर्वेष्ठेषीऽपि नूनं संसाराम्न परिवित्रेति भूरिवुःखात् । वातमानं वत कुरते दुराधयार्तं मोहान्यो मनु सक्कोऽप बीवक्रोतः ॥४३ ते बन्या जगति विद्यां त एव मुख्याः पर्वातं वुकृतक्रकं च भूरि तेषाम् । वैस्तृव्वाविषक्रतिका समूक्रतूकं प्रोन्मृत्य प्रतिविधमुक्तिता सुदूरम् ॥४४ नो मार्या न च तनयो न बन्युवर्गः संत्रातुं व्यसनमुखावकं हि किच्चत् । तेष्वात्यां किविक्यतुं तथापि नेक्केत् विकृत्युवां प्रकृतिनिमां शरीरमाजाम् ॥४५ संतृतिनं च विषयैनिवेव्यमानेरक्ताणां भवति पुनस्तृवैव घोरा । तृष्णातां हितमहितं न वेति किञ्चित्रसारो व्यसनमयो हानात्मनीनः ॥४६ जानाति स्वयमि वोक्षते श्रुकोति प्रत्यक्षं कननकरामृतिस्वभावम् । संसारं कुक्रविवर्वितं तथापि भानतारमा प्रशासरतो न जातु बीवः ॥४७

था मानों आगे आने वालो वृद्धावस्या की सूचना देने के लिये आया हुजा उसका दूत ही हो ॥४०॥ उस बाल को देख कर तथा शीघ्र ही मणिमय दर्पण छोड़ कर चक्रवर्ती चिरकाल तक ऐसा विचार करने रूगा कि समस्त ससार में मेरे समान दूसरा कौन प्राणी है जिसकी आत्मा विषयरूपी विष के वशीमूत हो ॥ ४१ ॥ देव राजा तथा विद्यावरों के द्वारा लाये हुए मनोहर भोगीवभोग के पवार्वों से जब साम्राज्य में मुझे भी निश्चय से तृप्ति नहीं है तब प्रजा-जनों की तो बात ही क्या है ? फिर मी लोमरूपी गड्ढा दुःपुर है -किंठनाई से भरने के योग्य है।। ४२।। विषय-सुख से आकृष्ट हुआ विद्वान् भी सचमुच बहुत भारी दुःख से युक्त संसार से भयभीत नहीं हीता है। खेद है कि वह दुष्ट तृष्णा से अपने आपको दु:खो करता है सो ठीक ही है क्योंकि निद्वय से सभी संसार मोह से अन्धा हो रहा है।। ४३।। संसार में वे ही धन्य हैं, वे ही ज्ञानीजनों में मुख्य हैं, और उन्हों को पुष्य का बहुत भारी फल अच्छी तरह प्राप्त हुआ है जिन्होंने कि सुष्णा रूपी विध-कता के समूलतूल उलाड़ कर प्रत्येक दिशा में बहुत दूर फेंक दी है ॥ ४४ ॥ यद्यपि मृत्यु के मुख से रक्षा करने के लिये न स्त्री समर्थ है, न पुत्र समर्थ है और न कोई बन्धु वर्ग ही समर्थ है तथापि यह प्राणी उनमें बादर बुद्धि को शिथिल करने की इच्छा नहीं करता सो ठीक ही है क्योंकि प्राणियों को इस मृद बुद्धि को धिक्कार है।। ४५ ॥ अच्छी तरह सेवन किये हुए विषयों से इन्द्रियों की सुप्ति नहीं होठी किन्तु भयंकर तृष्णा ही बढ़ती है। तृष्णा से पीड़ित जीव हित-बहित की कुछ भी नहीं जानता है। वास्तव में दु:खों से भरा हुआ यह संसार आत्मा के लिये हितकारी नहीं है ।। ४६ ॥ भ्रम में पड़ा हुआ यह जीव शक्यि जन्म, जरा और मृत्यु रूप स्वभाव से सहित तथा कुशक से रहित संसार को स्वयं जानता है, देखता है बौर प्रत्यक्ष सुनता भी है तो भी कभी प्रवास

१. विश्वस्मादिह म० । २. रम्ये म० । ३. प्रकृत म० । ४. भ्रान्त्यास्मा म० ।

भवाकां वस्तुष्वाका प्रकार्य होताकः सुवाक्यक्षिणायां विद्यासम् ।
नो पश्यस्यपरात्रे विधित्रपुः क्रेन्समामहित्रपतिः परं स्वास्यः ॥४८
संपत्तिसाधिविद्य चान्यका समग्रा हाय्यं सुवानस्थाववीतिकल्पम् ।
कि नायुर्वसति वदे वदे ससस्तं तिः हेवं अविद्यापदाव्यक्षात्रे ।
विम्यूनस्थात्रवाद्यां निकार्तं दुःपूरं च्यूविक्यरेष्यस्थिते ।
विम्यूनस्थात्रवाद्युर्वजीवंशास्त्रे । को विद्यानस्युवि करोति तम्युद्धिम् ॥५०
संसारस्थितिनिति चेतसा विनिन्ध सोवीकाः स्वक्यक्षिराम सोकामार्गम् ।
विज्ञासुर्वजन मनिवन्दितं प्रसम्मभववोत्रीकिः परिकरितावितो विवेद्यम् ।
अस्ते सुरपवतीय तारतारमञ्ज्यस्याविसकपूर्वज्यक्षमाः ॥५२

मालिनी

अजनगरममेयं केवस्त्रातमेत्रं चतुरगरिनकार्यः सेवतः प्रास्त्रकीरूथम् । द्विगुणितक्षमसंपद्भक्तिमस्त्रोत्तमाङ्गः सक्त्रगरपतीग्रस्तं वक्षन्ये जिनेन्द्रम् ॥५३ इत्यसगकृते जीवद्भागचरिते प्रिविश्वक्रकर्मतसंभवो नाम चतुर्वतः सर्गः

गुण में लीन नहीं होता ॥ ४७ ॥ इन्द्रियों की अधीनता की प्राप्त होकर यह जीव अक्ष्यसुज प्राप्त करने की इच्छा से पाप कार्य में अत्वन्त आसक हुआ परभव में प्राप्त होने वाले विचित्र दु: क को नहीं देखता है सो ठीक ही है क्योंकि अहित में प्रीति करना ही जीवों का स्वभाव है ॥ ४८ ॥ समस्त संपत्ति विजली के समान चक्चल है, यौवन तुक में लगी हुई दावानल की दीक्षि के समान है, और फूटे घड़े में रखे हुए पानी के समान मनुष्यों की समस्त बायु क्या पद-पद पर नहीं मक रही है ? अर्थात् अवस्य गल रही है ॥ ४९ ॥ जो चृणित है, स्वमाव से मक्बर है, अत्यन्त दुक्षूर है, नाना प्रकार के रोगों का निवास गृह है और मक-पूत्र तका शिवर से भरा हुआ जीवं वर्तन है ऐसे सरोर में कौन विद्वान्त कम्बु को बुद्धि करता है—उसे बन्धु के समान हितकारी मानता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ ५७ ॥

इस प्रकार राजा स्वयं हो जपने जिस्त से संसार स्थिति की निन्दा कर सीझ ही सोक्षमार्क की जानने का इच्छुक हो प्रस्थान के समय तार्कित मृदक्ष से प्रध्यकोंनों को पूछाता हुआ जिनेन्द्र भगवाप की बन्धाा करने के जिसे बचा॥ ५१ ॥ तदकन्तर उसने उस समक्सरण को प्राप्त किया जो असन्त मध्य जीवों की पिक्काों से सहित था, जिनेन्द्र पगवान से खारों बोर स्थित था तथा विशास त्रश्यों के सच्य में निपत पूर्ण चन्द्रमा से तुक्षोंकित आकार्य के स्थान वा॥ ५२ ॥ बुकुनी बालिस संप्या जार अधि के जिसका जिर मक्रीमृत या, ऐसे चन्नकर्ती के सक

रे. माण्डाहि ए० १ २, विलेख: म॰ १

## ्ष**ञ्चद्**यः सर्गः वालिनी

पप्रक्छाय प्रास्त्रिक्षंसित्रकः क्षोणीनायो मोक्षमार्गं जिनेन्द्रम् ।
श्वास्त्रा बोःस्क्यं संसृतेरप्रमेयं सक्यः को वा सिद्धये नोत्सहेत ॥१
सर्वान्त्रस्वान्भन्नवातीन्विमुक्तेर्मार्गं भव्यान्वोषयन्नेवसूचे ।
वार्षं वाचामीक्षिता विव्यनावव्याप्तास्त्रानं विश्विताक्षेषतत्त्रः ॥२
स्यास्त्रम्यक्तं निर्मेळं क्षाण्मेकं सक्वारित्रं चापरं चक्रपाणे ।
मोक्षस्यैतान्येव मार्गः परोऽमं न व्यस्तानि प्राणिनः संमुमुक्षोः ॥३
तत्त्वार्थानां तिद्धं सम्यक्तवमुक्तं अद्धानं पन्निक्षयेनाववोधः ।
तेवामेव क्षाणमेकं यथावत्त्याच्चारित्रं सर्वसङ्गेत्वसङ्गः ॥४
जीवाजीवौ पुष्यपापालवाव्य प्रोक्ताः सार्वः । संवरो निर्जरा च ।
बन्यो मोक्षक्षति लोके जिनेन्द्रेरिन्द्राम्यक्वैः सन्नवैते पदार्याः ॥५
जीवास्तेषु द्विप्रकारेण भिन्नाः संसारस्या निर्वृताक्ष्वेति तेवाम् ।
स्यात्सामान्यं लक्षणं चोपयोयः सोऽपि द्वष्टाष्टार्थभेवैविभक्तः ॥६

जिनेन्द्र भगवान् को नमस्कार किया जो जन्मरिहत थे, मरणरिहत थे, अपरिमेय थे, केवलज्ञान रूपी नेत्र से सहित थे, चतुर्णिकाय के देवों से सेवित थे और श्रेष्ठ अञ्जलियों के द्वारा स्तुति करने के योग्य थे।। ५३।।

इस प्रकार खसग कविकृत श्रीवर्द्धमानचरित में प्रियमित्र चक्रवर्ती की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला चौदहवा सर्ग समाप्त हुआ

## पन्द्रहवाँ सर्ग

तदनन्तर भक्ति से नमीभूत राजा प्रियमित्र ने हाथ जोड़ कर जिनेन्द्र भगवान् से मोक्षमार्ग पूछा सो ठोक ही है क्योंकि संसार के अपरिमित्त दुःस को जान कर कौन भग्यजीव मुक्ति के लिये उत्साहित नहीं होता है? ॥ १ ॥ जो बचनों के स्वामी थे तथा समस्त तक्ष्वों का जिन्होंने निहचय कर लिया था ऐसे बिनेन्द्र भगवान् मिन्न-भिन्न आति के समस्त भग्यजीवों को मुक्ति का मार्ग बतलाते हुए इस प्रकार के बचन बोले। उस समय भगवान् को दिव्यध्विन से समस्त समय- सरण गूँज रहा था ॥ २ ॥ हे चक्रवर्तिन् ! निर्मल सम्यग्दर्शन, अद्वितीय ज्ञान और उत्कृष्ट सम्य- क्वारित्र ये तीन मिलकर ही मोक्षाभिकाषों बोव के लिये मोक्ष का उत्कृष्ट मार्ग हैं पृथक्-पृथक् वहीं ॥ ३ ॥ सत्वार्थों को अद्धा करना सम्यक्त कहा गया है, निहचय से उनका जातना अद्वितीय ज्ञान है और समस्त परिम्नहों में अनासक रहना यथोक चारित्र है ॥ ४ ॥ जोव, अजीब, पुष्य, पाप, आसव, संवर, निर्वरा, बच्च और मोक्ष ये नी पदार्थ सर्वहितकारी तथा इन्द्रों के द्वारा पृक्य किनेन्द्र भगवान् ने स्तेक में कहे हैं ॥ ५ ॥ उन पदार्थों में बोव दो प्रकार के हैं—एक संसारी और

१. सावः म० ।

संसारत्यासँ सानेपातारा नामाधीनस्थानस्याविकोः ।

कां वानावुकार्य पुरसे कामाराविकार्यकार्यकार्यकारः ।।।

कावार्यकार्य स्थानस्थानस्याम् सँग्वं पुरतं सर्वकीपन्नवेदन् ।

भावरितः प्रोत्वंतं वीसरानः प्राप्योतीर्तः व्यक्तास्य क्रिनेनः ।।८

भावाः प्राप्य साविकायस्यः स्युवीवस्यापुरस्यित्वाससस्यः ।

सेवासीयां हो नवंद्यावसायि प्रोत्ताः सँका विकासित्रः प्राप्योदित् ।।९

सम्प्राप्यं स्थासस्यवरित्रं सं पाक्षा भेवस्तास्या क्रिक्यक्यापि सार्वन् ।

सामानि वीवि वत्यारि सद्भिः संग्रावाित प्रोत्ययो सर्वनाित ।

विकारवीका स्वयाः पद्भा सार्वं साम्यां भेवाः संवतः संवतास्य ।।१९

अज्ञानं व वीवि विद्यानि हेदयावद्यं निष्यावर्शनस्वती व ।

वत्यारक्य स्युः क्यावास्यविद्योद्ध्याव्यवित्रं मध्य पुर्यस्य भेवाः ।।१२

दूसरे मुक । उन जीवों का सामान्य रुक्षण उपयोग है। बहु उपयोग भी दो बाठ और चार मेदों से विमक है। भावार्य-मूल में उपयोग के दो भेद हैं एक ज्ञानीपयोग और दूसरा दर्शनो-पयोग । इनमें से ज्ञानोपयोग के मविज्ञान, श्रुतज्ञान, अविज्ञान, मनःपर्ययञ्चान, केवस्त्वान, कुमति, कुमत और कुखविंच के भेद से आठ भेद हैं और दर्शनीपयोग के चम्रदंशन, अच्छुदंशन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन के मेद से चार मेद हैं ॥ ६ ॥ जो नामा बोनि स्थान तथा मि आदि के मेद से अनेक प्रकार के हैं सथा नाना द:स रूपी दावानक से परिपूर्ण इस द:सदावक संसार रूपी वन में अनादि काल से भ्रमण कर रहे हैं वे संसारी सीव कहे यथे हैं।। भ !! यह जीव, समस्त तीनों लोकों में इन भावों के द्वारा गति. इन्द्रिय, समस्त स्थानों - कीव समासों के मेद सुख और दृ:स को प्राप्त होता है ऐसा बीतराग जिनेन्द्र मगवान स्पष्ट कवन करते हैं ॥ ८॥ शायिक आदि पांच भाव जीव के तत्व हैं ऐसा तत्व की प्राप्त करने वाले जिनेन्द्र भगवानु कहते हैं। उन तस्वों के दो, नी, अधारह, इक्कीस और तीन मेव कहे समे हैं। भावार्य-- बीपश्मिक के दो. शायिक के नी. खायोपश्मिक के अठारह, औदियक के इक्डीस और पारिणामिक के तीन मेद हैं।। ९ ।। सम्बग्दर्शन और सन्यक् बारित्र यह पहला मेद है अर्थात् भीपसमिक भाव के सम्यन्दर्शन तथा सम्यक् चारित्र ये दो मेद हैं। इन दोनों के साथ ज्ञान, दर्शन, दान लाभ मांग जपभाग और बीर्य के मिलाने से सामिक मान के नी मेद होते.हैं ॥ १० ॥ उन सम्यादसँन और सम्यक् चारित्र के साथ तीन ब्रह्मन-कूमित, कुश्रुत, कूलविव, चार सम्यादान-सुपति, सुन्तुत, सुनविष और मनःपर्ययक्षान, तीन दर्शन-वशुर्वर्शन अपशृदेशन और सविष् दर्शन, वीच लिक्यमां—दान लास भीय उपमोद और बीर्य तथा संस्थासंसम इन सोकह के निकाने से कायोपेशिक भाव के बढारह नेद कहे गरे हैं।। ११ ॥ बद्धान एक, होन किन्र-स्की, पूक्क और मधुसक किंग, कह केवंगाएँ—क्रम नीस बालोत पीस पदा थीर शुक्क, विश्वाकांन, बीट सर्वित, वार क्यान-कीय गांन गांवा और कोम तथा असिद्धस्य ये सब मिलकर बौदिवक माव

१. श्रायक्षामां स्थामनेवेन केवं मन । २. बीचीं वन ।

जीवत्वं चामव्यता मव्यता व प्रोक्तः घेवाः पद्मवाद्य क्रवेऽि ।
चहानात्यः सन्तिपातो ह्वाः वर्णवाद्यनेवांत्रस्य व प्राप्तुदार्याः ॥१३
नुत्याः सर्वे निर्वृताः संप्रणोताः सन्यवत्वाद्येदस्यः सृत्युव्यत्ते ।
उत्तीर्यामा वृद्दारं ये भवाव्यं जैकोनपात्रं निश्चिताकाः वृद्धाम् ॥१४
धर्मावर्यो वृद्यकाकासकासः सिद्धः प्रोक्ता इत्यवीकाद्यविदे ।
तेषां मध्ये कविवः पुद्यका स्यः कालं पुक्ता तेऽत्तिक्रायाः सर्वोवाः ॥१५
कर्ता जीवः वर्षु नात्ये प्रदेशेर्वर्याक्षविक्यवित तुत्यौ ।
धार्वव्ययः स्यावनन्त्रप्रदेशं कोकाकोक्ष्यावकं क्योग नाम ॥१६
धर्मावर्यः स्यावनन्त्रप्रदेशं कोकाकोक्ष्यावकं क्योग नाम ॥१६
धर्मावर्यः प्राप्तुव्यकानां धानस्थानोपप्तती कोक्ष्यात्रो ।
काको हेषा वर्तनाकस्थवस्य स्थादाकाशं वावकाशोपकारि ॥१७
क्यस्पर्ती वर्णनत्यौ रसद्यव स्थीर्थं भेदः सौक्त्यसंस्थानद्यव्याः ।
छामोद्योता वातपद्यक्षनन्त्रपर्वशैः संयुक्तास्ते स्यावणुक्षाप्रदेशः ।
उत्पद्यन्ते भेदसंघातकाम्याः स्कन्धाः सर्वे जायतेऽण्यस्य भेदात् ॥१९

के इक्कीस मेद हैं ॥१२॥ जीवत्व मन्यत्व और अभन्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव के मेद कहें गये हैं। इनके सिवाय छठवाँ सान्निपातिक भाव होता है जो कि इन उपयुंक्त भावों के सिन्निपात—पारस्परिक सम्बन्ध से होता है। बार्य पुरुष उसके छत्तीस मेद कहते हैं॥ १३॥ जो सम्यक्त्व बादि बविनाशों समीचीन गुणों से सहित हैं तथा दुस्तर संसार सागर को पार कर तीन छोक के बग्नभाग में प्रतिष्ठा—स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, बारिमक गुणों की अपेक्षा में सब समान कहे नये हैं॥ १४॥

तवनन्तर सत्पुरुषों ने धमं अधमं पुद्गल आकाश और काल ये पांच अजीव पदार्थं कहें हैं। उन पांचों के बीच पुद्गल रूपी हैं और काल को छोड़कर तथा जीव को मिलाकर पांच अस्तिकाय हैं।। १५ ॥ इन छह द्रव्यों में एक जीव द्रव्य कर्ता है अन्य द्रव्य कर्ता नहीं हैं। धमं, अवमं और एक जीवद्रव्य असंख्यात प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य हैं अर्थात् इन तीनों द्रव्यों में प्रत्येक-द्रव्य के असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं। छोक और अलोक में व्याप्त रहने वाला जाकाश द्रव्य अनन्त प्रदेशों से सहित हैं। १६ ॥ धमं और अधमं द्रव्य कमसे जीव और पुद्गलों के गमन तथा ठहरने में सहायक हैं और लोकाकाश प्रमाण हैं। वर्तनालकाण वाला कालद्रव्य निश्चय और व्यवद्वार के विद से दो प्रकार का है। आकाश द्रव्य, सब द्रव्यों के लिये अवकाश देने स्प उपकार से सहित हैं।। १७ ॥ स्प, स्पर्ध, वर्ष, गन्य, रस, स्थीस्य, मेद, सीक्षम्य, संस्थान, शब्द, छाया, उद्योत, आतप, अन्यकार और जन्य से पुद्गलों के गुण हैं। भावार्य—इन मेदों में रूप-वर्ण, रस, गन्ध, और स्पर्ध से पुद्गल के गुण हैं और शेष प्रयोग हैं।। १८ ॥ पूद्गलद्रव्य के स्कन्य और लगु की अपेक्षा को मेद हैं। वो दो से लेकर अनन्त प्रदेशों से सहित हैं वे स्कन्य कहे गये हैं और वो सप्रदेश हैं—

रे. पासंक्षेत्रः व० ।

सामीताति स्वाप्ताविक्षिति विकास स्वाप्तिकाति व सीमा कृति पार्थ विकासित विकास स्वाप्तिकाति क्षेत्रात्ति ।१२० सामानात्रात्रात्रात्ति विकासित व्याप्तिकात्ति स्वाप्ति ।१२१ स्वाप्ति वृत्त्वात्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्र ।१२१ स्वाप्ति स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र ।१२१ वे अध्याप्ता कृत्त्रमानावात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र ।१२१ वे अध्याप्ता कृत्त्रमानावात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र ।१२१ स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र ।१२१ स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र ।१२४ संस्थात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र ।१२४ संस्थात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र ।१२५ संस्थात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र ।१२५ संस्थात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र ।१२५ संस्थात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र स्वाप्तात्त्र ।१२५

हितीयादिक प्रदेशों से रहित है वह अनु कहुलाता है। समस्त स्कन्य मेर और संवात से उत्पन्न होते हैं और अनु, भात्र मेर से उत्पन्न होता है।। रेप ।। स्कन्य, संसार सागर में गोता लगाने वाले जीव के कर्म, शरीर, मन और वचन की विविध चेच्टाएँ, प्राण अपान स्वास उच्छ्यास, जीवन गरम, सुस और दु:स को उत्पन्न करते हैं।। रेश ।।

काय बचन और मन की किया रूप जो एक दोन है उसे सर्वक नगवान ने आसंब बहा है र पुष्प और पाप का साधक होने से आसाव के दो जेद कहे गये हैं यही सुभासाव और समामास्य कहरूवि हैं।। २१।। जिनेन्द्र भगवान् में बास्तर के दी स्वामी कहे हैं एक कवायों से सहित और दूसरा कवार्यों से रहित । कवार सहित स्वामी का आवार साध्यक्षत के सिवे भीर कवार रहित स्वासी का जासव ईपीपय के लिये हैं। भाषार्थ-वासव के दी भैद हैं एक साम्प्रश्रीक जासक और दूसरा ईंगिय आजव । सीपराय वर्षात् संसार जिसका प्रयोजन है यह सीपरायिक बालक कहलाता है। यह कवाय सहित बीबों के हीता है और बहुले से लेकर दरावें गुण स्थाम तक होता है। जिस बासन के बाद मात्र प्रकृति और प्रदेश बन्ध होते हैं स्मिति और सनुभाग सन्य गहीं होते जसे र्पियन नामन बहते हैं । यह नामन क्याय रहित नोनों के होता है तथा महरहाने युगासान है जेकर तैरहर्वे गुणस्थान तक ही होता है।। २३.॥ कोघाविक स्थाय, इतिया, महाद कोर जिला के सापराधिक जासव के भेर विद्वारों के द्वारा जानते ओग है। उनके अब है बार प्रांत, मांच और पण्योस प्रमेत होते हैं। मानाचे-सांपराधिक आसन के कवाय, हान्त्रम, सम्बद बोर किया ये चार मुख ग्रेद हैं। इनमें कवाय के क्रीमाविक चार, इन्हिमों के स्वर्धनादि वीच, अवस के दिखादि योग और किया के सन्वत्रसंविधि वादि युक्षीय दशार खेद हैं।। २३ ॥ सीवनात मन्द्रसाव, बातामाव, बाहातभाव, द्रम्य-पश्चिमाण और इतेष-बीर्य के द्वारा उस अस्ति में विवेशता बानवा पादिने । मासद में बो कारण है उसे हना बानवा पादिने । बावस के नासह कुरत हारके कीय और अजीव दश तरह को मेह स्वात है स रह में बीवाविकरण मायून के संदर्भ

स्वान्तास्तर्तं जान्तरायायोवी निष्ठ् त्यानस्यायं जोनगतः । इत्यात्मवेशमयो बेहुभावां सानस्योको दर्यंतस्यामृतेश्य ४२६ बुःचं सोकाकन्यने बेहुभावां तापी हिस्सवेशमं वर्षुपैतन् । एतान्यात्मान्योभयस्याति जासहेकस्याद्धः कारवास्यास्यस्य ११२७ इसने भूते जागुनस्या वतारचे वार्यं सार्थं सागुरागाविना च । बीगः सान्तिः सीचनित्येकमाविः सहेकस्याध्यास्यस्य प्रभेवाः ॥२८ संघो वर्यः केवकी च धृतं मस्तर्वद्वोत्तं नाकिनक्ष्याध्यक्षीवान् । सार्वेक्तोऽवर्णवाको यतीन्त्रेहेंतुर्वन्तोवृष्टिमोहाक्यस्य ॥२९

#### उपसातिः

तीवः परं यः परिकालकेवो भवेरकवायोवयतः स बाहम् । चारित्रमोहास्वहेतुरको जीवस्य जीवाविपदार्थविदिनः ॥३० उत्पादनं स्वस्य परस्य चार्तेः कवायजातं यतिदूवणं वा । संविक्तष्टकिञ्जनतवारवाविः कवायवेद्यास्वकारणं स्थात् ॥३१

दिक तथा क्रोबादि कवायों के कारण एक सौ बाठ भेद हैं तथा अजीवाधिकरण आसव निर्वर्तनां बादि मेदों से युक्त कहा गया है। भावाधं—संरम्भ समारम्य बारम्य, मन वचन काय योग, कृत कारित अनुमोदना जीर क्रोब मान माया लोग इनका परस्पर गुणा करने से २×३ = ९×३ = २७×४ = १०८ शाम्परायिक आसद के एक सी बाठ मेद होते हैं और मूलगुणनिर्वर्तना तथा उत्तर गुण निर्वर्तना के भेद से दो प्रकार को निर्वर्तना, अप्रमृष्टिनिक्षेप, दु:प्रमृष्टिनिक्षेप, सहसानिक्षेप और अनाभोग निक्षेप के भेद से चार प्रकार का निक्षेप, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग के भेद से तीन प्रकार का निक्षण इस तरह ग्यारह प्रकार का बजीवाधिकरण आसव है। २५॥

मात्सर्ग, अन्तराय, प्रदोष, निह्नव, आसादन और उपवात, इस प्रकार आत्मक्त आवार्यों ने प्राणियों के लिये ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण का आलव कहा है।। २६॥ दु:ख, कोक, आफ्रन्वण, ताप, हिंसा और परिदेवन, ये अपने विषय में हों, दूसरे के विषय में हों अयवा दोनों के विषय में हों, प्राणियों के लिये असातावेदनीय के जालव कहे गये हैं।। २७॥ समस्त प्राणियों तथा प्रमुख रूप से अतीजनों पर अनुकम्पा, दान सरायसंस्मादि योग, शान्ति और शौच इत्यादि कार्य सातावेदनीय कर्म के जालव के प्रमेद हैं।। २८॥ सङ्क, धर्म केवली, सर्वश्रमणीत शास्त्र और देव, इनका अवर्णवाद—मिथ्यादोष कथन, सर्विहतकारी आचार्यों के हारा जीवों के लिये दर्शन मोह कर्म का आलव कहा गया है।। २९॥ कथाय के उदय से जीव का जो तीज या मन्द परिणाम होता है उसे जीवादि पदार्यों को जानने वाले आचार्यों ने अच्छी तरह चारित्र मोह कर्म का आलव कहा है।। ३०॥ निज और पर को पीड़ा उत्पन्न करना, कवाय उत्पन्न होना, मुनियों को दोष छगाना, तथा संक्लेश बढ़ाने वाले लिजू और इतों का धारण करना यह सब कवाय वेदनीय

बोसारिक्सो बहुविस्तानकः सहस्तारिकरक्षुकरित विस्पन् । वर्षोनहरक्षिकनम्बुकरराः बुह्मस्ववेद्यासम्बद्धरियानि ॥३२ कोवानु विकानु च स्तानसर्व सीकेक्यकारिकरित स्तेनु । उद्यक्ति सस्तो रस्तिवेदनीयस्त्रास्य हेतुं समुसूवनामान् ॥३३

द्रविसम्ब**त्**य

रतिविनाञ्चनमन्यवनारतिप्रकतमाविकनाहुरनिन्वताः । अरतिवेखचनाव्यवकारमं दुरितञ्जीककनेः सह सङ्गतिम् ॥३४

#### र पनाति।

यो मूकमाबी बनमात्म'झोकात् परस्य झोकास्तुति निम्बनाविः । स जोकवेजाञ्जवकारणं स्यावित्याष्ट्ररायां विविताविकार्याः ॥३५

#### माहिनी

अय भवपरिकामः स्वस्य चान्यस्य वित्यं भववितरविद्यावी भीतिवेद्याणयस्य । भवति सतु विभिन्तं कारणस्यानुक्यं स्रवति नतु क्रयञ्जित् हत्वते कार्यमार्थेः ॥३६

#### उपवातिः

सामुक्तियाचारविधी जुपुप्ता वरायवादोक्तसीस्ताविः । त्रिकिसमाप्तुर्यंतयो जुगुप्तावेद्यास्रवस्थासवदोवहीनाः ॥३७

के आसन का कारण है।। ३१।। दीन मनुष्यों की हैंसी करना, बहुत बक्नास करना, निरन्तर हास्य करने का स्वभाव पढ़ना, तथा धर्म का उपहास आदि करना, इन सब को उत्तम पुरुव हास्य वेदनीय के आसन का कारण कहते हैं।। ३२।। नाना प्रकार की की हाओं में तत्पर रहना तथा शीस और ततों में अवध्य आदि का करना, इन सब को सत्पुरुव, प्राध्यों के रित वेदनीय कर्म के बासन का हेतु कहते है।। ३३।। रित—प्रोति को नष्ट करना, अन्य मनुष्यों को अरित उत्पन्न करना तथा पापी जनों के साथ संगति करना, इन सब को प्रशस्त पुरुव अरित वेदनीय कर्म के तीव आसन का कारण कहते हैं।। ३४।। अपने आपने आपने खोक से जो अत्यक्तिक मूक रहना—किसी से बात भी नहीं करना, दूसरे को धोक उत्पन्न करना, उसकी प्रश्नेसा नहीं करना तथा निन्या आदि करना है वह बोक वेदनीय के आसन का कारण है ऐसा समस्त पदार्थों को जानने बाले आये पुरुव कहते हैं।। ३५।। अपने आम को निरन्तर भयभीत रखना तथा दूसरे को भय उत्पन्न करना, अब वेदनीय के आसन का निरन्तर भयभीत रखना तथा दूसरे को भय उत्पन्न करना, अब वेदनीय के आसन का निरन्तर भयभीत रखना तथा दूसरे को भय उत्पन्न करना, अब वेदनीय के आसन का निरन्तर भयभीत रखना तथा दूसरे को भय उत्पन्न करना, अब वेदनीय के आसन का निरन्तर भयभीत रखना तथा दूसरे को भय उत्पन्न करना, अब वेदनीय के आसन का निरन्तर भयभीत रखना तथा दूसरे को भय उत्पन्न करना, अब वेदनीय के आसन का निरन्तर है।। ३६।। सामुनों की किया और आमार की पुरुव कर्यों का कारण के अनुक्ष्य कार्य को वेसने हैं।। ३६।। सामुनों की किया और आमार की

क्वन्तव्यायोकः स० । २. योक्युति स० योक्युति स० ।

असत्यवादित्वर्शतं च निस्यं वरातिसम्बानगरायनेकान् । प्रवृद्धरागाविक्योरयन्ति स्त्रीवेदनीयाव्यवतेतुमार्यः संदेट वन्त्रवेता स्तोकक्यायता च स्वदारसंतोयगुगाविरीकाः । सतां वरिवातसमस्ततस्येः वृद्यदेनीयाव्यवतेतुरस्तः ॥३९ सदा कथायायिकता वरेषां गुष्टोन्त्रवानां व्यपरोपमञ्च । प्राष्टुः परस्त्रीगमनादिकञ्च तृतीययेष्ठाव्यवतेतुमार्याः ॥४०

**बार्ड्डिबकी डितम्** 

बह्मारम्भपरिप्रहत्वमसमं हिंसाक्रियोत्पादनं

रौद्रध्यानवृतिः परस्वहरणं कृष्णा च छेत्र्या परा ।

गार्थक्यं विवयेषु तीव्रमुदितः स्यान्धरकस्यायुषः

सार्वराजवहेतुरित्यविककानेक्षणेः प्राणिनाम् ॥४१

मायायात्रवहेतुरित्यभिहिता तिर्यंगतेरायुव-

- स्तब्भेदाः परवञ्चनाय पट्ता निःशीलता केवलम् ।

मिण्यात्वाहितवर्भवेशनरतिर्ध्यानं तवार्तं मृतौ

केश्ये हे विदुषां वरेस्तनुमतां नीका च कापोतकी ॥४२

अल्पारम्भपरिप्रहत्वमुक्तिं मत्यांवृद्धः कारवं

सद्व्यासोऽल्पकवायता च मर्जेऽसंक्लेशताविः परम् ।

भद्रत्वं प्रगुणक्रियान्यवहृतिः स्वाभाविकः प्रभयः

स्याबन्यापि परा स्वभावमृतुता शीलव्रतेकनता ॥४३

विधि में ग्लानि करना तथा दूसरे की निन्दा करने में तत्पर रहना, बादि जुगुप्सा वेदनीय के बास्त हैं ऐसा बास्त्र के दोष से रहित मुनिराज कहते हैं ।। ३७ ।। निरन्तर वसत्य बोलने में प्रीति रखना, बूसरे को ठगने में प्रमुख रूप से तत्पर रहना तथा रागादि की अत्यिधिक वृद्धि होना, हुन सबको बायपुरुष स्त्रीवेदनीय कमें का वास्त्र कहते हैं ।। ३८ ।। समस्त तस्त्रों के जानने वाले बाईन्त भगवान् वे सत्पुरुषों के लिये, गर्व नहीं करना, अल्प कषाय का होना तथा स्वस्त्री में संतोष रखना आदि गुणों को पुंचेदनीय के वास्त्र का हेतु कहा है ।। ३९ ।। सदा कषाय की विधिकता होना, दूसरों की गुह्य इन्द्रियों का छेदन करना तथा परस्त्रों ममनादि करना इन सब को वार्य पुरुष नपुंसक वेद का बास्त्र कहते हैं ।। ४० ।।

बहुत आरम्भ और बहुत परिष्ठह का होना, उपमारहित हिंसा के कार्यों को उत्पन्न करना, रीड़ध्यान से अथन होना, दूसरे का धन हरण करना, तीव कृष्ण लेक्सा का होना और विषयों में तीव आसंकि रक्षमा इन सब को पूर्णधान रूपी नेत्रों के धारक सर्वज्ञ मगवान ने प्रणियों के लिये नरकान के आसन का हेतु कहा है। ४१।। श्रेष्ठ विद्वानों ने प्राणियों के लिये मासा को तियंड्य आयु के आसन का हेतु कहा है। उस माया के मेद इस प्रकार हैं—दूसरों को ठमने के लिये चतुराई का होना, शील का अमान होना, मिध्यात्वपूर्ण धर्म के उपदेश में प्रोति रखना, मृत्यु के समय आर्त्तव्यान का होना तथा नोल और कापोत इन वो लेक्याओं का होना।। ४२।। थोड़ा आरम्ब र्म सम्बद्

यदन्ति वैतास सरामाध्यमं शुरांत्रशासंस्थाताषुनी सुनाः । सराज्य वालं समानीकवित्रंशं परं त्र सम्बत्तासमुवारकारणम् ॥४४

माख्यारिणी

मिगरमयय योगवक्रमुर्थ प्रेविसेवारनमास्रवस्य नाम्नः। अञ्चनस्य निमित्तमायमकाः सुभनाम्नः ससु तक्तिपर्वयस्य ॥४९

रन्त्वजा

सम्यक्तवशुद्धिविनवाधिकत्वं शीलवतिव्यक्तिपारवर्षाः । ज्ञानोपवीतः सततं च शक्ताः त्यागस्तकत्वा च परा निकामम् ॥४६

## उपवातिः

संवेगता सामुसमाधिवयावृत्तिक्रियान्युक्ततिरावरेष । जिनागमाधार्यवृक्ष्यतेषु अकिश्च वात्सस्यमपि भृते च ॥४७ आवश्यकाहानिक्शन्ति मागंत्रभाषना च प्रकटा नितान्तम् । एतानि चात्यद्भुततीर्वकृत्वनामाम्रवस्येति निर्मित्तमार्थाः ॥४८ जात्मप्रशंसा च परातिनिन्दा सर्ता बुजाच्छावनमीरयन्ति । ससद्युणोद्भावनया च नीचेन्संकामचस्येव सर्ग निमित्तम् ॥४९

और थोड़ा परिग्रह का होना मनुष्यायु का कारण कहा गया है। इसके सिवाय क्याय का मन्य होना, मृत्यु के समय संबक्षेश आदि का नहीं होना, अत्यक्षिक मध्रपरिकामी होना, छल रहित सरल क्रियाओं का व्यवहार करना, स्वामाधिक विनय का होना तथा शील वर्तों से समुखत स्वमाय में अत्यिषक कोमलता का होना ये सब उसी के विस्तार हैं।। ४३।। सरामसंयम, संयम-संयम, बालतप, अकाम निर्जरा, और उत्कृष्ट सम्यक्त्य इन सब को विद्वान् छोन देवायु का उत्कृष्ट कारण कहते हैं।। ४४।।

तवनन्तर आगम के ज्ञाता पुरुष योगों की कुटिलता तथा सहयमींजनों के साथ होने वासे विसंवाद को अञ्चलनाम कर्म का आसम कहते हैं। शुभनाम का आसम उससे विपरीत है। ४५ ।। सम्मन्त्व को सुद्धि, विनय की अधिकता, शील और अतों में असितचार, अश्वीकन असीपयोप, शिक्ष के अनुसार त्याय, शिक्ष के अनुसार निरुकाम उत्तरह सपस्था, संवेगसा, सामु समाचि, मैक्क वृत्य करने में बादर सहित तत्परता, जिनागम, आचार्य और यहमूत जीवों में सिक, मनवान में मिक, प्रवचन में वात्यव्य, आवश्यकापिहाणि, मोर प्रकट क्य से अस्पविक मार्च अभावत्य करना इन सब को बाद्य पृथ्य आद्यायकारक तीर्यकार प्रकृति के आसम का निवित्त करनो हैं। ४६,५४८ स्थ अपनी प्रवंदा करना, वृत्यों की अत्यावक निन्दा करना, समुवाहों को शुन्हों को अत्यावक निन्दा करना, समुवाहों को गुन्हों को विद्यान सौर अस्पत्रह करना इन सब को नीच

१. प्रशिसंकाका म० ।

#### वियोगिनी

नितरासिय तहिष्यंयो विनयेनावनतिर्युणाविकेषु । मक्साननिरासनं जिनैरितरस्यासवहेतुरौरितः ॥५०

## वसन्ततिलकम्

वानाविकानकरणं परमन्तराय-कर्माश्रवस्य निपदन्ति निमित्तमार्याः । सामान्यतः शुभ इति प्रतिपावितो यः पुण्यस्य तं शृणु सुविकतरतोऽनिधास्ये ॥५१

#### उपञ्चातिः

हिसानृतस्तेयरितव्यवायपरिप्रहेम्यो विरतिर्वतं स्यात् । सा वेशतो भन्न समस्तनश्च प्रकीतिताणुर्महतीति सिद्धः ॥५२ स्वैयार्थमेवामय भावनाः स्तुः सर्वन्नविष्टाः वलु पञ्च पञ्च । सिद्धास्पर्वं सौविमवावस्कोतिःश्रेणयो भव्यवनस्य नान्याः ॥५३

#### वंशस्थम्

परां मनोगुप्तिमयेवणाविकं ववन्ति सन्तः समितित्रयं परम् । प्रयत्नसंबीकितपानभोजनं वतस्य पूर्वस्य हि पक्क भावनाः ॥५४

गोत्र कर्म के बाज़व का निमित्त कहते हैं ॥ ४९ ॥ इससे बिलकुल विपरीत प्रवृत्ति का होना,
गुणाधिक मनुष्यों में बिनय से नम्रता का भाव होना और मद तथा मान का निराकरण करना
इन सब की जिनेन्द्र मगवान् ने उच्च गोत्र का आस्रव कहा है ॥ ५० ॥ दान खादि में बिष्न
करना, इसे बार्य पृष्य बन्तराय कर्म के आस्रव का उत्कृष्ट निमित्त कहते हैं। सब इसके बागे जिसे
सामान्य रूप से शून कहा गया है उस पृष्य कर्म के बास्रव को विस्तार से कहूँगा, उसे सुनो ॥५१॥

हिंसा, झूठ, चोरी, कुशोल और परिग्रह इन पाँच पापों से निवृत्ति होना वत है। है भद्र ! वह निवृत्ति एकदेश और सर्वदेश से होती है। सत्पुरुषों ने एकदेश निवृत्ति को अणुवत और सर्वदेश निवृत्ति को महावत कहा है। १२।। इन व्रतों की स्थिरता के लिये सर्वज्ञ भगवान् के इस्त्रुक निवृत्ति को महावत कहा है।। १२।। इन व्रतों की स्थिरता के लिये सर्वज्ञ भगवान् के इस्त्रुक मही हुई पाँच पाँच भावनाएँ होती हैं। ये भावनाएँ मोलक्ष्मी महल पर चढ़ने के इस्त्रुक मध्यबीय के लिये मानों नसेनी है बन्य कुछ नहीं।। ५३।। उत्कृष्ट मनो गृप्ति, एवणा बादिक तीन उत्कृष्ट समितियाँ तथा प्रयत्नपूर्वक देखे हुए भोजन पान का ग्रहण करना इन पाँच की सत्युक्ष

१. वितीयपादो मालभारिच्याः । २. सर्वज्ञदृष्टाः म० ।

### इन्द्रवंशा ''

क्रोवस्य लोभस्य च भीषताया हास्यस्य चाभित्यजनं प्रचक्षते । सूत्रानुसारेच च भावणं बुषाः सत्यव्रतस्यापि च पञ्च भावनाः ॥५५

### वंशस्थम्

परोपरोवाकरणं विसर्जिते युहे च झून्ये वसतिः स्वपक्षके । सवाऽविसंवाद इति प्रचक्षते सुर्येक्ययुद्धचा सह पक्ष भावनाः ॥५६

# सार्द्छविकी डितम्

स्त्रीरागादिकवाभुतेर्विरमणं तच्याच्सालोकन-त्यागः पूर्वरतोत्सवस्मृतिपरित्यागो विवामुसमैः । वृष्येष्टाविरसस्य वर्जनमपि स्वाङ्गप्रमोवक्रिया-पायः पद्म व भावना निगविता बहुावतस्य स्फुटम् ॥५७

## , उपनातिः <sup>४</sup>

मनोहरेष्वप्यमनोहरेषु सर्वेन्त्रियाणां विषयेषु पञ्चसु । सुरागविद्वेषविवर्जनं सतामकिञ्चनत्वस्य च पञ्च भावनाः ॥५८

अहिंसा वर्त की भावनाएं कहते हैं ॥ ५४ ॥ क्रोघ, लोम, भीरत और हास्य का त्याग करना तथा बागम के अनुसार वचन बोलना इन सबको सत्पुरुष सत्यवत की पांच भावनाएं कहते हैं ॥ ५५ ॥ परोपरोधाकरण—अपने स्थान पर ठहरते हुए मनुष्य को नहीं रोकना, विमोखित गृहावास, शून्य गृहावास, अपने पक्ष में सदा विसंवाद नहीं करना और उत्तम मैक्यणुद्धि इस सबको अचीर्य वर्त की पांच भावनाएं कहते हैं ॥ ५६ ॥ स्त्रियों में रागादि बढ़ाने वाली कथाओं के सुनने का त्याग करना, उनकी सुन्दरता के देखने का त्याग करना, पूर्व काल में भोगे हुए रतोत्सव के स्मरण का त्याग करना, कामोत्तेजक इष्ट रसादि का त्याग करना, और अपने शरीर को प्रसन्न करने वाली क्रियाओं का त्याग करना, उत्तम ज्ञानी जनों के द्वारा बहुमच्यं वर्त की ये पांच मावनाएँ स्पष्टक्प से कही गई हैं ॥ ५७ ॥ समस्त इन्द्रियों के मनोज और अमनोज विषयों में राग द्वेष का त्याग करना ये पांच अपरिग्रह वर्त की मावनाएँ हैं ॥ ५८ ॥

कृत्वाश्रवोद्धसपुरावसतिप्रवेशायन्योपरोजकरणं परसाधिहेतोः । मिलामगुद्धिसहवर्मवरानुवादावेते च चौरिकमहास्रतपञ्चक्षोदाः ।।

१. प्रथमपाद इन्द्रवजाया । २. इतोऽमे म० पुस्तके एक्षोकोऽययधिको दृश्यते परन्तु पुनरुवत्वाद्यन्यस्याङ्गं न प्रतिभाति—

३. प्रायः म० व० । ४. वत्र प्रवयः पाद उपेन्द्रकजावा द्वितीयः पाद इन्द्रवंशायाः शेषी दी वंशस्यस्य ।

#### वसन्ततिसकम्

हिंसाविषु स्फुटमिहैव परत्र चापायावद्यवर्शनमनन्यथिया निकामम् । संसारवासचकितेन सुभावनीयमन्तर्धनं शमवतामिवमेव सारम् ॥५९

#### उपजातिः

सर्वेषु सस्त्रेषु च भावनीया मैत्री प्रमोदश्च गुणाधिकेषु । कारम्यमार्तेषु च दुःखितेषु सदाऽविनेयेषु पराम्युपेक्षा ॥६०

कायस्वभाषो जगतः स्थितिश्च संवेगवैराग्यनिमित्तमार्येः। संचिन्तनीयं सततं यचावत्समासतो बन्धमुदाहरिच्ये ॥६१

निष्यात्वनावाविरतित्रमादाः कवाययोगाः ललु हेतवः स्युः । बम्यस्य मिष्यात्वमपि प्रतीतं प्रचक्षते सप्तविधं मुनीन्द्राः ॥६२

विविद्याणां विवयप्रभेदान्नरेन्द्र षट्कायविकल्पतक्च । द्विषड्वियां चाविरातं प्रतीहि तामेव चासंयममित्युक्तन्ति ॥६३

संसार वास से भयभीत मनुष्य को एकाग्रवित्त होकर हिंसादि के विषय में ऐसा स्पष्ट विचार करना चाहिये कि ये पाप इसी लोक में अपाय—विच्न बाधाओं और परलोक में पाप बन्ध के कारण हैं। वास्तव में ऐसा विचार करना ही शान्त मनुष्यों का श्रेष्ठ अन्तर्धन—अन्तरङ्ग सम्पत्ति है। ५९।। समस्त प्राणियों में मैत्रीभाव, गुणाधिक मनुष्यों में प्रमोदभाव, दुःसी तथा पीड़ित मनुष्यों में काष्ठ्य भाव और अविनेय जीवों में सदा उपेक्षाभाव का चिन्तन करना चाहिये। ६०।। आयंपुरुषों को संवेग और वैराग्य के लिये शरीर का स्वभाव तथा जगत् की स्थिति का निरन्तर चिन्तन करना चाहिये। अब इसके आगे संक्षेप से बन्धतत्त्व का यथार्थ वर्णन करेंगे।। ६१।।

मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कवाय और योग ये पांच निर्वय से बन्ध के कारण हैं। इसमें प्रसिद्ध मिध्यात्व को मुनिराज सात प्रकार का कहते हैं। भावार्य—एकान्त, विपरीत, संकाय, अज्ञान, वैनयिक, गृहीत और अगृहीत के मेद से मिध्यात्व सात प्रकार का कहा है। वन्य सम्थों में मिध्यात्व के पांच या दो मेद कहे गये हैं पर यहाँ पांच और दो मेदों को मिछा कर सात मेदों का निरूपण किया गया है।। ६२।। हे राजन्! छह इन्द्रियों के विषयों तथा छह काय के जीवों के विकल्प से विरति—निवृत्ति न होने को बारह प्रकार की अविरति जानो। इसी को मुनिराज असंबम

#### उपवातिः"

शुद्धपष्टकस्यायमबिद्धिवसमधानाविकानां विषयप्रभेदतः । सद्भिः प्रमावा नरनाय क्रीसिसास्वनेकभेदा इति धैनशासने ॥६४

## वंशस्यस्

कथाममेदानम् पञ्चविवाति वदन्ति सन्तः सह नोकवायकैः। दश्जिमियोगविकस्पमेकतः परं च विवाह्य पश्चिमर्युतम्।।६५

# **पार्**लविकीडितम्

एते पद्म हि हेतवः समुदिता बन्यस्य सिन्याहको निभ्यात्वेन बिना त एव गदिताः क्षेषास्त्रयाणामपि । निश्रा चाविरतिक्च देशविरतस्यान्ये विरत्या बिना बक्षस्य वय एव क्षेत्रकमिति प्राज्ञेः प्रमादादयः ॥६६

कहते हैं ॥ ६३ ॥ हे नरनाथ ! आगम के जाता सत्पृष्यों ने आठ शुद्धियों तथा उत्तम क्षमादिक धर्मों के विषय भेद से जिनायम में प्रमाद के अनेक मेदों का वर्णन किया है। भावार्य-भाव. काय, विनय, ईर्यापय, भैक्ष्य, शयनासन, प्रतिष्ठापन और बाक्य गुद्धि के भेद से शुद्धियों के आठ भेद होते हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव बादि धर्म के दश मेद प्रसिद्ध हैं। इन सब विषयों के मेद से प्रमाद अनेक प्रकार का माना गया है ॥ ६४ ॥ सत्पुरुष हास्यादिक के कवायों के साथ मिला कर कवाय के पच्चीस मेद कहते हैं। एक विवक्षा से योग के तेरह और दूसरी विवक्षा से पन्द्रह विकल्प जानना चाहिये। मावार्य-मन, वचन, काम के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पन्द होता है उसे योग कहते हैं। सामान्य रूप से इसके मनोधोग. वजनयोग और काययोग की अपेक्षा तीन भेद होते हैं। इनमें मनोयोग और वननयोग के सत्य, बसत्य, उमय और अनुभय के भेद से चार-चार मेद होते हैं और काय योग के खीदारिक, बीवारिक मिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कामंणकाय के मेद से सात भेद होते हैं। इन सबको जिलाने से योग के पनद्रह भेद होते हैं। इनमें बाहारक भीर बाहारक मिश्र ये वो योग कदाचित् ही किसी षष्ठगुण स्थानवर्ती मुनि के होते हैं इसिछये उनकी विवक्षा न होने पर योग के तेरह भेद और उनको विवक्षा होने पर पन्द्रह चेद होते हैं ऐसा जातना चाहिये॥ ६५॥ मिध्यादृष्टि जीव के ये पांचों बन्त्र के कारण हैं। सासाहन, मिश्र और असंग्रत सम्यादष्टि इन तीन गुणस्थानवर्ती जीवों के बिस्यास्य के बिला चार बल्ब के कारण है। देश बिरत के मिश्र अविरति, तथा कथाय प्रमाद

१. इन्द्रबंधावंशस्ययोर्मेलनादुपकातिः ।

२. प्रमादोऽनेकविषः ॥ ३० ॥ भावकायविनयेर्याप्यानेश्यस्यस्याममः तिष्ठापनवास्पगुदिलक्षणावृविषर्ययन् उत्तमस्रवामार्ववार्ववश्रीषस्त्यसेयमतपस्यामाकिञ्चम्यसङ्ग्राच्योवितियवातुत्साङ्गेदादनेकक्षित्रः, प्रमादोऽवसेयः । राजवातिक २० ८ स ० १ ।

द्वाबन्यो क्रमतः प्रमावरहिसावुस्तै चतुर्णं पुनः शान्तकोणकवाययोरपि जिनस्यैकः सयोगस्य च । गोगी योगविर्वाजतो जिनपतिनिर्मुक्तबन्यक्रियो ' बन्धो योगनिमिसको हि बिगमे तेवां कथं जायते ॥६७

#### वियोगिनी

नितरां सकवापसूचतः सस् जीवो नृप कर्मणः क्षमान् । परमाबहतीति पुदगकान्स तु बन्धः परिकीतितो जिनैः ॥६८

#### मालमाविणी

प्रकृतिः स्थितिरप्युदारबोधैरनुभागस्य समासतः प्रदेशः । इति तद्विषयः प्रकीतिता यैस्तनुमाखन्मवनेषु बम्भ्रमिति ॥६९

#### उपजातिः

हो<sup>3</sup> योगहेतू प्रकृतिप्रदेशी बन्धी भवेतां तनुभृदगणानाम् । सदा परो हो च कषायहेतू स्थितिश्च राजन्ननुभागबन्धः ॥७०

#### इन्द्रवजा

ज्ञानावृतिर्वृष्टिवृतिश्च वेद्यं मोहायुषी नाम च नामतोऽमी । गोत्रान्तरायाविति सम्यगष्टावाद्यस्य वन्यस्य भवन्ति भेवाः ॥७१

और योग ये बन्ध के कारण हैं। षष्ठगुणस्थानवर्ती मुनि के अविरित्त भी छूट जातो है इसिल्ये प्रमाद कषाय और योग ये तीन हो बन्ध के कारण हैं ऐसा झानी जनों ने कहा है।। ६६।। उसके आगे सप्तम, अष्टम, नवम और दशम इन चार गुणस्थानवर्ती जीवों के प्रमाद भी छूट जाता है अतः कषाय और योग ये दो बन्ध के कारण कहे गये हैं। उपशान्त मोह, क्षोणमोह और सयोग केवलो जिन, इनके एक योग हो बन्ध का कारण है। अयोगकेवलो भगवान् बन्ध किया से रहित हैं क्योंकि बन्ध योग के निमित्त से होता है अतः योगों का अभाव होने पर उनके बन्ध कैसे हो सकता है?॥ ६७॥

है राजन् ! यह जीव निश्चय से अत्यन्त सकषाय होने के कारण कर्म रूप होने के योग्य पुद्गल परमाणु में को जो प्रहण करता है जिनेन्द्र भगवान् ने उसे ही बन्ध कहा है ॥ ६८ ॥ उत्कृष्ट ज्ञान के धारक जीवों ने संक्षेप से बन्ध के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश ये चार भेद वहे हैं। इन बन्धों के कारण ही यह जीव संसार रूपी वन में निरन्तर भ्रमण करता है ॥ ६९ ॥ है राजन् ! जीवों के प्रकृति और प्रदेश से ये दो बन्ध योग निमित्तक हैं और शेष दो—स्थिति तथा अनुभाग बन्ध कथाय हेतुक हैं ॥ ७० ॥ नाम की अपेक्षा प्रकृति बन्ध के ज्ञानावरण, दर्शनावरण,

१. बन्धत्रयो म० । २. सक्षायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्युवृगळानावले स बन्धः—त० सू ।

३. जोना पयडिपदेसा ठिदि अणुपाना कसायदो होति ।

अपरिषदुष्ण्ठिष्णेसु य बंबहिदिकारणं णत्य ॥ —कर्मकाण्ड ।

## वसन्ततिकक्त्

ाक्तास्तु पञ्च नव च क्रमतस्त्या ही विद्रमणुंता मुनिष्णेरच विश्वतिश्च । हो इपाहती नुबर समयुता च वष्टि-हीं सोक्तरमङ्गतिबन्धविधास्य पञ्च ॥७२

# वार्कविकीडितम्

आद्यानां तिसृणां परा स्थितिरयो त्रिशत्समुद्रोपमा कोटीकोटच इति सूत्रन्ति सुषियो घीरान्तरायस्य च। मोहास्यस्य च सप्ततिद्विगुणिता पिक्तिद्व नाम्नस्तया गोत्रस्य त्रिभिरायुषोऽपि सहितास्त्रिशत्समुद्रोपमाः ॥७३

#### उपजाति:

हिषम्पुर्त्ता हापरा स्थितिः स्याहेकस्य चाष्टाविष नामगौत्रयोः । अधेतरेषां कथिता च राजन्नत्तर्मुहर्तेति समस्तवेविभिः ॥७४

वेदनीय, मोह, आय, नाम, गोत्र और अन्तराय ये बाठ मेद अच्छो तरह होते हैं।। ७१ ॥ हे नरश्रेष्ठ! मुनिराजों ने क्रम से पांच, नौ, दो, छब्बोस, चार, सबसठ, दो और पांच इस प्रकार उत्तर प्रकृति बन्ध के भेद कहे हैं। भावार्य-ज्ञानावरण के पांच, दर्शनावरण के नी, वेदनीय के दो, मोहनीय के छन्त्रीस, बायू के बार, नाम के सब्सठ, गोत्र के वो और अन्तराय के पांच उत्तर-भेद हैं। भावार्य-आगम में मोह कर्म के बद्राईस भेद बतलाये गये हैं यहाँ छव्दोस भेद कहने का तारपर्य यह है कि उन अट्राईस में सम्पञ्जिषध्यात्व और सम्यक्त प्रकृति इन दो का बन्ध नहीं होता उनका मात्र सस्य और उदय रहता है। यहाँ बन्ध का प्रकरण होने से उन दो को छोड कर शेव छन्द्रीस मेद ही कहे गये हैं। इसी प्रकार नाम कर्म के अमेद विवक्षा में स्थालीस और भेद विवक्षा में तेरानवे भेद कहे गये हैं। यहां सद्सठ भेद कहने का तार्यम यह है कि माचार्यों ने कमी की बन्ध दशा में पांच बन्धन और पांच संघात को पांच शरीरों में ही गर्भित किया है इसी तरह स्थ, रस, गन्ध और स्पर्श इनके बीस भेदों का ब्रहण न कर बन्धदशा में चार का ही ग्रहण किया है इस तरह दस और सोलह इन छन्बीस प्रकृतियों को तेरानवे प्रकृतियों में से कम करने पर नाम कमें की सहसठ प्रकृतियां ही शेष रहती हैं ॥ ७२ ॥ हे बीर ! आदि के तीन तथा अन्तराय इन चार कभी की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ा-कोड़ी सागर, मोह की सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र की बोस कोड़ा-कोड़ी सागर और आयू कर्म की तेतीस सागर उत्कृष्ट स्विति है ऐसा पुधीजन-जानी जन कहते हैं ।। ७३ ।। हे राजन ! बेदनीय कर्म की बारह मुहुतं, नाम और धोत की जाठ मुहुतं तथा क्षेत्र कमों को अन्तर्मुहुतं प्रमाण अधन्य स्थिति सर्वञ्ज देव ने कही है।। ७४।।

भाषेरवामन्तगुणं सवस्ते रावानकाले रसमात्महेतोः। स्थानैः समुत्पावयति स्वयोग्यैः कर्मप्रवेशेष्वस्तिलेषु जीवः ॥७५

# शार्लविकी दितम्'

एकवित्रिवर्ताभरित्यभिहितो बन्बोऽनुभागोऽङ्गिनां धातीनां सक्छावबोधनयनैः स्थानैक्चतुर्णां जिनैः ।

राजन् विजित्वतुभिरेकसमये स्वप्रत्ययेनाहृतः शेषाणां च भवेण्युभाशुभकलप्राप्तेः उपरं कारणम् ॥७६ वसन्तिलिकस्

ज्ञानेक्षणावरणवेशवृतिश्व यान्ति विष्नैनृ वेबसहिताश्चरमाः कषायाः । स्यानैश्वतु मिरिति सप्तवश त्रिभिश्व सप्तोत्तरं शतमुपैत्यनुभागवन्यम् ॥७७

जीव, कमीं के प्रहण काल में अर्थात् प्रकृति बन्ध के समय ही आत्म निमित्तक अपने योग्य भाव रूप स्थानों के द्वारा समस्त कर्म प्रदेशों में जो अनन्त गुणा रस उत्पन्न करता है वह अनुमाग बन्ध कहलाता है।। ७५।। हे राजन्! पूर्णज्ञान रूपो नेत्रों के धारक जिनेन्द्र भगवान् ने ऐसा कहा है कि प्राणियों के जो चार घातिया कर्मों का अनुभाग बन्ध होता है वह एक, दो, तीन और चार स्थानों से होता है तथा शेष कर्मों का अनुभाग बन्ध अपने कारणों से होता हुआ एक समय में दो, तीन और चार स्थानों से होता है। यह अनुभाग बन्ध जीवों के शुभ-अशुभ फल की प्राप्ति का परम कारण है। भावार्थ—अनुभाग बन्ध के शक्त को अपेक्षा लता, दार, अस्थि और शेल ये चार भेद हैं अर्थात् इनमें जिस प्रकार क्रम क्रम से अधिक कठोरपना है उसी प्रकार अनुभाग में भी उन्तरोन्तर कठोरपना है। घातिया कर्मों में लता आदि चारों भेद रूप अनुभाग होता है। यह अनुभाग, मिध्यात्वादि गुणस्थानों में संमव होने वाले अपने परिणामों के अनुसार होता है। यह अनुभाग हो जीवों के शुभ-अशुभ फल का प्रमुख कारण है। इस तरह मूल प्रकृतियों के अनुभाग बन्ध का वर्णन कर आगे उत्तर प्रकृतियों के अनुभाग बन्ध को चर्चा करते हैं।। ७६।। ज्ञानावरण और दर्शनावरण की देशघाति सम्बन्धी सात प्रकृतियों (चार ज्ञानावरण और तीन दर्शनावरण), अन्तराय की पांच प्रकृतियाँ, पुंवेद एक और संज्वलन कथाय की चार प्रकृतियाँ ये सत्तरह

१. समस्तैः स बानकाले म० । २. चतुर्मिरेव विहितो म० । ३. परः कारणम् म० ।

४. अत्र संदर्भे कर्मकाण्डस्येमा गाथा द्रष्ट्याः मत्ता य लदावारूअट्ठीसेलोवमाहु घादीणं । वार अगंतिममागोत्ति देसवादी तदो सञ्बं ।। १८० ।। देसोत्ति हवे सम्मं तत्तो वारू अगंतिमे मिस्सं । सेसा अगंतमागा अद्वित्तिला पद्धवा मिच्छे ।। १८१ ।। आवरणदेसवादंतरायसंजलणपुरिससत्तरसं । बदुविषभावपरिणदा तिविधा भावा हु सेसाणं ।। १८२ ।। अवसेसा पयडीओ अवादिया चादियाण पडिभागा । ता एव पुण्णपावा सेसा पावा सुगेसत्ता ।। १८३ ।।

# वार्कविकीविक्य्

नामप्रत्ययसंयुता इति जिनैः श्रीकाः समं सर्वतो

योगानां सुनिक्षेत्रतः समुदिता सुक्ष्माः स्थिताः पुरुगलाः ।

एकक्षेत्रमनुप्रविदय सक्लेब्बारसप्रवेशेषु ये-

**ऽनन्तानन्तधनप्रवेशसहिताः कर्मत्वमायान्ति ते ॥७८** 

#### उपजातिः

सहेदनीयं शुज्युक्तमायुः सज्ञामयोत्रे च वदन्ति पुष्यम् । जिनेस्ततोऽन्यत्वालु पापमुक्तं सत्संवरं व्यक्तमयाभिषास्ये ॥७९ जिनेनिरोशः परमाजवाणामुदाहृतः संवर इत्यमोधैः । स इत्यमावहितयेन भिन्नः स्यादं हिप्रकारो सुनिभिः प्रशस्यः ॥८०

## वंशस्थम्

मुनीइवरैः संसृतिकारणक्रियानिवृत्तिक्तः सलु भावसंवरः । स तक्षिरोवे सति कर्मपुव्यक्तप्रहेकविच्छित्तरपीतरौ मतः ॥८१

प्रकृतियां लता आदि चारों स्थानों से और शेष एक सी सात प्रकृतियां लता भाग को छोड़कर शेष तीन स्थानों से अनुवाग बन्ध को प्राप्त होती हैं।। ७७ ॥ विनेन्द्र भगवान् ने ऐसा कहा है कि कमं प्रकृतियों के कारण से सहित, एक साथ सब पर्यायों में योगों की विशेषता से इकट्टे हए. सूक्म, एक क्षेत्रावगाह रूप से समस्त बास्म प्रदेशों में स्थित, अनन्तानन्त चन प्रदेशों से सहित जो पूद्गल परमाण हैं वे ही कर्मपन को प्राप्त होते हैं, यही प्रदेश बन्ध कहलाता है। भावार्थ-असंख्यात प्रदेशी आत्मा के समस्त प्रदेशों में योग विशेष से संचित जो अनन्तानन्त कार्मण वर्गणारूप पुद्गल परमाण अवस्थित हैं वे ही रागादि भावों का निमित्त पाकर कर्मरूप परिणत हो जाते हैं। इस जीव के प्रस्थेक समय सिद्धों के अनम्तवें भाग और अभव्य राशि से अनन्तगुणें कर्म परमाण्डों के विण्डरूप समय प्रबद्ध का बन्ध होता है। बन्ध होते ही उस समयप्रबद्ध का ज्ञानावरणावि सात कर्मों और आयुबन्ध के समय बाठ कर्मों में विभास हो जाता है। सबसे अधिक माग वेदनीय को प्राप्त होता है उससे कम मोहनीय को उससे कम किन्तु परस्पर में समान ज्ञानावरण दर्शनावरण अन्तराय को, उससे कम किन्तु परस्पर में समान नाम और गोत्र को तथा सबसे कम भाग आय को प्राप्त होता है। प्रदेश बन्च का मुख्य कारण योग है ॥ ७८॥ साता देदनीय, शून वास् ( तिर्यञ्च, मनुष्य और देव ), ज्ञुभ नाम और अभ गोत्र को पूच्य कर्म कहते हैं इससे सेव कर्म को जिनेन्द्र अगवान ने पाप कर्म कहा है। अब इसके आगे स्पष्ट रूप से संवरतस्य का कथन करेंगे ११ ७६ ।)

बीवन को सार्थक करने वाले जिनेन्द्र समयान् ने आसवों के अच्छी सरह एक बाने को संबर कहा है। यह संबर क्रम और आव के श्रेद से वो प्रकार का होता है। यह दोनों ही प्रकार का संबर मुनियों के द्वारा प्रशंतनीय है 11 ८० 11 मुनीस्वरों ने संसार के कारणभूत किवाओं से

### बसन्ततिस्कम्

गुप्त्यन्वितैः समितिवर्मेनिरन्तरानुप्रेक्षा परीवहजयैः कथितश्वरित्रैः । व्यक्तं जिनैः स सस्तु संवर एव सारः स्यान्तिजराय तपसेति च विश्वविद्भिः ॥८२

# **बार्ड्**लविकी**डितम्**

सम्बग्धोगविनिप्रहो निगबितो गुप्तिस्त्रिषासौ बुषै:-र्बागुप्ति: सकु कायगुप्तिरनद्या गुप्तिस्तथा चेतसः । ईर्वायाः समितिः परा च वचसोऽप्यादाननिक्षेपयो-स्त्यांस्य च पञ्चमी च समितिः स्यादेषणाया विधिः ॥८३

#### वालिनी

क्षान्तिः सत्योक्तिर्मार्वेवं चार्जवं च श्रेयः शौचं संयमः सत्तपश्च । त्यागाकिक्रन्यब्रह्मचर्याण धर्मः श्रोक्तो विद्भिः स्यादृशैतानि लोके ॥८४

#### उपजातिः

उज्ञान्यकालुष्यमधो तितिक्षां सवाप्यमित्राविषु बाधकेषु ।
मत्सु प्रशस्तेषु च साधुवाक्यं सत्यं यथाक्षास्थितिसंयुतं वा ॥८५
ववन्ति जात्याविमवाभिमानप्रहोणतां मार्ववमार्जवञ्च ।
अवक्रतां कायवधोमनोभिः शौषं च कोभाद्विनिवृत्तिरेका ॥८६
प्राणीन्त्रयाणां परिहार एको यः संयमं तं निगवन्ति सन्तः ।
कर्मक्षयाणं परितप्यते यसपद्य तद्वावदाभेवभिन्नम् ॥८७

निवृत्ति होने को भावसंवर कहा है और भावसंवर के होने पर कमं पुद्गलों के ग्रहण का छूट जाना द्रव्य संवर माना है।। ८१।। सर्वंज्ञ जिनेन्द्र भगवान् ने स्पष्ट कहा है कि वह संवर, गुप्ति, समिति, धमं, अनुप्रेक्षा, परिषह जय और चारित्र के द्वारा होता है। यह संवर श्रेष्ठ तत्त्व है तप के द्वारा संवर और निजंरा दोनों होते हैं।। ८२।। अच्छी तरह योगों का निग्रह करना गुप्ति कहा गया है। विद्वानों ने गुप्ति के तीन भेद कहे हैं—वचनगुप्ति, कायगुप्ति, और मनोगुप्ति। समिति के पांच भेद हैं—ईयांसमिति, भाषा समिति, आदाननिक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति और पांचवीं एषणा समिति।। ८३।। क्षमा, सस्यवचन, मादंव, आजंब, श्रेष्ठ शौच, संयम, सस्यवत्तप, त्याग, आर्किचन्य और बह्याचर्यं, ये दस लोक में विद्वानों के द्वारा धर्मं कहे गये हैं।। ८४।।

बाबा पहुँचाने वाले सनु आदि में भी सदा कालुष्यभाव नहीं करने की क्षमा कहते हैं। साधु तथा प्रशस्त जनों के साथ आगम की आज्ञानुसार श्रेष्ठ वचन बोलना सत्य कहलाता है। ।। ८५ ।। आति आदि के मद से होने वाले अभिमान को छोड़ना मार्दव घर्म है। मन, वचन, काय की सरलता को आजंब कहते हैं। लोभ से अद्वितीय विरक्ति होना शौच घर्म है।। ८६ ।। प्राणि हिंसा तथा इन्द्रिय विषयों का जो असाधारण त्याग है उसे सत्युक्य संयम कहते हैं। कमों का क्षम

नयस्यायुनिता परा च विविधः कर्मालवः संवरः। सम्बङ्गिर्वरणं भागवयः सुवयासस्य व गर्मेन्यिते-

बॉबेर्सम्मता तथा दिवसपूरीका इसाः श्रेयसे ॥८९

रूपं पोवनसाम्हलान्यपो जोबोपभोगो वयु-

बीब स्वेष्ट्रसमाममा असुरक्षिः सीभाग्यथान्योदयः ।

नो निस्याः स्कूटमास्थनः समुविका सन्तेमधान्यामृते

वेका इत्यमुचिन्तयम् सुचिवः सर्वे सहामित्यताम् ॥९०

व्याविकाषभगंकरे सबबने मोहेद्धरावानके

हन्तं प्रत्युमुमारिया सरभसं क्रोडीकृतंः रक्षित्म । आत्मेणीयुकं जिनेन्द्रवचनावरिमन्परे नेशते

निजाका इति भाषपत्यकार्यं भव्याः भवोत्कक्रितः ॥९१

संसार : बस् कर्मकारणवशाण्यीयस्य सन्मासरा-

वाप्तिवंन्युविपर्ययेवंष्ट्रविधेर्गत्यक्षयोन्याविभिः।

कि वा साम्प्रतमेष यत्र तनवीऽध्यात्मात्मना भावाते

तस्मिन्नीवृत्ति कीवृत्ती बत विदां व कुर्वन्तु सन्तो रतिम् ॥९३ "

करने के लिये जो तथा जाता वह बारह प्रकार का तप है।। ८७ ॥ समीचीन शास्त्र बादि का देखा त्याग है। 'यह मेरा है' इस प्रकार के अधिप्राय का त्याग करना वाकिञ्चन्य है और मुख्यों के समीप निवास करना तथा उत्तम बेरान्य रूप परिवृति का होना बहानमें है ॥ ८८ ॥

जानी जनों ने व्यनित्य, बदारम, संसार, एकरव, अन्यस्त, दारीर की अत्यक्ति अद्यक्तिक अद्यक्तिसा. अनेक प्रकार का कर्मास्तव, संबर, सम्बक् निर्वास, लोक, धर्म स्थिति का स्वास्थातस्य और मोधि की दुर्लमता इन बारह अनुप्रेक्षाओं का कल्याण के लिये निस्पण किया है ॥ ८९ ॥ स्प यौजन बाय दिल्हमों का समृह, सोगोपनोग, शरीर की सामर्थ्य, इट समागम, धन की प्रीति, तथा सीमान्य और भाग्य का तदय इस प्रकार झान क्यी नेत्र के सिवाय को अन्य पदार्थ अपने पास एकत्रित हुए हैं वे स्पष्ट ही निरंध नहीं हैं, इस साह समस्त विद्युजन सवा अविश्वता का विन्तवन करें ।। ९० ।। व्यक्ति रूपी विकारियों से अयंकर, तथा मोह रूपी प्रयुख बाबानक से सहित इस संखार रूपी वन में मुख्य रूपी सिंह के द्वारा मारने के सिये केन के स्वेट हुए बाह्या रूपी भूग के बुक्ते की रक्षा करते के किये विनेन्द्र भगवान के क्याबों के विचाय सिथ अरदि समा कीय समार्थ नहीं है इस प्रकार संकार का उरकद्भन करने वाले-पोकाशिकायों जीव नहारण मानंता का विस्तानन करें ॥ रर ॥ कर्म क्य कारणों के वध, बाँछ, दिलाय, योजि वाजि जाना शमुओं के द्वारा और को

The state of the s

जन्तस्याधिकरावियोगमरणव्यावृत्तिवु:सोस्था-वामक्जन्महानेक एव मितरां सीवामि मे नापरे। विद्यन्ते सहदो न चापि रिपबो न शातवः केवलं धर्मो बन्धुरिहापरत्र च परामित्येकतां चिन्तवेत् ॥९३ अन्योऽहं नितरां शरीरत इतो बन्धं प्रति प्रायशः सत्येक्येऽप्यत्र स्थानाहितभिदो भेदो मभास्त्यस्य च । आत्मा ज्ञानमयो विनाशरहिलोऽप्यशं वपुर्नेहकरं सामं बाहमनक्ष इत्यपधनात्संचिन्तयेदन्यताम् ॥९४ अरयन्ताश्चि, योनिसंभवतया शक्वन्निसंगीशुचि त्वङ् मात्रावृतिपृतिगन्विकृनवद्वारं कृमिव्याकुलम् । विण्युत्रप्रसम् त्रिवोचसहितं नद्धं शिराजालकै-बींशर्सं बपुरेतवित्यशुचितां मान्यः सतां मन्यताम् ॥९५ उक्तास्त्वाक्रवहेतवः सह जिनेरक्षेः कथायादयो वु साम्भोनिषिपातिनो हि विषयास्तेषामिहापुत्र च। आत्मा तहशगस्यतुर्गेतिगुहां मृत्यूरवाध्यासिसा-मध्यास्ते ध्रुवमास्रवस्य सुवियो ध्यायन्तु बोचानिति ॥९६

जो जन्मान्तर-अन्य पर्याय की प्राप्ति होती है निक्चय से वही संसार है। अधिक क्या कहा जावे ? जिस संसार में इस समय भी यह जीव अपने आपके द्वारा अपना पुत्र हो जाता है ऐसे उस संसार में खेद है कि सत्पृष्ठ कैसे प्रीति का अनुभव करें ? ।। ९२ ।। जन्म, रोग, बृद्धापा, वियोग, मरण तथा तिरस्कार जिनत बु:खों के सागर में में अकेला ही डूबता हुआ अत्यन्त दुखी हो रहा हूँ न अन्य मित्र मेरे साथ हैं न रात्र साथ हैं और न कोई जाति के लोग साथ हैं, 1 एक धर्म हो इस लोक तथा परलोक में मेरा बन्ध है-सहायक है इस प्रकार उत्कृष्ट एकत्व भावना का चिन्तवन करना चाहिये।। ९३।। बन्ध की अपेक्षा कथंचित् एकता होने पर भी में इस शरीर से अत्यन्त सिन्न हैं। लक्षणों के द्वारा भेद को धारण करने वाले मुझ में तथा इस घरीर में भेद है। आत्मा, ज्ञान-मय तथा विनाश से रहित है, जब कि शरीर अज्ञानमय तथा नश्वर है। अथवा शरीर इन्द्रियों से सहित है और मैं इन्द्रियों से रहित हूँ इस प्रकार शरीर से अन्यत्व का चिन्तवन करना चाहिये ।। ९४ ।। यह शरीर मोनि से उत्पन्न होने के कारण अत्यन्त अशुचि-अपिवत्र है, निरन्तर स्वभाव से बगुचि है, चर्म मात्र से ढंका हुना है. अपवित्र गन्ध से सहित है, अत्यन्त कुत्सित नी द्वारों से युक्त है, कीडों के समूह से भरा हुआ है, मल मूत्र को उत्पन्न करने वाला है, वात पित्त कफ इन तीन दोषों से सहित है, नसों के जाल से बैधा हुआ है और घृणित है—ग्लानि का पात्र है इस प्रकार सत्पुरुषों के माननीय पुरुष को अशुनिभावना का विचार करना चाहिये॥ ९५॥ जिनेन्द्र भगवान् ने इन्द्रियों के साथ कवाय बादि की आसव का हेतु कहा है। इन्द्रियों के विषय दुःख रूपी सागर में गिराने वाले हैं उनके वशीभूत हुआ जीव इस लोक तथा परलोक में मृत्यु रूपी सांघों से अधिक्रित चतुर्गति रूप गुफा में निवास करता है इस प्रकार विद्वज्जन निरन्त्रर आस्त्रव के दोवों का

पोली बारिजिजन्यमः सारि कंत्रीविकारे प्रप्रची सवा मनंबत्वायु स्वयसम्बे च पुरुषो श्रान्यनम्तासुर्वे । तस्मावासक्रोधनं विकश्मैः श्रेषो यहः संवृत्ते निर्वास्थायिकस्थ क्षेत्रस्थिति व्यायन्तु सन्तः परम् ॥९७ यत्नेनापि विद्योषणावुपित्तो बोबो यथा जीर्यते गार्ड कर्म सर्वेच निर्जरयति व्यावद्धमप्याचितम्। घीरः ' कालरपुक्ष्यरेख लपसा रत्यप्रयाकक्कुतो नान्येनेति विवन्तु सन्ततमिमां भक्ष्याः परां निर्वाराम ॥९८ लोकस्थाय यथा जिमोदितमधस्तिर्यसम्बोदध्यं परं बाहरूमं बरस्मतिहाकिनमं संस्था च संबिन्तमेत । सर्वत्रापि च तत्र जन्ममरपौधान्ति विरायात्मनः सम्बन्धामृतमावरावपिवतः स्वप्नाम्तरेऽपि स्वचित् ॥९९ स्वाख्यातो जनतां हिताय परनी धर्मी जिनैरञ्जसा तस्वज्ञानविक्रोचनैकिरहितो हिसाविद्योषेरयं संसाराणंबमप्यपारमिबराबुक्छक्य वा गोष्यवं स्यातानन्तनुसास्पर्वं वर्षान्तं <sup>३</sup> तेरेव वेऽस्मिन्नताः ॥१००

विचार करें ।। ९६ ।। जिस प्रकार समुद्र के बीच चलने वाला जहाज, लिंद्र होने पर जल से परिपूर्ण होता हुआ शोध्र ही डूब जाता है उसी प्रकार बासव के रहते हुए यह जीव बनन्त दु:बों से युक्त संसार में उब जाता है इसिक्टिंगन वचन काम से आसव का रोकना कल्याणकारी है न्योंकि संवर से सहित जीव शोध्र ही निर्वाण को प्राप्त होता है इस प्रकार सत्पुरुष संवर का अच्छी तरह घ्यान करें ।। ९७ ।। जिस प्रकार यत्न पूर्वक शोषण करने से संचित दौष भी जीर्ण हो जाता है उसी प्रकार गाढ रूप से बैधा हुआ संचित कर्म भी यत्न पूर्वक धोषण करने से निर्जीण ही जाता है। रत्नत्रय से अलंकृत मनुष्य कासर बनों के लिये अशक्य तप से घीर कहलाता है बन्य कार्य से नहीं । इस प्रकार भव्य जीव इस उत्कृष्ट निजंश का सदा चिन्सन करें ॥९८॥ जिनेन्द्र भगवान ने उत्तम प्रतिष्ठक-मोंदरा के समान नीचे, बीच में तथा ऊपर लोक की जैसी चौडाई तथा आकृति का बर्णन किया है उसका उसी प्रकार चिन्तवन करना चाहिये इसके सिवाय जिसने स्वयन में भी कहीं आदर पूर्वक सम्यक्त रूपी अमृत का पान नहीं किया है। उसे समुखे लोक में जनम भरन के द्वारा भ्रमण करना पड़ता है ऐसा भी विषार करें ॥९९॥ तरब्ज्ञान रूपी नेशों से सहित जिनेन्द्र समबान ने जगत के जीवों के हिल के किये हिसादि बोवों से रहित इस बास्तविक धर्म का कथन किया है। जो जीव इस धर्म में घरकांपरन हैं उन्होंने पार रहित होने पर सी संसार सागर का गोध्यद के समान उल्लक्ष्मन कर प्रसिद्ध अनन्त तुस्त के स्थानस्थरूप मुक्ति वद की प्राप्त किया है ।। १०७।।। मनुष्य पर्याय, कर्मजूमि, उचित देश, मीरव कुछ, मीरीगला, दीर्थ आयु, आत्म क्रितं में प्रीक्ति, वर्ष

रें: वीर: मं । २, क्रमप्रश्मे मान्ति मे १ ३- प्रतिसं सं ।

मानुष्यं सस् सम्मूमियवितो वेशः कुर्स करवता दीर्धापुः स्वहिते रतिस्य कवडो धर्मभृतिः स्वावरात् । सत्त्वेतेव्वतिबुर्लभेषु नितरां बोधिः परा हुरूंभा जीवस्येति विचिन्तयन्तु सुकृतो रत्नत्रयालकृताः ॥१०१

#### प्रहर्षिणी

सम्मार्गाच्यवनविशिष्टनिर्जेरार्थं सोढव्याः सकलपरीषहा. मुनीशैः । कृच्छ्रेषु व्ययमपुनर्भवामुपैतुं बाञ्छन्तः स्वहितरता न हि व्ययन्ते ॥१०२

#### उपजातिः

कुढेवनीयोवयवाधितोऽपि लाभावलाभं बहु सन्यमानः । न्यायेन योऽश्नाति हि पिण्डघुद्धि प्रशस्यते कुद्विजयस्तदीयः ॥१०३

## पुष्पितामा

स्बहुबबकरकस्थितेन नित्यं विमलसमाधिजलेन यः पिपासाम् । प्रकामयति सुदुःसहां च साधुर्जयति स धीरमतिस्तूषोऽभितापम् ॥१०४

### बसन्ततिलक्स्

प्रास्त्रेयवायुहतिमन्यविचिन्त्य माधे यः केवलं प्रतिनिशं बहिरेव शेते । संज्ञानकम्बलबस्त्रेन निरस्तशीतः शीतं वशी विजयते स निसर्गेथीरः ॥१०५

कया को कहने वाला तथा बादर से उसे सुनना इन समस्त दुर्लंग वस्तुओं के मिलने पर भी जीव को बोधि की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लंग है इस प्रकार रत्नत्रय से अलंकृत सत्पुरुष विन्तवन करें।। १०१।।

समीकीन मार्ग से क्युत नहीं होने तथा विशिष्ट निर्जंदा के लिये मुनिवरों को समस्त परीषह सहन करना चाहिये सो ठीक ही है क्योंकि मुक्त रूपी लक्ष्मी की इच्छा करने वाले, आत्म हित में कीन मनुष्य कथ्टों में पीड़ित नहीं होते हैं ॥ १०२ ॥ खुधा बेदनीय के उदय से बाधित होने पर भी जो छाम की अपेका अलाम को बहुत मानता हुआ न्याय से बुद्ध भोजन को ग्रहण करता है उसका श्वापिरिवह को जीतना प्रकासनीय होता है ॥ १०३ ॥ जो साधु हुदय रूपी मिट्टो के घट में स्थित निर्मल समाधिरूपी वस्त के द्वारा निरन्तर बहुत भारी तृषा को चान्त करता है वही घीर कुद्ध तृथा के संतर्य को जीवता है ॥ १०४ ॥ जो मुनि माथ के महीने में हिम मिश्रित बायु के खादात का भी विचार न कर प्रत्येकराजि में मात्र बाहर ही सोता है, सम्याज्ञानरूपी कम्बल के बल से चीत को नह करने वाला वही जितेन्द्रय तथा स्वभाव से घीर साधु सीत परीयह को

### **Frankl**

ववानिक्याक्षानिवंदिरिक्षाको प्रीकासको स्थारकोप्रैर्याकोः शिक्षारिकि समूबौर्यामपुक्षम् । समुत्ताराञ्जस्य भवविद्यु भूकेरव्यक्षककः सहित्युक्यं सस्य प्रभवति युनेक्कसहुनम् ॥१०६

## वसन्वतिककम्

बष्टोऽपि वंशमशकाविगयेन हार्ड मर्मप्रवेशमुपगन्य निरक्क्रीन । यो योगतो न चलति अणमन्युदारस्तस्येह वंशमशकाविजयोऽवसेयः ॥१०७

# शार्व्लिकी बितम्

याद्भाप्राणिकवाविदोवरहितं निःसङ्गुत्तस्थ्यत्य-सप्राप्यासमरेः स्युत्तुकवितुं निर्वाणस्थमी क्षत्रम् । नाम्न्यं कातरदुर्षरं वृतवतोऽचेस्रवतं योगिनः पर्योपि समुपेति तदि विदुषां तस्वैविणां सङ्गुत्सम् ॥१०८

图程: (?)

इन्त्रियेष्टविषयेषु निरस्तुकमानसः पूर्वभुक्तसुक्तसंपदमध्यविकित्तयम् । मस्तपद्यपति बुद्रवरनेकविषुक्तिमीकुंक्तवेऽरतिकरीवहवित्स निर्वा वरः ॥१०९

जीतता है ॥ १०५॥ जिसमें दाबानल की ज्वालाओं से बन ब्यास हो रहा है ऐसे मीक्स समय में जो प्वंत पर स्थित है, संमुख पढ़ने वाली सूर्य की मसंकर किरणों से जिसका घरीर संतप्त हो गया है तथा इस लोक में जो क्षणमर के लिये भी वैयें से विचलित नहीं होता है, उक्ल परीषह का सहन करना उन्हों मुनि की सहनकोलता को प्रसिद्ध करता है ॥ १०६ ॥ डांस मच्छर आदि का समूह किसी एकावट के बिना ममस्थान को प्राप्त होकर जिसे अत्यावक मात्रा में पद्यपि काटता है तो भी जो क्षणभर के लिये भी व्यान से विचलित नहीं होता है उसी मुनि के इस लोक में उत्कृष्ट दंश महाकादि परीषह का जीतना जानना चाहिये ॥ १०७ ॥ जो याचवा और प्राध्यक्षत आदि दोशों से रहित है, निव्परिग्रहता का लक्षण है, अन्य मनुव्यों के द्वारा अप्रप्य मोझ सक्ष्मी को उत्कृष्ट करने के लिये जो समय है तथा कायर मनुव्यों के द्वारा अप्रप्य मोझ सक्ष्मी को उत्कृष्टित करने के लिये जो समय है तथा कायर मनुव्य जिसे वारण नहीं कर सकते ऐसे आवेलक्यवत को चारण करने वाले मूनि का नाग्य परीषह पूर्णता को प्राप्त होता है सो क्षक ही है क्योंकि तस्व के अभिकायी झानो वनों के लिये वही मञ्जल स्वरूप है ॥ १०८ ॥ इन्द्रियों के इह विचयों में जिसका मन निरुद्ध होता हुवा मात्र मुक्ति आति के उद्देश से कठिन तप करता है वही उत्कृष्ट कानी मनुव्य बर्गत परिवह को जीतने वाला है ॥ १०९ ॥

१. विसुषिसभी मा

#### उपवातिः

आबाबमानासु मिबो जनीषु मनोअवस्मित्रमबारबीषु । यः कूर्नवत्संबृतवित्तमास्ते स्त्रीणां स बाबां सहते महात्मा ॥११०

## **चार्ट्लविको**डिम्

नन्तुं चैत्ययतीन्युक्नभिमतान्वेशान्तरस्यातिभेः

पन्यानं निजसंयमानुसवृशं काले ' यतः स्वोचिते । भिन्नाक्त्रे रपि कण्टकोपलचर्यैः पूर्वस्वयुग्यादिनो-

यानस्यास्मरतः सतामभिगतस्तस्येच चर्याजयः ॥१११

### वसन्ततिलकम्

भूभृवगुह।विषु पुरा विधिविज्ञिरीक्य बीरासनाविविधिना वसतो निकामम् । सर्वोपसर्गसहनस्य भुनेनिबद्धापीडाजयो बुरितवैरिभिदोऽवसेयः ॥११२ ध्यानागमाध्ययनभूरिपरिध्यमेण् निद्धां भनाग् गतवतः स्थपुटोवंरायाम् । कुःध्याविमद्दैनभियाऽबिलताङ्गयष्टे ः शप्यापरीबहुजयो यमिनोऽवगम्यः ११३

# **बार्**लविकी**डितम्**

निष्यात्वेन सवाविक्षप्रमनसां क्रोचान्तिसंबीयकं निष्यासत्यतमाविवास्यविरसं संशुख्यतोऽन्यथवम् । तव्यासङ्गविवज्ञितेन मनसा क्षान्ति परां विश्वत-

स्तस्याक्रोशपरीषहप्रसहनं शेयं यतेः सन्मतेः ॥११४

काम रूपी अपन को उत्पन्न करने के लिये अरिण नामक लकड़ों के समान स्त्रियों के परस्वर वाधा करने पर भी जो कछुए के समान गूढ चित्त रहता है वह महात्मा स्त्री परीषह को सहन करता है ॥ ११० ॥ जो प्रतिमा, मुनि अथवा अभीष्ट गुरुओं को नमस्कार करने के लिये अन्य देश का अतिथ हुआ है, जो अपने योग्य काल में स्वकीय संयम के अनुरूप मार्ग को प्राप्त हुआ है तथा कच्टक और पत्थरों के समूह से पैरों के विदीणं हो जाने पर भी जो पहले काम में आये हुए अपने अद्य आदि वाहनों को समरण नहीं करता है उसी मुनि का चर्या परिषह जय सत्पुरुषों के लिये मान्य है ॥ १११ ॥ जो पहले विधिपूर्व के देश कर पर्वत की गृहा आदि में वोरास्त आदि की विधि से अधिकतर निवास करता है, समस्त उपसर्गों को सहन करता है तथा पापरूपी वैरी को नष्ट करता है उसी मुनि के निषद्या परीषह जय जानना चाहिए ॥ ११२ ॥ जो ध्यान तथा आगम के अध्ययन से उत्पन्न बहुत भारो परिश्रम के कारण अंचो नीची पृथिवी पर थोड़ो निद्रा को प्राप्त हुआ है और कुन्य आदि जीवों के मर्दन के भय से जो अपने शरीर की विचलित नहीं करता है करता है —करवट भी नहीं बदलता है ऐसे सामु का घरणा परीषह जय जानना चाहिये ॥ ११३ ॥ जिनका मन मिथ्यात्व के द्वारा सदा गरित रहता है ऐसे लोगों के

१. बतेः म०, यतः गच्छत २. भिया बलिलाङ्गयध्टे व० ।

## वतन्तर्गस्कर्

नानाविवारमहितपन्त्रनियोशनाज्ञैक्यंह्र्यमानतवुरप्यरिजः प्रसह्य । व्यानस्वराववस्थितः सहते विक्षेह्रो मोकोशको वधपरीवहनप्यसङ्घम् ॥११५

#### शास्त्रिनी

नानारोगेर्बावितोऽिव प्रकामं स्वप्नेऽप्यन्यान्याचते नौवधादीन् । यः क्रास्तक्षसा प्रयाननियुंतमोहो याक्या तेन क्रायते निर्वितेति ॥११६

#### उपजाति

महोपवासेन कुझीकृतोऽपि काभावकाभं परमं सपो मे । भैक्षस्य योगीत्वपि मन्यते यो जयत्यकामं स विनीतचेताः ॥११७

## वसन्वतिस्कम्

प्रस्तविष्यरं युगपनुत्थितचित्ररोगेर्जस्लोवधाविधिविधिद्धयुतोऽप्युपेक्षाम् । काये परां प्रकुरते सन्द् निःस्पृहत्वाद्यः सर्वदा गवपरीधहजित्स योगी ॥११८ मस्तीक्ष्णवत्यंतुवक्षककः सर्वराधौरावस्रिताक्त्रियुगकोऽपि हतप्रमादम् । वर्षातिषु प्रवतते विधिन्ना क्रियामु तस्य प्रतीहि तृणतोष्ठवयं मुनीशः ।॥११९

कोवारित को प्रदीप्त करने वाले निन्दनीय तथा सर्वधा असत्य खादि रूस वचनों को सुनता हुआ भी वो बिना सुने के समान उसके विक्षेप से रहित मन से उत्कृष्ट हामा को घारण करता है उसी सद्वृद्धि मुनि के आक्रोस परीषह का सहन करना जानना चाहिये।। ११४ ॥ नाना धरनों के बात तथा घरत्र निपीइन वादि के द्वारा शत्रु विसके घरीर का हठ पूर्वक व्याचात कर रहे हैं फिर भी वो उत्कृष्ट घ्यान से विचलित नहीं होता वही मोह रहित तथा मोक्ष के लिये उच्चत मुनि अस्हानीय वधपरीपह को भी सहन करता है ॥ ११५ ॥ धान्त चित्त तथा घ्यान के द्वारा मोह को नष्ट करने वाला जो घृति वाना रोगों से पीकित होने हर वो स्वप्न में भी दूसरों से बौध्य बादि की पाचना नहीं करता है उसने वाचना परीचह को जीता है ऐसा चाना जाता है।। ११६ ॥ महोप्तवास से वुवंल होने पर भी को बोगों काथ की अपेक्ष मिक्षा के अलाम को 'यह मेरे लिये परम तप है' ऐसा मानता है वह क्लिंग हुत्य मलाम परीचह को जीतता है।। ११७ ॥ खो मद्दित है तो भी विःस्पृह होने से सबा बारीर में परम उपेक्षा करता है वह मुनि रोग परीचह को जीतता करा व्याच करवा है।। ११८ ॥ जिसके बोगों पर सचिष कठोर मार्ग में बड़े हुए तथा करवा और कंकम वाता कहा व्याच है।। ११८ ॥ जिसके बोगों पर सचिष कठोर मार्ग में बड़े हुए तथा करवा और कंकम वाता कहा वाता है।। ११८ ॥ जिसके बोगों पर सचिष कठोर मार्ग में बड़े हुए तथा करवा और कंकम वाता कहा वाता है।। ११८।। जिसके बोगों पर सचिष कठोर मार्ग में बड़े हुए तथा करवा और रक्षम कादि के हारा विद्यान हो गये हैं पितर भी को चर्चा सादि किमाओं में विधिपृतंक प्रसाद रहित अवृत्त करवा है करवा है ऐसा वानी ॥११९८।।

१ मुनीनामीट् मुनीद् तस्य।

1

वार्डविकीडितम्

अम्मःकाथिकसत्त्वाहसन्भिया स्नामक्रियामामृतेः

प्रत्यास्थातवकोऽपि दुःसहतरा कण्ड्रतिमुद्धाटयत् ।

आरोहत्मस्तम्पदा प्रतिदिनं बल्मीकभूतं वपु-

विश्वाणस्य परीवही मस्तकृती निक्ष्वीयते योगिनः ॥१२०

रन्द्रवजा

ज्ञाने तपस्यप्यकृताभिमानो े निन्दाप्रशंसाविषु यः समानः । पूजापुरस्कारपरीषहस्य जेता स घोरो मुनिरप्रमावः ॥१२१

वसन्ततिसक्य

तीर्णाक्षिकधृतमहाम्बुनिकेः पुरस्ताबन्ये ममाल्यमतयः पद्मवो न भान्ति । इत्यादिकं मतिमदं जहतोऽबत्तयः प्रक्षापरीषहज्यो हतमोहवृत्तः ॥१२२ किञ्चित्र वेत्ति पद्मुरेष विषाणहीनो कोकैरिति प्रतिपदं खलु निन्वतोऽपि । कान्ति न मुक्त्यति मनागपि यः समाबानकानजां विषहते स परोषहातिम् ॥१२३

**बार्ड्लविक्रीडितम्** 

वेराग्यातिशयेन शुक्रमनसस्तीर्णागमान्भोनिषेः

सन्मार्गेज तपस्यतोऽपि सुचिरं स्रव्यनं मे काचन ।

<sup>२</sup>संकातेत्यविनिन्वतः प्रवचनं संब्<u>धेशपुक्ता</u>त्मन-

स्तस्यादर्शनपीडनैकविजयी विज्ञायते श्रेयसे ॥१२४

जल कायिक जोवों की हिंसा के भय से जिसने मरण पर्यन्त के लिये स्नान किया का त्याग कर दिया है तथा जो दुःस से सहन करने योग्य खाज को प्रकट करने वाले और प्रतिदिन चढ़ते हुए मैल के कारण वामी के आकार परिणत चरीर को धारण कर रहा है उस योगी के मलकृत परिषद्द का निच्चय किया जाता है बर्चात् वह मल परीषह को जीतता है ॥ १२०॥

जो ज्ञान और तप में अभिमान नहीं करता है तथा निन्दा और प्रशंसा आदि में समान— महनस्य रहता है वह प्रमाद रहित धीर वीर मुनि सरकार पुरस्कार परिषह को जोतने वाला कहा जाता है।। १२१॥ समस्त शास्त्र रूपी समुद्र को पार करने वाले मेरे आगे अन्य अस्य बुद्धि अज्ञानी सुशोभित नहीं होते हैं इस प्रकार के बुद्धि मद को जिसने छोड़ दिया है तथा जिसकी मोह पूर्ण वृत्ति नष्ट हो चुकी है ऐसे मुनि के प्रज्ञा परीषह जय जानना चाहिये॥ १२२॥ यह सींग रहित पशु कुछ नहीं जानता है। इस प्रकार पद पद पर लोगों के द्वारा निन्दित होने पर भी जो रञ्चमात्र भी क्षमा को नहीं छोड़ता है वह क्षमा का धारक साधु अक्षन से उत्पन्न होने बाखी परीषह की पीड़ा को सहन करता है॥ १२३॥ वैराग्य की प्रकर्णता से मैरा मन बुद्ध है, मैंने आयमरूपी समुद्र को पार किया है, और समीचीन मार्ग से मैं जिरकाछ से

१. -श्रिमाने मण । २. संजातेत्यविनिन्दितप्रवचनं मण ।

#### उपनामि:

चारित्रमासं कवितं विनेन्द्रैः सामाधिकं तद् द्विधिकं प्रतीहि । कालेन युक्तं निमतेन वेकं समा वरं चानियतेन राजन् ॥१२५

#### सम्बरा

केरोपरमापनास्यं निष्पतापुक्षयं सुरित्रयोगमञ्जूतं व्यक्तिं तद् द्वितीयं दुव्तिविक्षयात् जेनमास्त्रं पुनीनाम् । प्रत्यास्यागप्रमावस्याकननियमानं र स्वायधानुक्रमेण केरोपस्थापनेति प्रकवित्तमयमा<sup>३</sup> याप्रनिमृत्तिविकस्पात् ॥१२६ मालमारिकी

परिहारविशुक्तिमानमेशं मृत कारिकमवेहि तत्तृतीयम् । वरिहारविशुक्तिरित्युकीर्या सक्तमानिक्वास्परा निवृत्तिः ॥१२७

तपस्या कर रहा हूँ फिर भी मुझे कोई किन्ध-ऋदि नहीं हुई हैं इस प्रकार को प्रवचन-आगम को निन्दा नहीं करता है तथा जिसकी आत्मा संक्लेश से मुक्त है उस मुनि के कल्याण के लिये अदर्शन परीषह का विजय जाना जाता है ॥ १२४॥

हे राजन् ! जिनेन्त्र भगवान् ने जो सामायिक नाम का पहला चारित्र कहा है उसे दी प्रकार का जानो । एक तो नियत काल से सहित है और इसरा अनियत काल से सहित है अवस्ति एक समय की अवधि लेकर स्वीकृत किया बाता है और दूसरा बीवन पूर्वन्त के लिये || १२५ || छेदो-पस्थापना नाम का वो दूसरा चारित्र है वह अनुषम सुख को देने वाला है, मुक्ति का सोपान स्वरूप है तथा पाप को जीवने वाले मुनियों का विजयी शहत है। प्रत्याख्यान बारित में प्रमाद के कारण लगे हुए दोशों का सम्बक् शास्त्र के अनुसार दूर करना छेदोगस्थापना चारित्र है अथवा अहिंसा सत्य मादि के विकल्प से जो मनिवृश्ति है वह भी छेदोपस्थापना चारित्र कहा गमा है। अथवा विकल्पात् विकल्प पूर्वक जो निवृत्ति पापु का त्याप होता है वह छेदोपल्यापना है। मादार्थ-क्षेत्रे सति जगरबायना छेदोगस्थायमा' बाबका 'छेपेस-बिकस्पेन उपस्थापमा छेदोपस्थायमा' इस प्रकार खेरोपस्त्रापना सब्द की निरुक्ति से प्रकार की है। प्रथम निरुक्ति में छेदोपस्थापना का वर्ष है कि गृहीत कारित्र में प्रमाद के कारण यदि कोई दोव क्रवता है तो उसे बानम में क्ताये हुए क्रम से दूर करना और दूसरी निश्चि में अर्थ है कि बारित्र की वहिंसा, सत्य, वंशीर्य वादि के विकल्प यूर्वक बारण करता । सामाधिक कारित्र में सामान्यक्य से समस्त सावध-पाप सहित कारों का स्थाब किया बाला है और क्षेत्रोक्त्यापना में हिंचा का स्थाम किया, असस्य का स्थाम किया, कीर्य का त्याम किया कावि किकस्प पूर्वक रक्षम किया बाता है इवस्थि छेदोपस्थापना में विकार से अनियात रहती है जबना 'या निवृत्तिविकरपात' इस पाठ में विकार पूर्वक को हिसादि वापों से निवासि है अह होयोपस्थापका है।। १२६ ॥ हे राजन । परिहारविश्वति जान का

l

१. मियनेर, ४० । २. प्रस्कारक म्० व । ३. प्रकार ४० ।

उपलक्षय सुक्तसाम्यरायं नृप शारित्रमनुसरं तुरीयम् । अतिसुक्तसमायतस्तत्त्रवदन्तीह् यथार्यनाम सन्तः ॥१२८

## उपजातिः

जिनैयंबाह्यातिमित प्रतीतं चारित्रमुक्तं समु पञ्चमं तत् । चारित्रमोहोपशमारक्षयाच्च याचारम्यमारमा समुपैति येन ॥१२९ जवावगच्छ द्विविवं तपस्त्वं बाह्यं सवाम्यन्तरमित्यपीष्टम् । प्रत्येकमेकं समु पश्चिवं तद्वस्य समासेन तयोः प्रभेवान् ॥१३०

## **भार्**स्क्रिकिशिडतम्

रागस्य प्रश्नमाय कर्मसमितेर्नाञ्चाय दृष्टे कले दृष्टे चाप्यनपेक्षणाय विश्ववद् ध्यानागमावाप्तये । सिद्धचे संयमसंपदोऽप्यनशनं धीरः करोत्यावरात् तेनेकेन हि नीयते मतिमतां दृष्टं मनो वश्यताम् ॥१३१

जो चारित्र हैं उसे तृतीय चारित्र जानो । समस्त प्राणियों के बध से जो उत्कृष्ट निवृत्ति है वहीं परिहार विश्विद्ध इन नाम से कही गई है । भावार्थ—जो तीस वर्ष तक घर में सुख से रहकर मृनि-दीक्षा छेते हैं तथा बाठ वर्ष तक तीर्थंकर के पाद मूल में रहते हुए प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं उनके घरीर में तपरचरण के प्रभाव से ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है कि उसके द्वारा जोवों का विधात नहीं होता । इस संयम के घारक मृनि वर्षाकाल को छोड़कर शेष समय प्रतिदिन वो कोश प्रमाण गमन करते हैं । यह संयम छठवें और सातवें गुण स्थान में ही होता है ॥ १२७ ॥ है राजन्। सूक्ष्म साम्पराय नाम का चौथा उत्कृष्ट चारित्र है। इसमें कथाय अत्यन्त सूक्ष्म रह जाती है इसिलये सत्युक्ष इसे सार्थंक नाम वाला कहते हैं ॥ १२८ ॥ जिनेन्द्र मगवान् ने जो पञ्चम चारित्र कहा है वह यथास्थात इस नाम से प्रसिद्ध है । यह चारित्र मोह कर्म के उपश्चम बोर क्षम से होता है । इस चारित्र के द्वारा खात्मा अपने यथार्थं रूप को प्राप्त होता है । भावार्थं—यथास्थात चारित्र के दो मेद हैं एक औपश्चमिक और दूसरा क्षायिक । चारित्र मोह के उपश्चम से होनेवाला औपश्चमिक कहलाता है और क्षम से होनेवाला क्षायिक । औपश्चमिक यथास्थात ग्यारहवें गुण स्वान में होता है और क्षायिक यथास्थात वारहवें बादि गुणस्थानों में होता है ॥ १२९ ॥

हे राजन्! अब तुम वो प्रकार के तप को समझो। यह तब बाह्य और आफ्यान्सर भेद बाला है तथा मोल प्राप्ति के लिये इसके वोनों ही भेद सदा अभीष्ट हैं। इन दोनों मेद्रों में प्रत्येक के छह-छह भेद हैं आने संक्षेप से उन्हीं के प्रमेदों को कहूँगा॥ १३०॥ राग का प्रश्नमन करने के लिये, कम समूह को नष्ट करने के लिये प्रत्यक्ष फल मनोहर भी हो तो उसमें उपेक्षा करने के लिये, विधि पूर्वक प्यान और खागम की प्राप्ति के लिये, तथा संयम रूपी संवदा की सिद्धि के लिये भीर और मृति बादरपूर्वक बनवान तप करते हैं क्योंकि उस एक ही तप के द्वारा बुद्धिमानों का दुष्ट मन बचीनता को प्राप्त हो बाता है। भावार्थ — अन्न पान साह्य और लेख इन चार प्रकार

### STURE

त्रकाणराषीकृतनीयकारत्वे संसाहवार्षं च गुर्सक्वस्य । स्याप्यावसंतीयनिमित्तमुक्तं सरावकोदवीवुवारकोचेः ॥१३२

## वसन्तरिकस्

संकरप एकभवनाविकयोचारो यविक्तावरोजनसर्वहि तपस्तृतीयम् । तृष्मारजःश्वमनवादिनिरस्थयाया सक्ष्मयस्तवेष हि वद्यीकरणेकमन्त्रम् ॥१३३ बुष्टेन्त्रयस्थ्यप्रवर्षवित्रद्वहार्वे निज्ञाप्रमावन्त्रिययाय तपस्यतुर्वम् । स्याच्याययोगसुकासिद्धितिनिरस्कुक्तं स्थाग्ये घृतप्रमुखबृष्यरसस्य ' बस्तत् ॥१३४

## उपजातिः

ययायमं शून्यगृहाविकेषु विविक्तसय्यासममामनन्ति । स्वाच्यायवेषप्रतयोगत्तिस्ये मुनेस्तपः पञ्चममञ्ज्ञितं सत् ॥१३५

के बाहारों का त्याग करना अनलन या उपवास तप कहलाता है इस तप के लौकिक प्रयोजन की और लक्ष्य न रखकर रामादि शत्रओं को शान्त करने रूप पारमाधिक प्रयोजन की कोर लक्ष्य रखना चाहिये। इस अनवान तप से मन बश में हो जाता है।। १३१।। उत्कृष्ट जानी आचार्यों ने अत्यधिक जागरण के लिये, तीव दोषों की शान्ति के लिये, सम्यक संयम की सामना के लिये तथा स्वाच्याय बीर सन्तोष की प्राप्ति के लिये सदा अवमोदर्य तप करने का उपवेश विमा है। भावायं-अपने निश्चित बाहार से कम बाहार होने को अवमीदमं तप कहते हैं। इसके कवक चान्द्रायण आदि अनेक भेद हैं।। १३२ ।। आज में एक मकान तक, दो सकान अथवा तीत आदि सकान तक बाहार के किये जाऊँगा, इस प्रकार का जो संकल्प किया जाता है उसे ततीय वैयावत्य तब बाको । यह तप बिल को रोकने बाला है, तुष्णा रूपी धूछि को शान्त करने के लिये बर्क स्वस्य है तथा अविचासी मोक लक्ष्मों को वस करने के लिये वसीकरण मन्त्र है। भावार्थ--वृक्ति का अर्थ ऋकर कीर परिसंख्यान का अर्थ नियम है। अपने निवास स्थात से भोजन के लिये निकलते समय ताना प्रकार के निमम महत्व करना वृत्ति परिसंख्यात तप कहलाता है इस तप के प्रभाव से किस की स्वण्डन्यता का निरोध होता है और आहार विषयक तुष्णा शान्त होती है ॥ १३३ ॥ इन्द्रिय क्यो दृष्ट अवस समृह का सर्व नष्ट करने से लिये. निका और प्रसाद पर विवय प्राप्त करने के क्रिके तथा स्वाध्याय और योग का सुन पूर्वक विदि के किये भी वृतादिक गरिष्ठ रसों का त्याग होता है वह रह परिस्थाय मामका चतुर्व तप कहा गया है।। १३४ ॥ स्वाच्याय, बहायर्व सवा व्याप की सिद्धि के किये बायम के अनुसार शुन्य मुद्द जारि स्थानों में जो एकान्त शयनासन किया जाता

र वासाम मा

#### वसन्वतिस्कृत्

पीटमातपरिपतिचनानमम्बापूरश्वासाभवासविविषत्रदिवारिकं तत् । सहं तपः परमबेहि नरेला कायक्रेशाभियाननिवनेव तक्षमु पुरुषम् ॥१३६

#### हरिणी

अथ वशक्यं [ नवकिथं ] प्रायिश्यतं प्रमावभवागसां प्रतिनियमितं सर्वेशासाप्रणीतिविधानतः । प्रवयसि अने प्रवच्याद्येः स यः परमावरो भवति विभवो मुखं मुक्तेः सुबस्य चतुर्विषः ॥१३७

भवति विनवी मूल पुक्तः सुकस्य चतुवयः ॥१

निजतनुबन्धःसाबुद्धव्यान्तरेवंबुपासनं ननु दशविषं वैयानृत्यं यथागममीरितम् । अविरतमथ शानाम्यासो मनःस्थितिशुद्धये

वामयुक्तमयः स्वाध्यायोज्तौ ववार्ष्यविषो मतः ॥१३८

है उसे मुनि का पञ्चम समीचीन विविक्त शब्यासन तप मानते हैं।। १३५ ।। हे नरेन्द्र ! ग्रीष्म ऋतु में बातप स्थिति—धाम में बैठकर बातापन योग धारण करना, वर्षा ऋतु में बृक्ष मूल बास—वृक्ष के नीचे बैठकर वर्षा योग घारण करना, शीत ऋतु में अञ्चयास—खुले आकाश के नीचे बैठना तथा नाना प्रकार के प्रतिमादि योग घारण करना इसे छठवां कायक्लेश नामका उत्कृष्ट उप जानो । यही तप सब तपों में मुख्य है।। १३६।।

#### वारिनी

जारमात्मीकाकाः स्वतंकत्वपुद्धः सम्बक्तवानी वः प्रजीतो किनेन्त्रेः । स ब्युत्तमाँ द्वित्रकारः प्रतीतो ज्यानं वातः सत्रनेवं प्रवक्ते ॥१३९

#### उपजािः

वविहि सत्संहननस्य सूक्तनेकाप्रिकतासुनिरोष<sup>े</sup> एव । ध्यानं वितेखः सक्कावबोषेरान्तर्मुहृतविष<sup>्</sup> तच्चतुर्मा ॥१४० बार्तं च रोत्रं नरनाम वर्म्यं सुक्कं च<sup>3</sup> तद्भेव इति प्रकीतः । संसारहेतु प्रथमे प्रविष्टे स्वमोक्षहेतु चवतः परे हे ॥१४१

## वार्त्त्रविकी डिसम्

वार्तं विद्धि चतुर्विषं स्मृतिसमन्वाहार इष्टेतरा-बाग्नो तद्विरहार्यं चेष्टविरहे तत्सङ्गमायेति यः । जप्यत्युद्धत्तवेदनामिहतये चोरं निवानाय तत्-प्रावुर्भृतिरदाहृता ससु गुणस्थानेषु बट्स्वावितः ॥१४२

घर्मीपदेश के मेद से पांच मेद हैं ।। १३८ ।। बात्मा और जाश्मीय पदार्थों में 'ये मेरे हैं' इस प्रकार की संकल्प बृद्धि का जो मले प्रकार त्याग किया जाता है उसे जिनेन्द्र भगवान के व्युत्सर्ग तप कहा है। यह प्रसिद्ध तप बाह्य और आभ्यन्तर उपाधि के त्याग की अपेक्षा दो प्रकार का है। बब इसके आगे उत्तर मेदों से सहित प्यान का निरूपण करूंगा ।। १३९ ।।

संपूर्ण ज्ञान के बारक जिनेन्द्र भगवान् ने, उत्तम संहमन वान्ने जीव का अन्तम् हूँन एक के किये किसी एक पदार्थ में चिन्ता का जो रकना ही ध्यान कहा है ऐसा जानो । यह ध्यान चार प्रकार का है ॥ १४० ॥ हे नरनाय ! आतं, रीह्र, घर्म्य और घुक्छ वे ध्यान के बेद कहे नये हैं, इनमें प्रारम्भ के दो ध्यान संसार के हेतु कहे गये हैं और आगे के दो स्वर्ग तथा मोक्ष के कारण हैं ॥१४१॥ जनिष्ट पदार्थ की प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिये बार-बार विचार करना, इष्ट का विजोग होने पर उसके संयोग के लिये बार-बार विचार करना, तीव्र वेदना को दूर करने के लिये तथा भोगाका का स्थ निदान के लिये बार बार विचार करना यह चार प्रकार जातंध्यान है ऐसा बानी । इस आतंध्यान की उत्पत्ति प्रारम्भ के छह गुणस्थानों में होती है । मावार्थ—आति का अर्थ दु:ख है उस दु:ख के समय जो ध्यान होता है वह आतंध्यान कहलाता है 'बाती' भवस बार्त्य यह उसकी ध्युत्राति है । यह आति चार कारणों से होती है जिन्छ संयोग, इष्ट वियोग, तीव्र रीम बम्य पीवा, और भोग प्राप्त की उत्कट अभिलावा । उपयुंक चार कारणों की अवेक्षा जार्ल्यान के भार मेद वाने को है । यह आतंध्यान पहले से प्रारम्भ कर छठवें गुणस्थान तक होता है प्रस्तु विवान जेनित आर्ल्यान छठवें गुणस्थान तक होता है प्रस्तु विवान केनित आर्ल्यान छठवें गुणस्थान में नहीं होता । वह पंचर्च गुणस्थान तक होता है प्रस्तु

१. एक : म॰ । २. रम्बर्गृह्वविष मृ० । ३. जने द्वीव इति प्रणीतः ष० । ४. वाप्तेस्तक्षिरहाम मन्

#### उपजातिः

हिसानृतस्तेयपरिप्रहेकसंरक्षणेम्यः ससु रौत्रमुक्तम् । सस्य प्रयोक्ताविरतो निकामं स्यात्संयतासंयतलकाणस्य ॥१४६

ग्रार्ट्**लविक्रीडितम्** 

आज्ञापायविपाकसंस्थितिभवं धर्म्यं चतुर्घा मतं

यः सन्यन्त्रिचयाय तत्स्मृतिसमन्त्राहार जापादितः ।

भावानामतिसौक्ष्यतो जडतया कर्मोदयादात्मनः

स्तत्राज्ञाविषयो यथागमगतं द्रव्याविसंचिन्तनम् ॥१४४

निष्यात्वेन सदा विमुद्रमनसो जात्वन्धवत्प्राणिनः

सर्वज्ञोक्तमतान्विराय विमुखा मोक्षाविनोऽज्ञानिनः ।

सन्मार्गादवबोधनादिभमताहू रं प्रयान्तीति यन्-

मार्गापायविचिन्तने तदुबितं बर्ग्यं द्वितीयं बुधैः ॥१४५

है।। १४२।। हिंसा, असत्य, चोरी और परिग्रह के अत्यिषिक संरक्षण से होने वाला ध्यान रीद्रध्यान कहा गया है। इस रीद्रध्यान का अत्यिक प्रयोग करने वाला, अविरत अर्थात् प्रारम्म से लेकर चतुर्थं गुण स्थान तक का जीव, तथा संयतासंयत नामक पञ्चम गुण स्थानवर्ती जीव होता है। मावार्थ—'रुद्रस्येदं रीद्रं' इस ध्युत्पत्ति के अनुसार रुद्र जीव का ध्यान रीद्र ध्यान कहलाता है। हिंसा असत्य चोरी और परिग्रह के संरक्षण में अत्यन्त आसक रहने वाला प्राणी रुद्र कहलाता है उसका को ध्यान है वह रीद्र ध्यान कहलाता है कारणों को अपेक्षा रीद्र ध्यान के भी हिंसानन्दी, मृषानत्दी, चौर्यानन्दी बौर परिग्रहानन्दी इस प्रकार चार मेद होते हैं। यह रीद्र ध्यान अविरत अर्थात् प्रारम्म के चार गुणस्थानों में रहने वाले जीव के अत्यिषक मात्रा में होता है और पञ्चम गुणस्थानों संयतासंयत के साधारण मात्रा में होता है। १४३।।

आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान से होने वाला ध्यान धर्माध्यान माना गया है। वह धर्माध्यान आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकिवचय और संस्थानिचय के भेद से चार प्रकार का है। सम्यग् रूप से पदार्थ का विचार करने के लिये जो मन का व्यापार होता है वह स्मृति समन्वाहार कहलाता है। पदार्थों की अत्यन्त सूक्ष्मता और कर्मोदय से होने वाली अपनी अज्ञानता के कारण जहाँ आगम की आज्ञानुसार द्रव्य आदि का चिन्तन होता है वहाँ आज्ञाविचय नाम का धर्म्यध्यान होता है॥ १४४॥ मिध्यात्व के द्वारा जिनका मन सदा मूढ रहता है ऐसे अज्ञानी प्राणी मोक्ष के इच्छुक होकर भी जन्मान्ध के समान सर्वं क्र कथित मार्ग से चिर काल से विमुख हैं तथा सम्यव्यान रूपी अपने इष्ट समीचीन मार्ग से दूर जा रहे हैं इस प्रकार मार्ग के अपाब का जो चिन्तन है वह विद्वानों द्वारा अपायविचय नाम का दूसरा धर्म्यध्यान कहा नथा

१. मार्गोपाम- म० ।

#### प्यती

वनायनिवयोऽधया निगसिते किनैः कर्मवाः मयायनिविधिक्तनं नियतवास्मनः संततम् । वर्षेपुरहिताविने कथमनाविधिक्यात्वतः शरीरिण इतीरिता स्मर्थसम्बन्धिकापरा ॥१४६ भारेळविकीवितस

यज्ञानावरणादिकर्मसमितेर्ज्ञध्याविकप्रस्थय '-प्रोक्कविषयकोष्ट्यममुभवनं प्रस्थेकसंचिम्सनम् । सम्यक्तवितरां विपाकविषयो लोकस्य संस्थाविषे र्यसंस्थाविषयो निक्ष्यणमिति स्यादप्रमशाच्य तत् ॥१४७

#### उपजाति:

चतुर्विकरणं निगवन्ति शुक्तध्यानं जिना ध्यानविभिन्नमोहाः । भाखे सवा पूर्विववो भवेतां परे परं केषक्रिनः प्रणीते ॥१४८ प्रोक्तरित्रयोगस्य जिनैः पृथक्तवितकं आधः स इति अधीतम् । वितीयमेकत्ववितकं एक योगस्य च ध्यानसन्तवोधैः ॥१४९ सूक्तवियासु प्रतिपातितेन व सूक्तविद्याविप्रतिपातिकामा । तत्काययोगस्य वदन्ति सुक्तं तृतीयमाकोकितविद्यकोकाः ॥१५०

है।। १४५।। अधना आस्मा से कमों के छूटने की निधि का निश्न्तर नियत क्ष्य से चिन्तम करना अर्थात् आस्मा से कमों का सम्बन्ध किस प्रकार छूटे ऐसा चिन्तन करना भी खिनेन्द्र अमनान् ने अपाय निचय क्यान कहा है अधना ये प्राणी अहितकारी अनादि मिक्ष्यात्व से कैसे छूटें इस प्रकार की जो दूसरी विचार श्रेणो है वह भी अपायनिचय नाम का घम्यंव्यान है।। १४६।। ज्ञानावरणादि कमं समूह के प्रव्यादि कारणों से उदय में आने वाला विचित्र पाल का जो अनुभवन है वह विचाक कहलाता है। इस संदर्भ में प्रत्येक कमों के नियाक का जो अच्छी तरह निचार किया काता है वह विचाक कहलाता है। इस संदर्भ में प्रत्येक कमों के नियाक की आकृति का जो निक्षण है वह संस्थानिचयन चम्यंव्यान है और लोक की आकृति का जो निक्षण है वह संस्थानिचयन चम्यंव्यान है। यह घम्यंव्यान अप्रमत्तविच्य सामक साम गुणस्थान तक होता है।। १४७।।

स्यान के द्वारा मोह को नष्ट करने वाले जिनेन्द्र भगवान बुक्त ध्यान को चार नेवों से कुक्त कहते हैं। उन चार नेवों में प्रारम्भ के वो मेद पूर्विविद—पूर्वों के बाता मुनि के होते हैं और क्षेत्र को मेद केवली के कहे गये हैं ॥१४८॥ जो शुक्त ध्यान कहा है वह पृथक्ष्वितकं विचार सामका पहला पूज्य ध्यान है और तीन योगों में से किसी एक योग के भारक के वो शुक्त ध्यान होता है वह एकत्व निवाक नायका दूसरा धुक्त ध्यान है ऐसा पूर्णवान के धारक सर्वत्र देव ने कहा है ॥ १४६ ॥ कायथों की सूक्य कियाओं के काल में वो होता है यह सूक्य किया प्रतिपत्ति नायका तृतीन धुक्त

१. प्रवादिकं प्रत्ययः म० । २. विवर्गस्य म० । ३. प्रतिपादिनेन म० ।

वंशस्यम्

वयो विपूर्वोपरतक्रियाविका निवृत्तिकाख्या परमस्य कौतिता। वरेन्द्र शुक्लस्य समस्तदृष्टिभिभंबत्यबोगस्य तदन्यवुर्लभम् ॥१५१

#### उपजातिः

एकाश्रये विद्धि कुशाप्रबुद्धे वितक्षेत्रीचारयुते निकामम् । पूर्वे द्वितीयं त्रिजगत्प्रवीपीजनैरवीचारमिति प्रणीतम् ॥१५२ बुधा वितकं शृतमित्युशन्ति बीचार इत्याचरणप्रधानाः । अर्थस्य च व्यव्जनवोगवोश्य संक्रोन्तिमाक्कान्तशमैकसौल्याः ॥१५३

## वार्लविकी दिवम्

ध्येयं द्रव्यमधार्थमित्यभिमतं तत्ययंथो वापरो राजन्यसमित्यवेहि वचनं यो गोऽङ्गवाक्चेतसाम् । प्रस्पन्यः परिवर्तनं यदुदितं संक्रान्तिरित्यसमा स्वालम्ब्येकतमं क्रमेण विधिना हत्स्नेषु वार्णाविषु ॥१५४ द्रव्याणुं सुवशोक्तताक्षतुरगो भावाणुमप्याहतो ध्यायन्त्राप्तवितर्कशक्तिरनधः सम्यवपृष्यस्येन यः । सर्वावीन्मनसा क्रमाच्य शमयन् संसर्वतोन्मूलयन् मोहस्य प्रकृतीरसौ वितनुते ध्यानं सदाद्यं मुनिः ॥१५५

ध्यान है ऐसा समस्त लोक को देखने वाले सर्वज्ञ भगवान कहते हैं ॥ १५० ॥ हे राजन् ! सर्वदर्शी भगवान ने उत्कृष्ट गुक्ल ध्यान का ध्युपरतिक्रयानिवित नाम कहा है । यह ध्यान योग रहित जीव के होता है अन्य जीवों के लिये दुर्लभ है ॥ १५१ ॥ हे कुशामबुद्ध ! आदि के दो ध्यान एक पदार्थ के बाध्यय से होते हैं तथा वितक और विचार से युक्त होते हैं परन्तु तीनों लोकों के प्रकाशक जिनेन्द्र भगवान के दिताय शुक्ल ध्यान को विचार से रहित कहा है ॥ १५२ ॥ जिनके आचरण की प्रधानता है तथा प्रशम और अदितीय सुख जिन्हें प्राप्त हो चुका है ऐसे मानी पुरुष अन्त के वितक और अर्थ, शब्द तथा योग के परिवर्तन को विचार कहते हैं ॥ १५३ ॥ हे राजन् ! ध्यान करने भोग्य जो इध्य है वह 'अर्थ है' ऐसा माना गया है । इसी प्रकार उस इच्य की जो वर्तमान पर्याय खबना खन्य पर्याय है वह भी 'अर्थ है' ऐसा स्वीकृत किया गया है । आगम के चचन की 'अर्थन्त है' ऐसा जानो । काय बचन और मन का जो परिस्पन्त है वह योग हैं । इन सब का जा परिवर्तन है उसे 'सङ्कान्ति' इस प्रकार कहा गया है । इन अर्थ आदि समस्त वस्तुओं अर्थ, व्याञ्चन और योग इन तीनों में से किसी एक का विधि पूर्वक क्रम से आलम्बन लेकर को आवर-पूर्वक इक्या कु अववा मावाणु का भी ध्यान करता है, जिसने इन्द्रिय स्वर्ध घोड़ों को अच्छी तरह क्या कर किया है, जिसे वितक धिवत धिवत धिवत का विधा है । सामर्थ्य प्राप्त हो मुकी है, की

१. गते मा । २. प्रधानाम् व । ३. बोबाङ्गवाक्वेतसाम् म । ४. मध्यावितो म ।

प्राप्तानसञ्जूषेशाहृद्विताहितं त्येतं विकेतं क्षासम् विकासकेष्ट्रातं प्रद्वाकृतिक्षाकाताहोः संस्तरम् । प्रमानामाणि रिवरीयक्ष कार्यकृ क्षांताहाती विकासः स्थानेकार्यकाताकोताकितं स्तिः कार्योव सुनुं सहः ॥१५६

वर्षव्यञ्चनवोत्तर्राक्षमध्यः संबोतिष्यंभृतः सामुः सामुक्तीस्यीगसहितो ध्यानक्षमाकारमृत् । ध्यावन्त्रीणसंबाय इत्यवस्थितस्थानाः पुंतक्ष्यांनती निर्वेते न निवर्वते मनिर्देश स्थाककृतिः स्वतिकः ॥१५७॥

#### उपवातिः

निःशेषमेकस्ववितर्वं सुवसम्यानानिवन्याविक्रसस्विदायः । ज्ञानं परं तीर्वंकरः परो का स केवकी केवसमम्यूपैति ॥१५८

पाप रहित है, जो क्रम से प्रवृत होने वाले मन से अर्थ-व्यञ्ज्ञन और योगों का पृथक्त रूप से ज्यान करता है तथा उनके फलस्वरूप जो मोहनीय कर्म की समस्त प्रकृतियों का उपराम अधावा क्षम कर रहा है ऐसा मुनि पृथक्त वितान विचार नामक प्रथम सुनक भ्यान को सदा विस्तृत करता है। ॥ १५४-१५५ ॥ तदनन्तर अनन्तयुक्ती अद्वितीय सुद्धि से सहित सोग विशेष को प्राप्त कर जो बीझ हो मोह कर्म रूपी वृक्ष को बढ़सहित नव्ट कर रहा है, निरन्तर झानावरण के बन्ध को मी रोक रहा है तथा उसको स्थिति के लास और श्रम को करता हुआ निश्यल रहता है ऐसा मुनि। एकत्व वितर्क नामक दिलीय शुक्ल ब्यान को प्राप्त हीता है और वही कमों का क्षय करने के किये समर्थ होता है ॥ १५६ ॥ वर्थ, व्यञ्जन और योगों के संक्रमण-परिवर्तन से जिसका खुत सीध ही निवृत्त हो गया है, को शुद्धोपयोग से सहित है, जो व्यान के मोग्य बाकार को बारण कर रहा है, जिसकी कवाय श्रीण हो चुकी है, जिसका मन निरुवल है, जो मणि के समाग निर्केष है है तथा स्पार्टिक के समान स्वच्छ स्वभाव है येसा ब्यान करने बाका साथ वह ब्यान से निवत नहीं होता है-पीके नहीं हटता है । मायार्थ-पृथमस्यवितकं विचार नामक शक्क प्यान बाहर्स है लेकर स्थारहर्वे मुगस्थान तक होता है तथा उपनाम भीर शुपक होतों श्रेणियों में होता है। इस म्यान की घारण करने वाका मुनि यदि उपश्रम अंधी में स्थित होता है तो वह नियम से पीछे हडता है-उस ब्यान से पतित हो जाता है परन्तु एकरव निवर्त नाम का खुनल ब्यान बारहवें गुजरनाव में होता है बदा: इस ब्याम को घारण करने बाला मूर्वि ब्यान से पीछे नहीं इटता है जिल्हु कलार्बुहरों के जीशर होना मारिया करों का बाव कर निवस के हार्बंब जन जाता है ।। १५० ।। सन्तव वितर्क शुक्क व्यानक्यी अन्ति के द्वारा जिसके पातिया कर्मक्यी सकड़ियों को सन्नूर्य रूप से अस्य कर दिया है ऐसा तीर्चकर हो अथवा बन्य केवकी हो नियम से उत्कृष्ट केवलकान की प्राप्त होता

#### UPPE

वृद्धारत्नोश्चक्तकेः किसकवितकरैर्वज्ञामानः सुरेग्नैः स्वतानाम्यविमन्तविकावस्कुन्यस्तीर्वसंसारसिम्बुः । उत्कर्वेवासुवोऽतौ विहरति मनवाम्भव्यकृषैः परीतरे देशानां पूर्वकोटौ शक्तिविशस्यकोराक्तिभः स्वेतिसाद्यः ॥१५९

#### उपजातिः

अन्तर्गुहुर्तेस्वितिकं वदायुस्तस्वस्थितान्यसम्बद्धाः । विहाय बाङ्गमसयोगमन्यं स्वकाययोगं सक् बादरं च ॥१६० बाछम्व्य सूक्ष्मीकृतकाययोगमयोगतां ध्यानवलेन यास्यन् । सूक्ष्मकियाविप्रतिपातिनाम ध्यायस्थसौ ध्यानमनन्यकृत्यः ॥१६१ बायुःस्थितरप्यपरं निकामं कर्मत्रयं यक्ष'विकस्थिति स्यात् । तवा समुद्धातमुपैति योगी तसुरुयतां तस्त्रत्यं च नेतुम् ॥१६२

### वसन्ततिसकम्

वर्षः कपाटमनषं प्रतरं च इत्वा स्वं कोकपूरणमसो समग्रैश्चतुर्भिः। ताबिद्भिरेव समग्रेकपसंहृतात्मा ध्यानं तृतीयमच पूर्ववद<sup>्</sup>म्युपैति ॥१६३

है ॥ १५८ ॥ चूड़ामणि की किरणों के समूह से पल्लवाकार हाथों को धारण करने वाले सुरेन्द्र जिन्हें वन्ता करते हैं, जिनके आरमज्ञान के भीतर तीनों लोक निमग्त हैं, जो उपमा से रहित हैं, जिन्होंने संतारक्यों समुद्र को पार कर लिया है, जो भव्य जीवों के समूह से धिरे हुए हैं तथा जिन्होंने चन्द्रमा के समान निमंल यहा के समूह से समस्त दिशाओं को दवेत कर दिया है ऐसे वे भगवान, उत्कृष्ट रूप से वेशोन—आठ कर्य और अन्तमंहूर्त कम एक करोड़ वर्ष पूर्व तक विहार करते रहते हैं ॥ १५९ ॥ जब उनकी जाय अन्तमंहूर्त की रह जाती है तथा वेदनीय नाम और गोत्र कम की स्थिति भी उसी के समान अन्तमंहूर्त की शेष रहती है तब वे वचनयोग मनोयोग और स्थूल कायमोग को छोड़ कर सूक्ष्म काययोग का जालम्बन लेते हैं और ध्यान के बल से आगे अयोग अवस्था की प्राप्त करने वाले होते हैं । उसी समय अनन्य कृत्य होकर वे केवली भगवान सूक्ष्मिक्रया अतिपाति नामक तीसरे शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं ॥ १६०—१६१ ॥ यदि शेष तीन कमं, आयु कमं की स्थिति से अधिक स्थिति वाले हों तो स्थानकेवली भगवान उन तीन कमों को आयुक्रमं की समस्ता प्राप्त कराने के लिये समुद्धात को प्राप्त होते हैं ॥ १६२ ॥ वे केवली भगवान, चार समय वें अपने आरमा को निर्वोध वण्डकपाटमतर और लोकपूरण कप करके तथा उतने ही समक्ष में सैक्रोखित कर पहले के समान तृतीय शुक्ल ध्यान को प्राप्त होते हैं । भावार्थ—मूल शरीर को न छोड़ कर अस्था की वहार फैलने को समृद्धात कहते हैं । इसके बेदना, मारणशन्तक, कथाय, कैवस, कर अस्था के बाहर फैलने को समुद्धात कहते हैं । इसके बेदना, मारणशन्तक, कथाय, कैवस,

रे. मदाधिकं स्थितं म० । २. पूर्वविदम्युपैति म० ।

#### नंपरंपरं

ततः समुविक्रसपदाविकसिमा निर्वातना व्यानवरेष कर्मणाम् । निरस्य शक्ति सदाकायकोगसं अवदा निर्वावसुर्वेति केवली ॥१६४

#### प्रची

स्वपूर्वहरतक्रमंगरं च्युशिक्वरिश्तः निर्वारः द्विमेश्युपयात्यसानिति विपाकका पाकका । प्रचलित भृति क्रम्सतः परप्रुपायती योग्यतो वक्तपतिकत्राति समुखनाय कर्माच्यपि ॥१६५ क्षार्वस्विकीक्तियय

सम्यादृष्टिक्यासकृष्य विरतः संयोकनोद्धेष्टको मोहस्य अपकृत्तयोगक्षसको दृष्टेरवरित्रस्य च ।

आहारक, वैक्रियिक और लोकपूरण ये साल भेद हैं। लोकपूरण समुद्दाल उन सयोगकेवली भगवान् के होता है जिनके आयु कर्म की स्थिति खल्प और केंद्र कीन कर्मों की स्थिति बिचक हो। इस समुद्दात के पहले समय में आरमा के प्रदेश खबोलोक से लेकर लोक के बन्तिम माग तक दण्ड के आकार होते हैं, दूसरे समय में कपाट के ममान चीड़े हो जाते हैं, तीसरे समय में वातवलय को छोड़कर समस्त लोक में फेल जाते हैं और चौचे समय में वातवलयों सिहत समस्त लोक में फेल जाते हैं बीर चौचे समय में वातवलयों सिहत समस्त लोक में फेल जाते हैं अगले चार समयों में क्रम से संकोचित होकर वारीर में प्रविद्य हो जाते हैं। इस समुद्धात को क्रिया से शेष तीन कर्मों की स्वित चटकर बायु के बरावर हो जाती है। जो केवली मगवान् समुद्धात के बाद पहले के समान स्वरूपस्य हो जाते हैं तब तृतीय शुक्ल ध्यान को घारण करते हैं। यह ध्यान सेरहवें गुजस्थान के अन्तिम बन्तमंत्र होता है।। १६३।। तदनन्तर केवली भगवान् वयोग अवस्था को प्राप्त हो समुख्यक क्रिया निवर्ति नामक उत्कृष्ट ध्यान के द्वारा कर्मों की समस्त शिक को नष्ट कर निर्वाण को प्राप्त होते हैं।

है राजन् ! अपने पूर्वकृत कर्मी का ख़ूटमा निर्वार कही गई है। यह निर्वार विपाक्त वीर अविपाक्त , इस तरह दो मेदों को ख़ाम होती है। विस प्रकार पृथितों पर वृक्षों के फ़ल समयानुसार स्वयं पकते हैं और योग्य उपाय से असमय में भी वकते हैं उसी प्रकार कर्म मी समयानुसार—उदयावकों को प्राप्त निषेक रचना के समुसार स्वयं निर्वेश को प्राप्त होते हैं और तपन्य प्रणादि वोग्य उपाय से ससमय में भी पकते हैं—निर्वेश को प्राप्त होते हैं। यायार्थ—उदयावकी को प्राप्त विषेक रचना के सनुसार जो कर्म परमाणु निर्वेश होते हैं यह सविधाक निर्वेश है और तपस्व प्रणादि के निमित्त में ससमय में भी जो कर्म निर्वेश होते हैं यह सविधाक निर्वेश है। १६५॥ सम्यान्त्र है,

१. निवृत्तिमा ब॰म॰

शान्तात्रेयकवायकः वायकरः प्रकीचमोहो विनो नासंस्थेयपुणक्रमस्त्रमु अवस्थेयां वटा निर्वरा ॥१६६

#### मालमारिनी

इति संबरनिर्जरानिमिलं द्विविधं सत्परिकीर्तितं तपस्त्वम् । शृणु संध्यणीयमेकबुद्धचा क्रमतो मोक्रमतस्त्रवाभिष्रास्ये ॥१६७

## उपजातिः

'बम्बस्य हेतीनितरायभाषात्युशीनवानावि निर्वरायाः ।
समस्तक्रमीस्थितिविप्रयोखी मोक्षो जिनेन्द्रेरिति संप्रणीतः ॥१६८
'प्रागेव मोहं सक्छं निरस्य यत्वाच च क्षीणकषायसंत्राम् ।
विबोधवृष्टपावरणान्तरायान्हत्वा ततः केवछमम्युपैति ॥१६९
चतुष्वंशसंयतपूर्वसम्यन्वृष्टपाविषु प्राक् सुविश्वद्विपुक्तः ।
स्यानेषु क्रास्मिवविप क्षिणोति मोहस्य सम प्रकृतीरशेषाः ॥१७०
निद्राविनिद्रा प्रचकास्वपूर्वा गृद्धिस्तया स्रवानपवाविपूर्वा ।
स्यानेषु गितस्तत्सवृशानुपूर्वी तिर्यंगितस्तत्मक्रतानुपूर्वी ॥१७१

श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करने बाला, दर्शन मोह का क्षपक, तथा चारित्र मोह का उपशमक, क्षपक, शान्तमोह, क्षीणमोह और जिन इन सब के बसंख्यात गुण कम से उत्कृष्ट निर्जरा होती है।। १६६ ।। इस प्रकार संवर और निर्जरा के निमित्तभूत दो प्रकार में सम्यक् तप का वर्णन किया, अब तूं बच्छी तरह आश्रय करने योग्य मोक्ष तत्त्व को एकाग्र बुद्धि से धारण कर, इसके आगे तेरे लिये मोक्ष का निरूपण कर्ष्मा।। १६७।।

बन्ध के कारणों का अत्यन्त अभाव तथा निवंदा का अच्छी तरह सक्षिवान प्राप्त होने से समस्त कमों की स्थित का विलकुल छूट जाना मोक्ष है ऐसा किनेन्द्र भगवान ने कहा है।। १६८।। सम्प्रणं मोहनीय कमें का पहले ही क्षय कर यह जीव क्षीण कथाय संज्ञा को प्राप्त होता है उसके बाद ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अन्तराय का क्षय कर केवलज्ञान को प्राप्त होता है।। १६९।। बसंयत सम्यन्दृष्टि बादि चार गुण स्थानों में से किकी गुणस्थान में अत्यन्त विश्विद्ध से युक होता हुआ यह जीव सबसे पहले मोह की सात प्रकृतियों ( मिन्यास्व, सम्यक्ति सम्यक्त प्रकृति भीर अनन्तानुक्त्यों कोच, मान, माया, लोम) का सम्पूर्ण रूप से क्षय करता है।। १७०।। हे राजन ! उसके पश्चात् विश्विद्ध सहित अनिवृत्तिकरण वामक नवम कुणस्थान में स्विद्ध होता हुआ विद्यान

रै. 'बन्पहेत्वभावनिर्वराम्यां इत्स्नकर्मवित्रमोक्षो मोक्षः' त०सू० अ० १० सू० २ । १ मोहस्रवाक्कानदर्शना-बरणान्द्ररायक्षथाच्य केवलम् त०सू०अ० १० सू० १ ।

एकेन्सियां केन्य एकं स्थानियां क्षा स्थानियां क्षा स्थानियां के स्थान

निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानगृद्धि, नरकगृद्धि, नरकगृत्धी, तियंगिति, तियंगित्वी, एकेन्द्रिय को आदि लेकर चतुरिन्द्रिय पर्यन्त बार बातियां, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण इन सोलह प्रकृतियां का क्षय करता है। इसके अनन्तर छकी नवन गुणस्थान में मुनिराज के द्वारा अप्रत्याक्यानावरण और प्रत्याक्यानावरण को अन्त, मामा, फोभ सम्बन्धी आठ कथाय एक साथ नष्ट किये जाते हैं।। १७१-१७४।। तदनन्तर सुद्ध वारिज को घारण करता हुआ यह घीर चीर मुनि नपुंसक वेद, स्त्री वेद तथा हास्यादिक छुठ नोक्यायों को उद्यो नवम गुणस्थान में समस्त कप से एक साथ वष्ट करता है।। १७५।। उसके प्रचात उसी गुणस्थान में पुनेद तथा संज्यकन कोच, मान, माया का पृथक्-पृथक झय करता है। इतनी प्रकृतियों का स्थाकर यह मुनि सूरमसाम्पराय नामक दश्म गुणस्थान को प्राप्त होता है। उसके सन्त में संज्यकन कोच भी स्था का प्राप्त होता है। १७६।।

तवनन्तर को कम से क्षीण कवाय बीलराग संज्ञा को प्राप्त हुए हैं ऐसे मुनिराज के उस कुंज-स्थान के जपान्त्य समय में की हा है। एक साथ ख़िहर और प्रकार में हो प्रकृतियां क्षम को आप होती हैं।। १७७ ।। और उसी युष्पथान के अन्त समय में पान प्रकार का जानावरण, चार प्रकार का वर्णनावरण और पांच प्रकार का अन्तर का बन्तराम कमें विनादा को प्राप्त होता है।। १३८ ।। तबकन्तर है राज्य । वेदलीय कमें के दो मेकों में से कोर्य क्षम केद वेदली, देवनत्वानपूर्णी, जीवारिक, वीकियिक, बाहारक, तीजस और कार्य वे पांच सगीर, आह स्पर्ण, पांच रस, पांच संवात, पांच वर्ण, अगुक्कण,

१. क्लोकोड्यं म प्रती नारित ।

परा बिह्म्योवितरप्रश्नाता तथा प्रश्नाता च युजाबुनी च ।
स्वरास्थित युस्वरवुःस्वरी च पर्याप्तकोन्स्यासकुर्गगास्य ॥१८०
प्राचेककायोऽध्यशःपवादिकीर्तित्तवनावेयसमाह्या च ।
निर्माणकर्मप्रकृतिस्य नीचेगींत्रं च पञ्चापि श्वरीरक्याः ॥१८१
संस्थानवर्मं त्रिशरीरकाञ्ज्ञोपाङ्गं च वर्तहन्तं द्विमन्थम् ।
हन्तीत्युपान्ते समये नृपैता द्वासार्ति च प्रकृतीरयोगः ॥१८२
वेशद्वयोरत्यारं नरामामायुर्गितस्थापि तथानुपूर्वी ।
वातिश्च पञ्चेन्त्रयश्चपूर्वा पर्याप्तकारक्यस्वस्थावरो च ॥१८३
सुतीर्थनत्वं सुमगो यशः स्थात्कीर्तिस्तकायेयसमुक्यमोत्रे ।
प्रयोवसीताः प्रकृतोः समं च हिनस्ति सान्ये समये जिनेन्द्रः ॥१८४
व्यपेतस्थ्यः प्रतिपद्य भाति क्षेत्रेशिभावं नितरामयोगः ।
विरावते वारिवरोषमुक्तो निशासु के कि न शशी समग्रः ॥१८५
सार्वेस्विकीकितम्

'भावानां ससु युक्तिरोपशिषशाबीनामभावात्परं भव्यत्वस्य च भव्यसस्वसमितेसकण्डमातन्त्रती । सम्प्रकृतवादय केवलावगमनाद् बृष्टेश्च सिद्धत्वतः स्यादत्यन्तनिरञ्जनं निवपमं सौक्यं परं विश्वती ॥१८६

#### उपजातिः

'बाबिष्टपान्तादव वाति सौम्य कर्मक्षयानन्तरमूर्व्यमेव । एकेन मुक्तः समयेन मुक्तिवियाप्यमृतः परिरम्यमानः ॥१८७

उपघात, परवात, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगित, शुम, अशुभ, स्थिर, अस्थिर, सुस्वर, दुःस्वर, अपर्याप्तक, स्वासोच्छ्वास, दुर्मग, प्रत्येक वनस्पति, अयशस्कीति, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र, पांच बन्धन, छह संस्थान, तीव अञ्चोपाञ्च, छह संहनन और दो गन्ध इन बहत्तर प्रकृतियों को अयोग-केवली उपान्त समय में नष्ट करते हैं ॥ १७८-१८३ ॥ उसके पश्चात् वेदनीय के दो भेदों में से कोई एक भेद, मनुष्याय, मनुष्य गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पञ्चेन्द्रिय जाति, पर्याप्तक, त्रस, बादर, तीर्थ-कर, सुमग, यशस्कीति, आदेय और उच्चगोत्र इन तेरह प्रकृतियों को अन्त्य समय में एक ही साच अयोगी जिनेन्द्र नष्ट करते हैं ॥ १८४-१८५ ॥ इस प्रकार जिनकी समस्त लेदगाएं नष्ट हो चुको हैं, तथा जो छील के ऐश्वयं (अठारह हजार बीलमेदों के स्वामित्व) को प्राप्त हुए हैं ऐसे अयोगी जिनेन्द्र अत्यन्त सुशोमित हाते हैं सो ठीक ही है क्योंकि मेद्यों के आवरण से रहित पूर्ण चन्द्रमा रात्रि के समय क्या आकाश में सुशोमित नहीं होता ? ॥ १८६ ॥

अत्यन्त निरम्बन, निरुपम और उत्कृष्ट मुख को चारण करती तथा भध्यवीयों के समूह की

१. बीपश्मिकादिभव्यत्वानाञ्च ॥३॥ केवल सम्यक्त्वज्ञानदर्शन मिद्धत्वेम्य : ॥४॥ त०सू०व० १०

२. तदनन्तरमूच्यं गच्छत्यास्त्रोकान्तात् ॥५॥

'पूर्वप्रयोगातियमप्रकृष्टसासञ्जयकार्क्य विवागालेपात् । गतिस्यभावस्य स्वाविधानसम्बद्धसम्बद्धानसङ्ग्रहेन्यतेः प्रविद्धिः ॥१८८ सार्वसिक्योडितम्

'सीम्याविक्रपुत्रसस्त्रकास्त्रकारे विज्ञेषकासामुच्यः बातारिक्षुप्रकीयव्शिक्षितिकायच्येति सस्वैविभिः । सद्दृष्टान्तचतुष्टयं निगरिते पूर्वेदितामा क्रमा-क्रेतुमां परिनिध्ययाय च चतेः सिक्रुप्यसुर्वापनि ॥१८९

#### उपचातिः

<sup>3</sup>वर्गास्तिकायस्य न यास्यमाबासतः वर्रं सिद्धिनुकोस्कलिद्धाः । वर्मास्तिकायाविविविकतस्यावकोकमाहः वर्रागद्धवीयाः ॥१९०

उत्कण्ठा को बढ़ाती हुई यह मुक्ति निश्चय से सम्यक्त केवलकान केवल दर्शन और सिद्धत्व माव को छोड़कर रोप औपशमिक बादि भावों तथा मध्यत्वमान के समाद से होती है ॥ १८७ ॥ हे सीम्य ! जो अमृतिक होने पर भी मुक्ति रूप लक्ष्मी के द्वारा आलिक्कित हो रहे हैं ऐसे सिद्ध जीव कर्मक्षय के अनन्तर एक ही समय में लोक के बन्त तक ऊपर की बोर हो जाते हैं॥ १८८॥ नियम से प्रकृष्टता को प्राप्त हुए पूर्वप्रयोग, बसकुत्व, बन्यच्छेद तथा तथाविषयति—स्वभाव के कारण मुक्त जोवों की कर्ज्यति ही होती है।। १८९ ।। हे भार ! क्रपर कहे हुए वित के चार कारणों का निश्चय कराने के लिये तत्त्व के अभिलाकी पुरुषों ने चुमाबे हुए कुम्भकार के बक्र के समान, निरुप तुम्बीफल के समान, एरण्ड के बीज के समान और अपिन की शिक्षा के समान में बार द्वारास कहे हैं। मानायं-मुक्त जीव का कथ्वं गयन ही क्यों होता है ? इसके किये कवि ने पूर्व इस्रोक में पूर्व प्रयोगादि चार हेतु बतलाये ये और इस क्लोक में उन हेतुओं के चार दृष्टान्त बतलाये हैं। उनका स्पष्ट भाव यह है कि जिस प्रकार कुम्मकार अपने चक्र को घुमाते घुमाते छोड़ देता है पर कुछ समय तक वह जा संस्कार वश अपने आप चूमता रहता है उसी प्रकार यह जीव छोक के अन्त में स्थित मोक्ष को प्राप्त करने के किये बनादि कारू से प्रयस्त करता का रहा है। अब वह प्रयस्त छूट जाने पर भी उसी संस्कार से यह जीव क्रपरकी और ही मधन फरता है। पूर्वप्रयोग के क्रिये एक दशक्त हिंडोलना का यो दिया जाता है। दूसरा दूखन्त निर्लेप तुम्नीपक का दिया है। जिस प्रकार सिट्टी के लेप से सहित तुम्बीफल पानी में हुवा रहता है उसी प्रकार कर्म के लेप से सहित कीव संसार सागर में दूबा रहता है परन्तु मिट्टी की लेप खूटने पर बिश्व प्रकार तुम्बीफल स्वयं क्रवर का जाता है उसी प्रकार कर्मकेव कूटने पर यह बीव स्वयं कपर की बोर यमन करने क्यता है। तीक्य इष्टान्त एरण्ड के बीज का है जिस प्रकार एरण्ड का जीज फर्की के बन्धन से खुटते ही अपर की

पूर्वप्रयोगावसङ्ग्रस्ताव्यम्बच्छेदासः संयक्तिपरिवामाच्य ॥६॥ २. वाविद्यकुकालवकवद् व्यवगतकेवासाबुवे-देरच्छीवनविवासम्म ॥७॥ ३. वर्षास्विवायानावात् ॥७॥

# वार्कविक्रीवित्र

'तेर्ज कार्यवरिक्विर्मृजित्यस्तिविष्याम् यसी अस्पेनामृतिष्ठक्षेत्रीविक्तविकी कार्न सर्वेवान्सरम् । संस्था चास्प्यहरूपमित्यभिहितो चेवस्त्यमीमिः परं सिद्धानां सुनविनेयह्यवकात्संत्रस्यतीसस्पृकाः ॥१९१

#### माछिनी

विविवविति विकेत्यस्यकानाम्यः ससी सवति नवपवार्थान्यस्तपुत्तवा व्यरंतीत्। विप सुविहितवोषस्तस्य वेश्विः समन्ता-वश्चितव इव पदः यसमन्वोविरेषे ॥१९२ वसन्तरिस्तक्यः

विज्ञाय मोक्षपयिनत्थय चक्रवर्ती चक्रवियं तृथिनय प्रजही दुरन्ताम् । जानन्त्रसञ्चयसः सरसः प्रदेशं पातुं मुनोऽपि यतते मुयतृष्टिकशं किम् ॥१९३ स्वं ज्यायसे सक्तराज्यमिरिञ्जयाय प्रीत्या प्रदाय तनयाय बभार दीक्षाम् । क्षेत्रंकरं जिनपति समुपेत्य मक्त्या क्षेत्राय वीदशसहस्रतृषेः स सार्द्धम् ॥१९४

ओर जाता है उसी प्रकार मुक्त जीव कर्म के बन्धन से छूटते ही ऊपर को जाता है। चौथा दृष्टान्त अग्निशिक्षा का है जिस प्रकार अग्निशिक्षा स्वमान से ऊपर की ओर ही आती है उसी प्रकार मक्त जीव स्वमाव से ऊपर को ओर ही जाता है।। १९० ।।

सिद्धिमुल में उत्कण्ठित सिद्ध मगवान् धर्मास्तिकाय का अभाव होने से लोकान्त के आगे नहीं आते हैं। देदीप्यमान ज्ञान के धारक—सर्वंज्ञ देव लोकान्त के आगे के क्षेत्र को धर्मास्तिकाय अदि क्रब्यों का अमाव होने से अलोक कहते हैं ॥ १९१ ॥ उत्तम नयों के ज्ञाता आवार्यों ने वर्तमान और मूतकाल का स्पर्श करने वाले दो नयों के बल से सिद्धों में क्षेत्र, काल, चारित्र, लिङ्ग, गति, तीथे, अवगाहना, प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध, ज्ञान, अन्तर, संख्या और अल्पबहुत्व इन वारह अनुयोगों से भेद कहा है ॥ १९२ ॥ इस प्रकार जिनेन्द्र मगवान् समा में उस चक्रवर्ती के लिये विधिपूर्वंक नो पदार्थों का स्पष्ट कथन कर चुप हो गये। जिस प्रकार सूर्यं की गो—किरणों से विकास को प्राप्त हुआ कमल मुक्तोभित होता है उसी प्रकार उन जिनेन्द्र मगवान् की गो—वाणी से ज्ञान को प्राप्त हुआ प्रियमित्र चक्रवर्ती सब ओर से मुक्तोभित होने लगा ॥ १९३ ॥

तवनगर पूर्वोक प्रकार से मोक्षमार्ग को जानकर चक्रवर्ती ने जिसका परिणाम अच्छा नहीं उस पक्र रूप रूक्षमी को तृष्य के समान छोड़ दिया सो ठोक ही है क्योंकि स्वच्छ वरू वाले सरोवर के स्थान को जानने बाला मृग भी क्या मृगतृष्णा को पोने के लिये बला करता है ? अचांत् नहीं करता ।। १९४ ।। इसने अरिक्जय नामक ज्येष्ठ पुत्र के लिये प्रीतिपूर्वक व्यवना समस्त राज्य

क्षेत्रकाळगतिस्वित्रविश्वीरित्रप्रस्येशनुद्धज्ञानामगहिनान्तरसंस्थाल्पबहुवचनः साध्याः ॥१॥ तक्षण्यक १०

#### मासमारिकी

मनति प्रक्षमं विवास सुद्धं विविद्या सामु तपश्चकार धीरम् । मृति भव्यकनस्य बस्सस्टरमारिप्रयमित्रः त्रियमित्रती प्रयस्तः ॥१९५

#### उपवातिः

अवायुरन्ते तपता तनुत्वं तनुं त मातां विधिना विहाय । कल्पं सहस्रारमनल्पपुण्येः स्वर्णातं विधितमाय सेदैः ॥१९६ शार्र्छविकीडितम्

तत्राष्टादशसागरायुरमरस्त्रीकां मनोबरकभी
हंसाङ्के रचकाह्नये प्रमुदितस्तिष्ठम् विमाने परे ।
बालामात्मतनूरुचा रचिरया सूर्यप्रभां ह्रेथयम्
विव्यानष्टगुणां बभार सुचिरं सूर्यप्रभः संपदम् ॥१९७
इत्यसगकृते वर्द्धमानचरिते सूर्यप्रभसंभवो नाम्
पञ्चवशः सर्गः समाग्रः

षोडशः सर्गः

उद्गता छन्दः

वय नाकसीस्थमनुभूय बहुविधमक्तिन्त्यवैभवम् । सङ्गरहितभवतीयं च स त्वमभूरिह प्रकृतिसीम्यनम्बनः ॥१

देकर तथा भक्ति पूर्वक क्षेमंकर जिनेन्द्र के समीप जाकर आत्मकस्थाण के लिये कोछह हजार राजाओं के साथ दीक्षा घारण कर ली। १९५ ।। वात्सस्य गुण के कारण पृथिवी पर भक्षजमों की प्रिय मिन्नता को प्राप्त हुए प्रियमिन्न मुनि ने मन में विशुद्ध शान्ति को घारण कर विविन्न प्रकार का कठिन सम्यक् तप किया।। १९६ ।। जायु के अन्त में वे तप से इशता को प्राप्त हुए बारीर को विधि पूर्वक छोड़ कर अपने तीन्न पुण्य से अजित तथा खेद से विजित सहस्रार स्वर्ग को प्राप्त हुआ।। १९७ ।। वहाँ, जिसको अठारह सागर प्रमाण आयु थो, जो देवा जुनाओं के हुवय को प्रिय था, जो हंसचिन्न से सहित वचक नामक उत्कृष्ट विमान में बड़ी प्रसन्नता से स्थित बार, तथा अपने शरीर की सुन्दर प्रभा से जो प्रातःकाल के सूर्य को प्रमा को लिज्जत कर रहा था ऐसा वह सूर्यप्रभ देव चिरकाछ तक अणिमा महिमा बादि बाठ गुणों से सहित विज्य सम्मदा—स्वर्ग की विसूति को घारण करता रहा।। १९८।।

इस प्रकार असम कवि कृत वर्डमान चरित में सूर्यप्रभ देव की उत्पत्ति का वर्णन करने बाका पण्यहवाँ सर्ग समास हुआ।

## सीख्यूना सर्ग

अचानन्तर तूं अचिन्त्यवैभव से युक्त वाना प्रकार के स्वर्ग सम्बन्धी सुस भोग कर किसी आसक्ति के विना वहाँ से अवतीर्ण हुवा तथा इस प्वेतातपत्रा नगरी में प्रकृति से सीम्स नन्दार २८

#### वर्षमानपरितम्

वपुरावचद्विविचनाशु विवह्दिप कर्मपानतः ।

मेम इय मिन्नति वायुवशात् परिवन्धनीति पुरुषो भयोदवौ ॥२

पुरुषेन बुर्डमनवेहि परममिनाशि दर्शनम् ।

पेन सहितमिन्दाय पतस्तमुपैति नुस्किरिप मुस्कित्सौना ॥३

सफ्छं च जन्म सन्धु तस्य जगित स विद्यां पुरःसरः ।

गुप्तिपिहितदुरितापमनं भववोतये भवित यस्य चेद्वितम् ॥४

घनक्डमूलमिप नाम तर्शमद महामतङ्गनः ।

मोहमिन्नक्रमिन्दाय पुमान्स भनिक्त यः प्रशमसंपदा युतः ॥५

ववश्येषवारि शमकारि मनसि ग्रुचि यस्य विद्यते ।

कान्सअगवपि न तं दहति हृदमञ्चसन्तिरिव मन्ययानसः ॥६

शान्तिधनतरतनुत्रभूतो वतश्येसमेलपरिकितात्मनः ॥७

सुतपोरणे मुनिन्पस्य दुरितरिपुरुद्धतोऽपि सन् ।

स्यानुमिप न सहते पुरतो नहि दुर्जयोऽस्ति 'सुतपोऽवलिकनाम् ॥८

नाम का राजा हुआ।। १।। जिस प्रकार वायु के वश से, मेघ आकाश में इचर-उघर परिभ्रमण करता है उसी प्रकार कर्मोदय से यह पुरुष जल्दी-जल्दी नाना प्रकार के शरीर को ग्रहण करता और छोड़ता हुआ संसार रूपी समुद्र में परिश्रमण कर रहा है ॥२॥ क्योंकि जिस सम्यग्दर्शन से सहित बीव को मुक्ति भी युक्ति के मार्ग से शेष्ट्र ही प्राप्त हो जाती है उस उत्कृष्ट अविनाशी सम्यग्दर्शन को तूं पुरुष के लिये दुर्लंग समझ । भावार्य-मोक्ष प्राप्त कराने वाला अविनाशी तथा उत्कृष्ट सम्य-रदर्शन इस जीव को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है ॥३॥ निश्चय से संसार में उसी मनुष्य का जन्म सफल है तथा बही ज्ञानियों में अग्रसर है जिसकी कि गुप्तियों के द्वारा पाप के आगमन को रोकने बाली चेष्टा संसार का नाश करने के लिये होती है ॥ ४ ॥ जिसकी जड़ बहुत गहरी जमी है उस बुका को भी जैसे महान् मदमाता हाथी नष्ट कर देता है उसी प्रकार जो मनुब्य प्रश्नमगुण रूपी संपदा से सहित है वह समस्त मोह को शोध हो नष्ट कर देता है ॥ ५॥ जिस प्रकार सरोवर के मध्य में स्थित मनुष्य को अग्नि नहीं जलाती है उसी प्रकार जिसके मन में शान्ति को उत्पन्न करने वाका उज्ज्यक सम्यग्नान रूपी जल विद्यमान है उसे समस्त जगत् पर आक्रमण करने वाली भी कासारित नहीं जलाती है। भावार्थ-धरापि काम रूपी अरिन समस्त जगत् की संतप्त करने वासी है तो भी सम्यक्तानी जीव को वह संतप्त नहीं कर पाती ।। ६॥ जो संयमरूपी हाथी पर सवार है, निसंह शान्ति क्यी शस्त्र से सुवोभित है, क्षमा क्यी अत्यन्त सुदृढ़ कवच को घारण करता है, तथा वत-बीक रूपी मौछ वर्ग के द्वारा जिसकी आत्मा सुरक्षित है उस मुनि रूपी राजा के आये समी-चीन तप रूपी रण में पाप रूपी शत्रु उद्ग्रह होने पर भी खड़ा रहने के लिये भी सनयं नहीं है सो कीक ही है क्योंकि सुताप का आलम्बन करने वाले मनुष्यों के लिये कोई भी दुर्बंय नहीं होता है

रे. मुत्रवाबकविबनाम् म०।

युवधीक्रताश्रद्धवास्य समित्रहार्यक्ष्यस्यः ।
विकारक्षित्रवारितस्य वातः विक्रित्यं वृतिहरस्यः न विक्रते ॥१०
'श्रुतिवृद्धयायक्ष्येयं विवक्षित्रस्य विक्रितः ।
वारविद्धयायक्षयम् विवक्षित्रस्य समित्रहारः ।
वारविद्धयायक्षयम् विवक्षयक्षयम् समित्रहाः ।
वारविद्धयायक्षयक्षयक्षयम् समित्रवाः ।
वारविद्धयायक्षयक्षयक्षयक्षयम् सुवक्षयम् ।
रानविद्धयायक्षयक्षयक्षयक्षयम् सुवक्षयम् ।
रानविद्धयायक्षयक्षयक्षयक्षयम् सुवक्षयम् ।
रानविद्धयायक्षयक्षयक्षयक्षयम् ।
रानविद्धयायक्षयक्षयक्षयक्षयम् ।
व्यक्षयविद्धयायक्षयक्षयक्षयक्षयक्षयम् ।
व्यक्षयविद्धयायक्षयक्षयक्षयक्षयक्षयम् ।
व्यक्षयविद्धयायक्षयक्षयक्षयक्षयक्षयक्षयम् ।
व्यक्षयविद्धयः व्यवस्थयक्षयक्षयक्षयः ।
व्यक्ष्यविद्धयः व्यवस्थयक्षयः विक्षयः ।
व्यक्ष्यविद्धयः व्यवस्थयक्षयः विक्षयः ।

॥ ७-८ ॥ जिसने इन्द्रियों और मन को मच्छी तरह क्या में कर किया है, जिसने प्रशमगुण के द्वारा मोह की सम्पदा को नष्ट कर दिया है, तथा जिसका चरित बीनता से रहित है ऐसे सत्पुरुष के किये क्या दूसरी मुक्ति इसी जगत में विद्यमान नहीं है ? ॥ ९ ॥ जिस प्रकार रण के अग्रमान में मय से विद्वत मनुष्य का तीक्ष्ण शस्त्र मी निष्फल होता है उसी प्रकार बाचरण के विषय में विषयासक मनुष्य का देवीप्यमान श्रुतज्ञान भी मात्र निष्कल होता है ऐसा जानी । भावार्य-को सनुष्य शास्त्र का बहुत भारी ज्ञान प्राप्त करके भी तदनुसार चेष्टा करने में असमर्थ है उसका वह छास्य आव निष्फल हो है।। १०।। जिस प्रकार अमृतसादी, देवों के द्वारा सम्मानित तथा अन्यकार की नष्ट करने बाली चन्द्र किरण से कमल निकास को प्राप्त नहीं होता है उसी प्रकार समृत के समान क्षानन्ददायी अथवा मोक्ष का उपदेश देने वाली, विद्वानों के द्वारा पूजित तथा ब्रह्मानान्यकार की नह करने वाकी मुनिवाणी से पृथिवी पर दूरभव्य जीव प्रतिबोध की प्राप्त नहीं होता ।। ११ ॥ अ.इ.त. अचिन्तनीय नाना प्रकार के गुणों से सहित तथा अत्यन्त वृक्षंत्र मुनिवचन को रहन के समान कानों में भारण कर-सुन कर मन्य जीव जगत में इतक्करवता को प्राप्त होता है। भावार -जिस प्रकार मार्व्यकारक, नाना प्रकार के अचिन्तनीय गुणों से युक्त दुलंग रत्न की मनुष्य अपने कानों में पहिल कर संसार में इतकस्थता का अनुसब करता है उसी प्रकार मुनियों की दुर्श्य बायी को सुनकर भव्य जीव संसार में कृतकृत्यता का अनुभव करता है—अपने जीवन की सफ़्क मानता है।। १२॥ इस प्रकार वदविज्ञान करी नेच से सहित पुनियान, तस्वज्ञानी तन्वन के लिये उसके पुर्वेष्ट तथा मोख तत्व का भी स्रष्ट कवन कर चुप हो नवे ॥ १३ ॥

उन मुविराव के बचनों का निक्तय कर हुत से उठकाछ आंधुओं को प्रकट करता हुता सम्बंध राजा, उस जनाकान्त गणि के समान हुताजित हो रहा वा जो चन्त्रमा की किरणुक्तकी है

१. म मही प्रचारकावाचीः क्लोकवोः कमनेवोऽस्ति ।।

प्रजिपस्य भौलितद 'वद्यमुक्तितकरात्रपरूकवः । भक्तिविसर पर्िकद्वतनुर्युनिमित्यवीचत वची महीपतिः ॥१५ विरला भवन्ति मुनयोऽय विनतजनताहिताय थे। वित्रमणिगणवितानमुची विरहास्य ते जगति वारिवाहिनः ॥१६ विरलाः कियन्त इह सन्ति लसदविद्योवलोबनाः। रत्नकिरणपरिभिन्नजलस्थलसंपदः प्रविरला जलाशयाः ॥१७ भवतः करिष्यति बचोऽद्य मम सफलमीश जीवितम् । अस्तु नियतिमयदेव परैः किमुदोरितैविफलमप्रियेस्तव ॥१८ अभिषाय घोरमिति वाचमवनिपतिराविशत्स्तम्। वर्मेहरमतिविनीतमिलामवितुं तमम्बुनिविवारिवाससम् ॥१९ सह नन्दनः श्रियमपास्य दशशतदशक्षितीश्वरैः। प्रोष्ठिलमुनि नु जगत्त्रियतं तमित्रप्रणम्य समुपाददे तपः ॥२० श्रुतवारिवि द्वयधिकपङ्क्तिविलसदमलाङ्गवीचिकम् । तूर्णमतरबुरबुद्धिभुजा बलतोऽङ्ग बाह्यविविधभ्रमाकुलम् ॥२१ मनसा भूतार्थमसङ्कृत्स विषयविमुखेन भावयन् । तप्तुमसुकरमुपाक्रमत कमतो द्विषड्वियमनुत्तमं तपः ॥२२

संगत है तथा जिससे जल की बूँदें टपक रही हैं।।१४॥ जिसने मुकुलाकार हस्ताग्र रूपी पल्लवों की मुकुट तट पर लगा रक्खा था तथा जिसका शरीर भक्ति के समूह से व्याप्त था ऐसे राजा ने मुनि की नमस्कार कर इस प्रकार के वचन कहे।। १५॥

जो नम जन समूह के हित के लिये चेष्टा करते हैं वे मुनि विरले हैं और जो नाना प्रकार के रत्नसमूह की वर्षा करते हैं वे मेघ भी जगत में विरले हैं ॥ १६ ॥ जिनके अवधिज्ञानकपी नेत्र सुघोभित हो रहे हैं ऐसे मुनि इस संसार में कितने विरल हैं सो ठीक हो है क्योंकि रत्निकरणों से जल यल की संपदा को ज्याप्त करने वाले जलावय अत्यन्त विरल हो होते हैं ॥ १७ ॥ हे ईश ! आपका वचन आज मेरे जीवन को सफल कर देगा इसना ही कहना पर्याप्त हो, निष्फल कहे हुए जापके असुहाते अन्य वचनों से क्या प्रयोजन है ? भावार्य—आपको अपनी प्रशंसा के वचन अच्छे नहीं लगते इसलिये उनका कहना निष्फल है इतना कहना ही पर्याप्त है कि आपके वचन सुनकर आज मेरा जीवन सफल हो गया ॥१८॥ इस प्रकार के वचन बड़ी घीरता के साथ कहकर राजा नम्बन ने कवच को घारण करने वाले, अत्यन्त विनीत पुत्र को समुद्रान्त पृथिवी की रक्षा करने की आजा दी ॥ १९ ॥ तदनन्तर दश हजार राजाओं के साथ राजकक्षनी का परित्याग कर नम्बन ने उन जगत्प्रसिद्ध प्रोष्ठिक मुनि को प्रणाम कर तप ग्रहण कर लिया—जिनदीक्षा लेली ॥ २० ॥ जिसमें द्वादशाञ्चली निर्मल लहरें सुघोभित हो रही हैं तथा जो अञ्चाद्यक्षणी नाना मैंवरों से गुंक है ऐसे अत्वन्धी सागर को उन्होंने अपनी विधाल बुद्धिकपी मुजा के बल से शोध ही तर किया। सावार्य—वे शीध ही द्वादशाञ्चश्चतान के पारगामी हो गये ॥ २१॥ वे विषयों से पराक्षमुख

१. नम्र म०। २. परिवद म० व०।

जहवात्मवृष्टि 'पांककौत्यमनस्मित्रांरामज्ञान्तवे । न्यानपठनसुस्रसिद्धिकरं प्रयसोऽकरोदनसमं सुनिविधन म ॥२३ विधिवत्त्रजागरवितर्गपरिचितिसमाविसिट्ये । सरवाममरुमकरुम्ब्य मुनिमित्रमोधर्म विमरुपौत्त्रकार सः ॥२४ अरुगत्सुषः सस् हुशोऽपि मुलिर<sup>५</sup>तिस्वी विसर्पणम् । द्वित्रिभवनगमनोचितवा विधिवत्त वृत्तिपरिसंख्यया परम् ॥२५ प्रविषाय विष्यरसमोक्षमवित्रतिव्यक्षकापसः । क्षीमविसरजनकानि सबा मनसी वरीय केलु कारनानि सः ॥२६ स ववेष्वजन्तुवधकेषु विहितश्रधगासमस्थितिः। ष्यानपरिचितिचतुर्पेवरव्यरक्षणार्यममवर्त्यमर्थंभीः ।।२७ स तपे तपोभिरभिसूर्यमकक्षितरास्त युःसहे । त्यक्तनिजतनुरुवेर्महतः किमिहास्ति किञ्चिदि तापकारणम् ॥२८ तरुमुलभावसददभ्रचनबळ्यबुस्तवारिकिः । सिस्कतनुरिव नभस्यकलं शमिनामहो चरितमञ्जूतास्यदम् ॥२९ क्रिकारागमे बहिरकेत निशि शिक्षिरपातभीषणे। भीतिविरहितसमाचरमः किम् बुष्करेऽपि परिमुद्धाति प्रभुः ॥३०

उत्कृष्ट तप तपने के लिये तत्पर हुए। ॥ २२॥

वे आत्मदृष्टि होकर लौकिक फाड की तुष्णा को छोड़ते हुए अनिष्ठराग की शान्ति के छिये ध्यान और अध्ययन की सुख से सिद्धि करने वाले नियमित तप की बड़े प्रयत्न से करते थे ॥ २३ ॥ चित्र के द्वारा आगम के अर्थ की बार-बार भावना करते हुए क्रम से बारह प्रकार के कठिन तथा जागरण, श्रुताभ्यास और समाधि की सिद्धि के लिये निर्दोष आत्मबल का अबलम्बन लेकर वे निमंख्युद्धि मुनि विधिपूर्वक कनोदर तप करते थे ॥ २४ ॥ वे मुनि कुश होकर मो दी तीन धर तक जाने से नियम से सहित वृत्तिपरिसंस्थान तप के द्वारा विविधूवंक शुषा और अस्यधिक प्यास के अधिक विस्तार को निक्चय से रोकते थे ॥ २५ ॥ गरिष्ठ रस का परित्याग कर बिन्होंने निज्ञा बीर इन्द्रियों की चपलता को जीत लिया था ऐसे वे मुनि मन के क्षीभसमूह को उत्पन्न करने वाले कारणों को सदा निरुपय से रोकते थे ॥२६॥ समर्थ बृद्धि को घारण करनेवाले वे मृति, ध्यास के परिचय तथा ब्रह्मवर्य वत की रक्षा के किसे जीव जन्तुओं के वध से रहित स्थानों में श्रयन आसन और स्थिति को करते थे।। २०॥ अचक धैर्य को धारण करनेवाले वे मुनि दु:सह ग्रीब्स महतु में तथों के द्वारा सूर्य के सम्मूख कैठते वे सो ठीक ही है क्योंकि जिसने वपने शरीर से राग कोड़ दिया है. ऐसे महापुरुष के संताप का कारण इस लोक में क्या कुछ भी है ? अर्थात सही है ।। २८ ।। सावन के महीने में बहुत बढ़े नेवमण्डल के द्वारा छोड़े हुए करु से संख्या उनका शारीर भींग बाता था तो भी वे वृक्ष के नीचे निवास करते वे सो ठीक ही है क्योंकि मुनियों का चरित्र मारवर्ष का स्थान होता ही है।। २९।। जिनका आधरण भव से रहित वा ऐसे वे पृति हिनपात

वारगांन यृष्टिसंचा स्थाताचा वृष्टफलं म० । २. सुनिश्चितः व० । ३. रिति म० । ४. वृक्ष म० ।

परमान्तरं च स चकार निकाममतिज्ञतस्तपः ।
व्यानित्त्यतान्ययनप्रभृति, त्रिषुप्तिषृत्तभृतिसंवरः ॥३१
वध कारणानि परिवोधिवश्वतरधीरसाययत् ।
तीर्धकरितपुरुनान्त इति प्रगतानि वोश्वश्विधाः स भावनाः ॥३२
समभावयत्यवि जिनेन्द्र 'परिविधिति विशुक्तमे ।
जातविपुरुवृतिरचित्ततः स जिराय दर्शविश्वति मिद्यधीः ॥३३
वपवर्गकारणपश्चर्यपरिघटितमिक्तभृवितः ।
नित्यमपि विनयमप्रतियं स गुक्कतिष्ठिपवनिष्ठितावरम् ॥३४
प्रययाम्बभूव परिगृप्तिमनसर्विधिसं समाचिना ।
शीरुवृत्तिपरिवृत्तेषु श्वदा स परं श्रतेष्वनित्वितावरम् ॥३५
समभावयभव पदार्थविधिकचनवाद्मयं सदा ।
तत्वनित्रस्वनतः सक्तं हतशक्वनित्व पुरःस्थितं यथा ॥३६
स्वमितः कथं व्ययनयामि भवनहनतो दुरन्ततः ।
नित्यमवकस्रवतोऽस्य वर्तिविमस्ता ।३०

से भयंकर शीत ऋतु का बागमन होने पर रात्रि में बाहर सोते वे सो ठीक ही है क्योंकि समर्थ पुरुष क्या कठिन कार्य में भी मोह को प्राप्त होता है? अर्थात् नहीं होता ॥ ३० ॥ तीन गुप्तियों के द्वारा बहुत गारी संवर को घारण करने वाले वे मृति आलस्य रहित होकर घ्यान विनय तथा स्वाध्याय बादि उत्कृष्ट तथा अनुषम अन्तरक्ष तप को करते थे ॥ ३१ ॥

तदनन्तर उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा जिनकी बृद्धि क्षरयन्त निमंल थो ऐसे उन मुनि ने तीर्थंकर प्रकृति नामक उत्कृष्ट नामकर्म के प्रसिद्ध कारण भूत सोलह माननाओं का जिन्तवन किया ॥३२॥ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा चले हुए मार्ग में जिन्हें बहुत भारी श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, जो कभी विचित्तवन नहीं होते वे तथा जो देदीप्यमान बृद्धि से सिहत थे ऐसे उन मुनि ने मोक्ष प्राप्ति के लिये जिरकाल तक दर्शन विश्विद्धि भावना का जिन्तवन किया था ॥ ३३ ॥ मोक्ष के कारणभूत पदार्थों में उत्पन्न होने वाली मिक से विभूषित वे मुनि सदा ही गुरुओं में अस्यविक श्रादर के साथ अनुपम विनय को स्थापित करते थे ॥ ३४ ॥ शोलक्षी बाड़ों से बिरे हुए वतों में सदा निरितचार प्रवृत्ति करते हुए वे मुनि निर्दोष विधि से युक्त समाधि के द्वारा अच्छा तरह गुप्तियों को विस्तृत करते थे ॥ ३५ ॥ वे नव पदार्थों का विधि पूर्वक कथन करने वाले आगम की सदा भावना करते थे और समस्त जनत् के संपूर्ण तत्त्व को निःशक्त होकर ऐसा देखते थे मानों उनके सामने ही स्थित हों ॥ ३६ ॥ वे इस दुरन्त संसार रूपी बटवो से अपने आपको किस तरह दूर हटाऊं इस प्रकार का निरन्तर विचार करने वाले उन मुनि की निर्मल बृद्धि संवेग भाव की प्राप्त हुई की ॥ ३७ ॥

१. कुनावनाः म० । २. परिविर्णिते म० । ३. विशुद्ध म० । ४, समाधि म० । सम् आसी बस्य सं स्थान्तं, समादि वेगस्य विशेषणं संवेगमित्यवः ।

1 \*

स्त्रापि स्वकीयस्वातिकार्गित्रां स्वातिकार् ।
कोताहरूकारि वर्ष कुनी हुक्केशका विशेषानु कियाहितः ।।
विशेषानु वीर्वनस्थानस्था स्वातिकार्गित्र स्वात्ति स्वातिकार् ।
वाविभित्रमानुसारपृत्या स्विधान् 'क्याद्वाति स्वात्तां न कः ।।३९
स समायो समय भेगवृति स्वि च कारणे प्रत् ।
वेर्यमवयतप्रवार्गितिकार्गित कृष्णुपतितोऽपि नामवा ॥४०
युविनो चकार स कोतु तिनुकारचीः त्रीतिकारण् ।
स्वत्तात्तकम्बत्तोऽपि स्वा वत्ती परोपहत्ये हि सक्याः ।।४९
स बहुभृतेकान किनेतु युक्तु च पर्य सम्यावे ।
मायविद्यात्त्वक्वेन सत्तो विद्यताम विद्यास्यकार्यकेशितः ॥४२
वनपेतकारम्य सद्यु नियमविभिन्नस्तोऽभवत् ।
सात्रविमस्त्रकरावपनितं हितोकतेष्कस्तात्वकार्यते ।१४३
वरवाङ्गपेत तपता च विजयतिस्वर्थमा सद्या ।
सर्ममनवरत्तनुक्ववस्यस्यस्यस्य सामुरकरोत्प्रभावनाम् ॥४४

तुष्णा रहित बुद्धिवाले उन मुनिराज ने अपने आपके द्वारा स्वकीय धनका भी निरन्तर त्याग कर दिया था। सो ठीक ही हैं क्योंकि मुक्तिमार्ग को जानने वाला मनुष्य हुदय में छोम के कल को भी कैसे कर सकता है ? भावार्य-बाह्य पदार्थों का त्याग तो वे पहले हो कर चुके वे परन्तु अब जिल आभ्यन्तर पदार्थों में उनकी स्वत्व बुद्धि थी उनका भी उन्होंने त्याग कर दिया था इस तरह दे वे शक्तितस्त्याग भावना का सदा चिन्तवन करते थे ।।३८।। वे तपोधन अपनी शक्ति न खिपाकर अनुपम तप करते थे सो ठीक ही है क्योंकि आगे होने बाले बसाधारण सुख की इच्छा से कौन बुद्धि-मात् मनुष्य यथाशक्ति उद्योग नहीं करता है ? ॥ ३९ ॥ वे मेदक कारण के उपस्थित होने पर अपने आपको सदा अच्छी तरह समाहित रखते थे-समाधि को भावना रखते थे अथवा ठीक ही है क्योंकि पदार्थ की गति को जानने वाला मनुष्य कह में पड़ा हुआ भी धैर्य की नहीं झोड़ता है ॥४०॥ अस्यन्त निपुण बुद्धि को बारण करने वाले वे मुनि गुणोबमीं को रोग होने पर उनका प्रतिकार करते थे अर्थात् वैयावृत्य मावना का पालन करते थे सो ठीक ही है क्योंकि जिसने सबसे समता बुद्धि छोड़ दो है ऐसा सण्डन भी सदा परोपकार के लिये प्रयस्त करता हैं।। ४१ ।। तदनन्तर निद्रोध चारित का पालन करने वाले वे मुनि मान पूर्ण निर्मेख हुदय से बहुश्रुत, अहँन्त, आचार्य तथा प्रवचन में सदा उत्कृष्ट भक्ति को विस्तृत करते ये ॥ ४२ ॥ उसके पश्चात् वे छह वावश्यक कार्यों में - समता, बन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कामोत्सर्गे इन छह जनक्य करने मोग्य सामी में यबासमय उच्चत रहते थे सो ठीक ही है क्योंकि समस्त पदार्थों का निमंश ज्ञान प्रांत करने बाले कारवित के उद्यमी मंतुष्य बाकस्य भावको चारण नहीं करते ॥ ४३ ॥ उत्कृष्ट बागम क्रान् से, तप से तथा जिलेन्द्र मनवात की पूजा से निरस्तर समें को जनवनल करते हुए वे मूनि सदा करें

१. मारामा त्यावन् मः । २. मतिसाचि वस्वदि मः ।

अधिसार्वधारिमिय शातमसुकरतरं घवागमम् ।

ज्ञानिष्ठिरिष चरन्युतपः सहधमंसु प्रकृतिबत्सकोऽभवत् ॥४५
कनकावको परिसमाप्य विधिवविष रत्नमिकिकाम् ।
सिह्विकसितमुपावसवप्युरमुक्तये तवनु मौक्तिकावकीम् ॥४६
धव भव्यवातकगणस्य मुवमित्रतं प्रवर्द्धयन् ।
ज्ञानजकशित्तपायरबाः शुजुने सवा मुनि 'नभस्यवारिवः ॥४७
अपरिप्रहोऽपि स महाँद्धरभवदमकाङ्गभागिष ।
श्रीणतनुरतनुष्ठीश्च वशी विभयोऽपि गुप्तिसिनितप्रवर्तनः ॥४८
अभितक्षमामृतजलेन मनसि निरवापयत्परम् ।
ज्ञोषिशिकानविधिक्यमहो सकु कौशकं सकलतत्त्ववेविनाम् ॥४९
मनसो निराकुरत मानविधमुचितमार्थवेन सः ।
ज्ञानफक्रमिति तवेव परं इतबुद्धयो हि यमिनां प्रचक्षते ॥५०
अपि जातु न प्रकृतिसौन्यविशव हृदयः स मायया ।
प्रापि विमक्रशिशिरांशुचयः समवाप्यते किमु तमिल्रया शशी ॥५१

की प्रभावना करते थे ॥ ४४ ॥ तलवार की भार के समान तीक्ष्ण अत्यन्त कठिन सुतप का आगम के अनुसार आचरण करते हुए वे मुनि ज्ञान के भाण्डार होकर भी सहधर्मी जनों में स्वभाव से वस्सल—स्नेह युक्त रहते थे ॥ ४५ ॥

तदनन्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त करने के लिये उन्होंने कनकावली व्रत को विधिपूर्वक समाप्त कर रत्नावली, सिंहनिष्क्रोडित और मौक्तिकावलीवत के भी उपवास किये थे ॥ ४६ ॥ इस प्रकार जो भन्य जीव रूपी चातक समृह के हर्ष को निरन्तर बढ़ा रहे थे तथा झानरूपी जल के द्वारा जिन्होंने पाप रूपी घृलि को शान्त कर दिया था ऐसे वे मुनि रूपी भाद्रमास के मेच सदा स्कोभित हो रह थे।। ४७।। वे मुनि परिग्रह से रहित होकर भी महर्दि-बहुत सम्पत्ति से सहित (पक्ष में वही बड़ी ऋदियों से युक्त ) थे, निर्मल शरीर से युक्त होकर भी क्षीणतनु—दुबंस (पक्ष में तपइचरण के कारण क्षीण शरीर) थे, विशाल वृद्धि के धारक होकर भी वशी-पराधीन (पक्ष में जितेन्द्रिय ) थे, और निर्भय होकर भी गुप्ति समिति प्रवर्तन-रक्षा साधनों के समृह को प्रवर्तन वाले ( पक्ष में तीन गुप्तियों और पांच समितियों का पालन करने वाले थे ।। ४८ ।। उन्होंने मन में विदामान तीत्र क्रोधारिन को अपरिमित क्षमा रूपी अमृत जल से बुझा दिया था सो ठीक ही है क्योंकि समस्त तस्वज्ञानियों की कुशलता निश्चय से अविन्त्य होती है ॥ ४९ ॥ उन्होंने उचित मादंव धर्म के द्वारा मन से मानरूपी विष का निराकरण किया था सी ठीक ही हैं क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य मृतियों के ज्ञान का वही उत्कृष्ट फल कहते हैं। भावार्य-मान नहीं करना ही मृतियों के शान का फल है ऐसा बुद्धिमान पुरुष कहते हैं ।। ५०।। जिनका हृदय स्वभाव से सीम्य और स्वच्छ था ऐसे वे मुनि कभी भी माया के द्वारा प्राप्त नहीं किये गये थे सो ठीक ही है क्योंकि निमैंस और शीतल किरणों के समूह है सहित चन्द्रमा क्या कभी अंधिरी रास के द्वारा प्राप्त किया जाता

१. शनिर्नमसीव वारिषः ४०। २. मनसा म०।

है ॥ ५१ ॥ जिनके हृदय में अपने घरीर में भी रञ्चमात्र इच्छा नहीं यो उन्होंने लोग रूपी पत्र को जीत लिया इसमें बृद्धिमानों के लिये आश्चर्य का क्या स्थात था ? अर्थात् कुछ भी नहीं अ५२॥ जिस प्रकार अर्थन्त उच्च्यक बन्द्रमा की किरणें क्षेत्रे स्फटिकायक को प्रावर सुकोशित होती हैं उन्हों प्रकार अज्ञानान्यकार को नष्ट करने वाले मुनि गुणों के समूह उन अतिश्वय निर्मंद मुनियाज को पाकर सुकोभित हो रहे थे ॥ ५३ ॥ जिस प्रकार थोड़ी अद्यालें कीणें वृक्ष को वायु बढ़कों उन्हों बालती है उसी प्रकार परिवह रहिद्ध सम्यक् नावरण के घारक उन उदार बृद्धि मुनियाज ने नद्द को वढ़ से विक्कुल ही उन्हां बाला था ॥ ५४ ॥ आरमा में स्थित समस्त कर्ममूल को ठप के द्वारा अलावे हुए भी वे मुनि स्वयं रञ्चमात्र भी ताप को प्राप्त नहीं हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि वही एक बादवर्य है अन्य कुछ नहीं ॥ ५५ ॥ वे अक्ति से नज़ीमूल मनुष्य पर संतोष नहीं करते थे, भत्र पर क्रोच वहीं करते थे और अपने अद्भुगामी मुनिवनों पर राग नहीं करते थे सो ठीक ही है क्योंकि सज्ज्ञां का समभाव ही रहता है ॥ ५६ ॥

वास्ति क्यों संपदा में स्थित उन मुनिराब को पाकर तप मी बुद्धों मत हो रहा था सो ठीक ही है नमीं कि शरद कातु में निर्मेत आकाय को आप कर बया मूर्य का बिन्य बुद्धों मित नहीं होता? ॥ ५७ ॥ ने सरपन्त दु-यह परीवह के कारण औं अपने तीर से निर्मातन नहीं हुए वे से ठीक ही है क्यों कि मर्थकर बायू के हारा वाजित होने प्रत्यों समूत क्या तर को स्कल्कुन करके वाता है । १८ ॥ निर्मातकार कार्य कार्क में सीवक तथा बसूत रस को सराने वाली निर्में क्याना

TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

विसलाक्षयं तमुपगम्य विरहितिषयोऽपि सानवाः । धर्मसनुपममुदा वसृहः शमयेन्सृयानपि न कि वयाईचीः ॥६० स्वमतार्थेसिद्धिमभिवीक्ष्य तमभवत भव्यसंहतिः । पुष्पभरविनतपूततक्नं परीयते किमु मुवालिमालया ॥६१ इति वासुपूज्यजिनतीर्थमुक्गुजगजैः प्रकाशयन् । सम्यमकृत स तपः परमं विरकालमन्यपतिभिः सुदुश्वरम् ॥६२

#### उपजातिः

अषायुरन्ते ससु नासमेकं प्राधोपवेशं विधिना प्रपद्य । ज्यानेन र्न्यंघर्म्यंष विहाय विश्वये प्राणान्मुनिः प्राणतमाप कल्पम् ॥६३ पुष्पोत्तरे पुष्पसुगन्धिवेहो सभूव वेषाधिपतिविद्याने । तस्मित्रसौ विञ्ञतिसागरायुर्नाप्नोति क् भूरितपःफलेन ॥६४

## वसन्ततिलकम्

तं जातमिन्त्रमयगम्य सुराः समस्ताः सिहासनस्यमशिवच्य मुदा प्रणेमुः । कीकावतंसिमय पादयुगं तदीयं रक्तोत्पलख्तिहरं मुकुटेषु कृत्वा ॥६५

की प्राप्त होती हैं उसी प्रकार जनहित के लिये अनेक ऋदियां शान्ति के सजाने स्वरूप उन मुनिराज की प्राप्त हुई थीं।। ५९।। निर्मेल अभिप्राय वाले उन मुनिराज के समीप आकर निर्मृद्धि मनुष्य भी अनुपम हुई थीं।। ५९।। निर्मेल अभिप्राय वाले उन मुनिराज के समीप आकर निर्मृद्धि मनुष्य भी अनुपम हुई से धर्म ग्रहण करते थे सो ठीक ही है क्योंकि दया से आर्द्रबृद्धिवाला मनुष्य क्या पशुओं की भी शान्त नहीं कर देता ?।। ६०।। अपने इष्ट प्रयोजन की सिद्धि को देस कर भव्य जीवों की पंक्ति उन मुनिराज की उपासना करती थी सो ठीक ही है क्यों कि फूलों के भार से झुका हुआ आमका वृक्ष भ्रमरपंक्ति के द्वारा हुई से प्राप्त नहीं किया जाता ?।। ६१।।

इस प्रकार विशाल गुणों के समूह से वासुपूज्य तीर्यंकर के तीर्यं को प्रकाशित करते हुए उन मुनिराज ने चिरकाल तक उस उत्कृष्ट तप को अच्छी तरह किया था जो अन्य मुनियों के लिये अत्यन्त कठिन था ॥ ६२ ॥ तदनन्तर आयु के अन्त में विधिपूर्वंक एक माह का प्रायोगममन—संन्यास प्राप्त कर उन मुनि ने धम्यं घ्यान से बिन्ध्यांगिर पर प्राण छोड़े और उसके फलस्वरूप प्राणत स्वर्ग को प्राप्त किया ॥ ६३ ॥ उस प्राणत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में वे फूलों के समान सुगन्तित हारीर से सहित बीस सागर की आयुवाले देवेन्द्र हुए सो ठीक ही है क्योंकि यह जीव बहुत कारी तप के फल से किस वस्तु को नहीं प्राप्तहोता है ? ॥ ६४ ॥ 'इन्द्र उत्पन्न हुआ है' ऐसा आनकर समस्त देवों ने सिहासन पर विराजमान उस इन्द्र का हवं पूर्वंक अधिवेक किया तथा लाक कमस्त की कान्ति को हरने वाले उनके चरण पुगल को कीड़ावतंस—कीड़ा भूषण की मासि मुकुटों पर धारण कर नमस्कार किया । भावार्थ—उनके चरण कमलों में मुकुट झुका कर प्रवास किया ॥ ६५ ॥

यार्डियोडियर्

भावी तीर्वेशरोऽविभित्वविषयां संपूर्वविषयः युरैः
स्वाच्याविष्टप्तरोधववृतो रेने स तत्मिनपुता ।
औत्युवयं गुवसम्पवा पन्तिवेशास्त्रियमानो गले
नीहारचुतिहारिहारस्तिकाच्यावेन गुविधविया ॥६६
इत्यसगहते वर्वेभानपरिते नम्बनपुर्वोद्यरगननो नाम
सोवधः सर्गः समागः

सप्तद्यः सर्गः वसन्दत्तिलकम

धीमानवेह भरते स्वयमस्ति धाण्या युखोद्धतो निम इवाकिककान्तिसारः । नाम्ना विदेह इति विग्वकवे समस्ते स्थातः परंजनपदः यवपुत्रतानाम् ॥१ गोमण्डलेन घवलेन सदा परीता स्वेच्छानियण्यहरिणाद्भितमध्यदेशा । रात्रो शिरोरपि चिराय विकोकनीया यजेन्द्रभूतिरिय भारमदेशी समग्रा ॥२ क्षेत्रेषु यत्र सलता कलनाककेषु कौटित्यमम्बुखवने मधुपत्रकापः । पञ्चस्थितः कमलशाकिषु सर्वकालं संकक्ष्यते शिकिकुसेषु विविज्ञभावः ॥३

'यह भावो तीर्थंकर है' ऐसा जानकर को देवों द्वारा निरन्तर पूजित होता मा, को अविनाकी अविध्वान से सहित था, अप्तराएं जिसे वेरे रहती थीं, और को मुणक्ष्मी सम्पदा के द्वारा उत्कच्छा को प्राप्त कराई हुई मुक्तिलक्ष्मी के द्वारा वर्ष की कान्ति को हरने वाली हार लता के बहाने शब्द में जालिज़ित हो गहा था ऐसा वह इन्द्र उस प्राणत स्वर्ग में हर्ष से फ्रीड़ा करने सगा।। ६६ ॥

इस प्रकार ससग कवि इत बर्डमानचरित में राजा नन्यन के पुष्पोत्तर विभाव में गमन करने का वर्णन करने वाला सोलहवां सर्ग समाप्त हुआ।

सत्रहवां सर्ग

अधानन्तर इसी जरत क्षेत्र में एक ऐसा लक्ष्मी संपन्न देश है जो पृथिनों को स्वयं इकट्टी हुई जपनी समस्त कान्तियों का मानों सार ही है, जो समस्त विकाओं में विदेह इस नाम से असिद्ध है तथा उत्तम मनुष्यों के रहने का उत्कृष्ट स्वाव है ॥ १ ॥ ओ सफ़ेद गावों के समूह से विदी हुई है यसा जिसका मन्यदेश स्वेचका से बैठे हुए हरिजों से अब्द्धित है ऐसी जिस देश की समस्त अठनी, रात्रि के समय बाककों के किने भी जिर काल तक देशने के गोग्य बन्त्रमा की मूर्ति—बन्द्र मण्डल समाम सुशोभित होती है ॥ २ ॥ जिस देश में काक्ष्मा—अकिहानों का सम्मान सेतों में ही देशा जाता है वहाँ के मनुष्यों में समता—हुस्ता नहीं देशी जाती हैं । कीटिस्य—संपुराकापन स्वित्वों के केशों में ही देशा जाता है वहाँ के मनुष्यों में कार्या वाता है वहाँ के मनुष्यों में कार्या वाता है वहाँ के मनुष्यों में कार्या प्रमास प्रमास स्वाव सेता से स्वावा वाता है वहाँ के मनुष्यों में स्वावा वाता है। की प्रमास स्वावा स्वाव

विमलाशयं तमुपगम्य विरहितिबयोऽपि मानवाः । धर्ममनुपयमुदा जगुट्टः शमयेन्युगानपि न कि दयाईबीः ॥६० स्वयतार्यसिद्धिमभिवीक्ष्य तममजत भव्यसंहितः । पुज्यभरिवनतबूततक्नं परीयते किमु मुदालिमालया ॥६१ इति वासुपूज्यजिनतीर्यमुक्युणगणैः प्रकाशयन् । सम्यगङ्कत स तपः परमं चिरकालमन्ययतिभिः सुदुश्चरम् ॥६२

#### उपजातिः

श्रमायुरन्ते सस्तु नासमेकं प्रापोपवेशं विधिना प्रपद्य । ध्यानेन न्येंधन्येंण बिहाय विन्ध्ये प्राणान्युनिः प्राणतमाप कल्पम् ॥६३ पुष्पोत्तरे पुष्पसुगन्धिवेहो सभूव वेषाधिपतिविमाने । तस्मिमसौ विश्वतिसागरायुर्नाप्नोति कि भूरितपःफलेन ॥६४

### वसन्ततिलकम्

तं जातमिन्द्रमचनम्य सुराः समस्ताः सिहासनस्थमभिषिच्य मुदा प्रणेमुः । क्रीकावतंसनिच पादयुगं तदीयं रक्तोत्पक्तमृतिहरं मुक्कुटेजु कृत्वा ॥६५

को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार जनहित के लिये अनेक ऋदियां शान्ति के खजाने स्वरूप उन मुनिराज की प्राप्त हुई थीं ॥ ५९ ॥ निर्मल अभिप्राय वाले उन मुनिराज के समीप आकर निर्नुद्धि मनुष्य भी अनुप्त हुई थीं ॥ ५९ ॥ निर्मल अभिप्राय वाले उन मुनिराज के समीप आकर निर्नुद्धि मनुष्य भी अनुप्त हुई से धर्म ग्रहण करते थे सो ठीक ही है क्योंकि दया से आई बुद्धिवाला मनुष्य क्या पक्षुओं की भी शास्त नहीं कर देता ? ॥ ६० ॥ अपने इष्ट प्रयोजन की सिद्धि को देख कर मध्य जीवों की पिक उन मुनिराज की उपासना करती थी सो ठीक ही है क्यों कि फूलों के मार से झुका हुआ आमका वृक्ष भ्रमरपंक्त के द्वारा हुई से प्राप्त नहीं किया जाता ? ॥ ६१ ॥

इस प्रकार विशाल गुणों के समूह से बासुपूज्य तीर्थंकर के तीर्थं को प्रकाशित करते हुए उन मुनिराज ने जिरकाल तक उस उत्कृष्ट तप को अच्छी तरह किया था जो अन्य मुनियों के लिये अत्यन्त कठिन था ॥ ६२ ॥ तदनन्तर आयु के अन्त में विधिपूर्वंक एक माह का प्रायोगगमन—संन्यास प्राप्त कर उन मुनि ने धम्यं घ्यान से विन्ध्यगिरि पर प्राण छोड़े और उसके फलस्वरूप प्राणत स्वर्ग को प्राप्त किया ॥ ६३ ॥ उस प्राणत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में वे फूलों के समान सुगन्तिल करीर से सहित बीस सागर को आयुवाले देवेन्द्र हुए सो ठोक ही है क्योंकि यह जीव बहुत भारी तप के फल से किस बस्तु को नहीं प्राप्त होता है ? ॥ ६४ ॥ 'इन्द्र उत्पन्न हुआ है' ऐसा आवकर समस्त देवों ने सिहासन पर विराजमान उस इन्द्र का हुए पूर्वंक अभिषेक किया तथा लाक कमक की कान्ति को हरने वाले उनके चरण युगल को कीड़ावतंस—क्रीड़ा पूषण की भांति मुकुटों पर धारण कर नमस्कार किया । भावायं—उनके करण कमलों में मुकुट क्षका कर जवाब किया ॥ ६५ ॥

**बार्सियोडित**य

वानी तीर्वकरोध्यन्तियविनातं चंत्रुव्यमानः युदैः श्रवाय्यायविरप्तरीयानमृत्तो स्ते स तत्तिमानुद्धा । श्रीतपुर्व गुणसम्पद्या गणितवेयाविन्युव्यमानो गर्छे गौहारकृतिहारिहारकतिकाम्याचेन गुक्तिविद्या ॥६६ इत्यसगहते वर्द्यमानकरिते नन्तमपुर्वोत्तरगमनो नाम बोडकाः सर्गः समाप्तः

> सप्तदश्वः सर्गः वसन्ततिलकम्

श्रीमानबेह भरते स्वयमस्ति बाग्या पुत्तीकृतो निव इवाकिककान्तिसारः ।
नाम्ना विदेह इति विग्वक्रये समस्ते स्थातः परंजनवदः पवनुष्रतानाम् ॥१
गोमण्डलेन ववलेन सदा परोता स्वेण्छानिवण्यहरिणाक्तित्वप्यदेशा ।
रात्रौ शिरोरपि विराय विलोकनीया यत्रेन्द्रपूर्तिरिव भारवदवी समग्रा ॥२
क्षेत्रेषु यत्र सलता कलनासकेषु कोदिल्यमम्बुज्यते सवुपत्रकायः ।
पङ्काल्यतिः कमस्त्रास्त्रिषु सर्वकासं संस्थ्यते शिक्षिक्रकेषु विवित्रभावः ॥३

'यह भावी तीर्थंकर है' ऐसा जानकर जो देवों द्वारा निरम्तर पूजित होता था, को अविनाक्षी अविध्यान से सहित था, अप्सराएं जिसे घेरे रहती थीं, और वो मुणक्ष्यी सम्पदा के द्वारा उसक्छा को प्राप्त कराई हुई मुक्तिछक्ष्मी के द्वारा वर्ष की कान्ति को हरने वाकी हार कता के बहाने क्षण्ठ में आलिज्ञित हो रहा था ऐसा वह इन्द्र उस प्राणत स्वर्ग में हुई से फ्रीड़ा करने क्या ॥ ६६ ॥

इस प्रकार असन कवि इस वर्डमानचरित में राजा नन्दन के पुष्पीत्तर विमान में गमन करने का वर्णन करने वाका सोछहवां सर्गं समाप्त हुआ।

सत्रहवां सर्ग

स्थानन्तर इसी मरत क्षेत्र में एक ऐसा लक्ष्मी संपन्न देश है जो पृथिबी को स्वयं इकट्ठी हुई सपनी समस्त कालियों का मानों सार ही है, जो समस्त दिवाओं में विदेह इस नाम के प्रसिद्ध है तथा उत्तम मनुष्यों के रहने का उत्कृष्ट स्थान है।। १।। वो वक्षेत्र गायों के समृह से विदी हुई है सथा विश्वका मन्यदेश स्वेष्क्ष से बैठे हुए हरिजों से अब्दुत है ऐसी विस देश की समस्त धटवी, राजि के समय कालकों के किये भी जिर काल ठक देखने के बीग्य चन्त्रया की मूर्ति—चन्त्र मन्द्रश समान सुम्मोनित होती है।। २।। विस देश में कालता—खिल्हामों का समूच्य मेरों में ही देशा जाता है यहाँ के मनुष्यों में सलता—वृद्धता नहीं देशी जाती है। कीटिल्य—संयु प्रशास मेरिनयों के केशों में ही देशा जाता है वहाँ के मनुष्यों में स्वाता वाता है वहाँ के मनुष्यों में स्वाता वाता है वहाँ के मनुष्यों में स्वाता प्रशास काला।। मनुष्य प्रशास काला है वहाँ के मनुष्यों में स्वाता वाता है वहाँ के मनुष्यों में स्वाता प्रशास काला।

पूगहुमैः स्वयतनागसतावसाभा देवासीकृताम्बरतस्त्रीतगाः परीताः ।
भारवन्महानरकतोषस्त्रकारियतोष्ट्रवासाकावस्त्रीवस्त्रितः द्वयं प्रवास्ति ॥४
तृष्णां सवाधितस्त्रकारियतोष्ट्रवासाक्ष्रित्रस्त्रकार्वितः द्वयं प्रवास्ति ॥४
तृष्णां सवाधितस्त्रकारिय विनासमञ्जूष्ट्रितः प्रस्ति स्वास्ति ।
तोपासयैरमस्त्रितिक्रविक्रवेद्ये सिद्धुष्ट्रय भाति स्ववि यः सम्वतीतसंख्यैः ॥५
यस्मिन्तवास्ति पुरचेषु करामिवातो वन्यस्थितिवरहयेषु च शब्दवास्त्रे ।
द्वन्द्रोपसर्गंपुणसोपविकारदोवो विन्वापरे मृगहदास्त्रिच विद्वुष्योः ॥६
तत्रास्त्रयो निविस्त्रवस्त्रवस्त्रहमुक्तं भास्त्रस्कराधरबुद्यैः सवृषं सतारम् ।
वन्यासितं वियविव स्वसमानद्योभं स्थातं पुरं क्रगति कुण्डपुराभिधानम् ॥७

मखपायी छोगों का निरथंक वार्तालाप नहीं देशा जाता है। पश्च-की वड़ की स्थित कमल और घान्य में ही देखी जाती है वहाँ के मनुष्यों में प्यू-पाप की स्थित नहीं देखी जाती है तथा विचित्र मान-नाना वर्णों का सद्भाव सदा मयूरों के समूह में ही देखा जाता है वहां के मनुख्यों में विचित्र भाव-असमानता का भाव नहीं देखा जाता है ॥ ३ ॥ अपने जाप में लिपटी हुई पान की लताओं के पत्तों की आमा से जिन्होंने आकाशतल को काला-काला कर दिया है ऐसे सुपारी के वृक्षों से जिरे हुए जहाँ के गाँव देदीप्यमान बड़े-बड़े मरकत मणियों से निर्मित ऊंचे कोट की पंक्तियों से वेष्टित के समान सुशोमित होते हैं।। ४।। जो देश, आश्रित मनुष्यों की तृष्णा-प्यास ( पक्ष में मनस्पृक्षा ) नष्ट करने वाले, अन्तः प्रसत्ति -- भीतर की स्वच्छता ( पक्ष में हृदय की प्रसन्नता ) से सिहत, अनपेतपथ-अमलों से सिहत (पक्ष में पथालक्ष्मो से सिहत ) और अमलिन द्विज-इबेल हंस पिक्षमों से (पक्ष में निर्दोष बाह्मणों से) सेवनीय असंख्य जलाहायों और सरपुरुषों से पृथिवी पर अस्विषक सुझोमित होता है ॥ ५ ॥ जिस देश में सदा कराभियात-हाथ का प्रहार यदि था तो मृदङ्गी में ही वा वहाँ के मनुष्यों में करामियात-टेक्स की पीड़ा नहीं थी। बन्धस्थिति-बन्धन का सद्भाव यदि वा तो उत्कृष्ट घोड़ो में ही या वहाँ के मनुष्यों में बन्ध स्थिति—कारावास मादि बन्ध स्थिति नहीं थी । इन्द्र-इन्द्र समास, उपसर्ग--प्र परा आदि उपसर्ग, गुण, अ ए ओ रूप गुण, छोप--वर्ण का बदर्शन, तथा विकार-एक शब्द के स्थान में दूसरे शब्द के आदेश होने रूप विकार इन दोषों का सद्भाव यदि था तो शब्द शास्त्र व्याकरण में ही वा वहां के मनुष्यों में बन्द्वोपसर्ग-सर्वी गर्मी जादि के उपद्रव, गुण लोप-दया दाक्षिण्य आदि गुणों का विनाश और विकार दोष-अन्बापन बहिरापन कार्वि दोषों का सद्भाव नहीं था। इस प्रकार विद्युम श्री-मृंगा के समान शोभा यदि थी तो मुयनयनी स्त्रियों के विम्बोष्ठ में ही थी वहाँ की भूमि पर विद्रुप श्री-वृक्षों की शोधा का अभाव नहीं वा अचीत् सब जगह हरे भरे वृक्ष स्त्री वे ॥ ६॥

सदनन्तर उस विदेह देश में कुण्डपुर नाम का एक जगरप्रसिद्ध नगर था जो स्वस्तुध शोधा से सम्बन्न होता हुआ आकाश के समान सुसीमित हो रहा था, क्योंकि जिस प्रकार आकास समस्य वस्तुओं के अवगाह से युक्त है उसी प्रकार वह नगर भी समस्त वस्तुओं के अवगाह से मुक्त था

१. वकाम म०। २. 'कारो मुनवाविसंशुक्षी तवने खुक्रमीवितके । वारं तु पत्रने वारा पुंचीनपुरुवीवितीः" इति विक्कावनः।

प्रसानकारिकारिकार्वकार्यकार्याः स्थापनि व्यक्ति स्थापनि स्थाप

तात्पर्यं यह है कि 'बाकाशस्याव पाहः' इस कावम बावप से जिस प्रकार आकाश, जीव बुद्यक, बर्ग, अवर्य, मानावा और काल इन छह प्रवर्ध को बचगाह देता है उसी प्रकार बहुनवर भी संसार के समस्त पदार्थी को अवगाह देता था-उसमें संसार के समस्त पहार्थ वाये वाते थे। जिस प्रकार जाकाश मास्वत-सर्व, कलावर-पन्द्रमा और बुच महों से अध्यासित-विविश्वत है उसी प्रकार वह नगर भी मास्वरकलाघर बुघों-देरीप्यकान कलाओं के धारक विद्वारों से अजिष्टिस या-इन सब का उसमें निवास था । जिस प्रकार जाकाश सन्व-वृद्ध राश्चा से सहित होता है उसी प्रकार वह नगर भी सब्य-वर्ग से सहित था व जिस प्रकार बाकाश सतार-ताराओं से सहित है उसी प्रकार वह नगर मी सतार-चाँदी, तरण पुरुष, शुद्ध बोली अधवा मीतियों बादि की शुद्धि से सुवित था ११७१। जिस नगर में कोट के अपभाव में संख्या लाक रानों की कान्ति के प्रतिक्रिक क्या पटकों के द्वारा चारों बोर से ब्यास जरू की परिका, दिन के समय भी बनेक संख्याओं की खोषा की चारक करती हुई सी अरपिक सुवीमित होती है ॥ ८ ॥ जिस नगर में चुले हुए इन्द्रनीक्षमचि विभिन्न कसी पर उपहार के रूप में रखे हुए नीलक्सल, अध्यन्त नीलवर्ग के कारम बर्धाव एकीक्स हो औ है-कारों की कान्ति में छिए रहे हैं तो भी चारों और से पबते हुए अमरों की हत्कार से अक्टबा को त्राप्त होते हैं ॥६॥ जिस नगर में ऐसी दिवसी सुरहेशिय हो रही हैं जो कामबेब के विकसी सहस तो हैं परन्त पूछा रूप नहीं अर्थात् कायदेश के पूछादिरिक शस्त्र हैं। जो सूर्य के समान कान्ति से युक्त हैं मरत्तु जिन्होंने सन्दर्भवयु-क्रमकों को काल्य को लिस्तेक-धीका कर दिया है तार ले यह है कि सूर्य की कान्ति तो कपकों को सतेज करती है परन्तु उन्होंने निक्सेब कर दिया है । परिहार वधा में महत्वर्थ है कि उस रिक्रमों ने पंचरान समियों की बान्सिकों की कीका कर विवा है ) जी रिक्रमा नवपयोक्तरो नूतन मेकों की कारित के सहित को है अरन्तु प्रावृत्-वर्षा कहा नहीं है (परिहार पक्ष में नृतन उठते हुए स्तनों की काक्ति से बहित हैं ) तथा सरव-सबक हो हैं पहला अवर की रस अवि में ऐसे वीर-जागरवाकी अब और पुवालय-जुता से बते हुए पाके सबना सुबी-बित हो रहे हैं को अस्पूर्ण - अस्पत्त स्थार है ( पतन पता में बहुत की है ), चन्या की किस्सी के समृद्ध के समान कारात-उच्चाव-निर्माणक है ( अवन प्रधान को कारामा की किरनी के

क्रीकामहोत्पक्षमपास्य कराव्यतंश्यं कर्णोत्पसं च विगसन्तवृ यत्र मृङ्काः ।
निःश्वाससीरभरता वदने पत्रिल स्त्रीणां मुह्गं मृंदुकराहितयोग्सवस्य ॥१२
वापुत्तकोत्तिकविभूवणर्श्विमवालेः श्वेतीकृतास्वकविको विहरस्ति यस्मिन् ।
बाराङ्गना, मृषसकीकमितस्ततोऽपि योत्स्नां विकापि पुभग्यामिय वर्षोयन्त्यः १३
यस्मिन्वमानं सक्तितामकवित्ररत्यच्छायापितानव्यवकोकृतविक्वविक्काः ।
बद्धेनाचापरविद्यांकुकगानिकेन संकक्ष्यते प्रतिविनं नितरां विनभीः ॥१४
यस्मिन्नहोनवपुरप्यभुजङ्गश्लोका नित्रानुरागसहितापि कछायरेच्छा ।
भाति प्रतीतसुवयःस्वितरस्यपद्मपाता निवासिक्षमता ४सरसाप्यरोगा ॥१५

समृह से अत्यन्त उज्ज्वल हैं अर्थात् चाँदनी रात में जिनकी सफ़ेदी बढ़ जाती है ) जो मस्तक पर स्थित चूडामणि की किरणों से बाकाश को पल्लिवित करते हैं ( भवन पक्ष में शिखरों पर लगे हुए पद्यरागमणियों की कान्ति से जो बाकाश को लाल-लाल पस्लवों से संयुक्त जैसा करते हैं ) भीर जिनकी उत्सङ्ग-गोदियों में सुन्दर स्त्रियाँ बैठी हैं ( भवन पक्ष में जिनके मध्य में मनोहर स्त्रियां निवास करतो हैं ) ।। ११ ।। जिस नगर में भ्रमर, हाथों के अग्र भाग में स्थित क्रीडाकमल तथा मच को झरानेवाले कर्णोत्पल को छोड़कर इवासीच्छ्वास की सुगन्धि में आसक तथा कोमल हाथीं के आधात के इच्छूक होते हुए बारबार स्त्रियों के मुख पर झपटते हैं ॥ १२ ॥ पहने हुए मुक्तामय आभूषणों की किरणावली से जिन्होंने समस्त दिशाओं को शुक्ल कर दिया है तथा जो दिन के समय भी सुन्दर चौदनी को दिखाती हुई सी जान पड़ती हैं ऐसी वेश्याएँ जिस नगर में भदंजनित लीला से सहित इघर-उघर घूमती रहती हैं ॥ १३ ॥ सात खण्डों वाले भवनों में लगे हुए नाना प्रकार के निर्मेल रस्तों की कान्ति के विस्तार से जिसने समस्त दिशाओं को चित्र विचित्र कर दिया है ऐसी दिन की लक्ष्मी जहाँ प्रतिदिन इन्द्रषनुष निर्मित वस्त्र की गतियाक्ष (ओढ़नी) को अच्छी तरह बौधी हुई के समान दिखाई देती है ।। १४ ॥ जिस नगर में निवास करने वाली ऐसी जनता सुशोमित होती है जो बहोन वपू-नागराज के समान शरीर से सहित होकर भी अभुजक्रशीला-नाग के स्वभाव से रहित है (परिहार पक्ष में उत्कृष्ट शरीर से यक होकर भी व्यभिचारी मनुष्यों के स्वभाव से रहित है ), मित्रानुराग-सूर्य के अनुराग से सहित होकर भी कलाघरेच्छा-चन्द्रमा की इच्छा से रहित है, अर्थात् चन्द्रमा की चाहती है ( परिहार पक्ष में मित्रानुराग—इष्टजनों के प्रेम से सहित होकर कलावर—चतुर मनुष्यों की इच्छा से सहित है ) विसकी सुक्यःस्थिति -- उत्तम पिक्षयों की स्थिति प्रसिद्ध होने पर भी जो अपक्षपाता-पह्नों के पात से रहित है अर्थात् पक्षी होकर भी जो पह्नों से नहीं उड़ती है ( परिहार पक्ष में जिनकी सुवयःस्थिति—उत्तम जबस्था को स्थिति प्रसिद्ध होने पर भी जो पक्षपात-विषम अपवहार से रहित है ) और को सरस-विष से सहित होकर भी अरोगा--रोग से रहित है (परिहार पक्ष में श्रुङ्गारादि रसों से सहित होकर भी

मृदुं म० । २. 'विमानो ध्योमयानेऽस्थी सप्तभूमी गृहेऽपि ख' इति विश्वकोचनः । ३. विश्वदिसकाः म० ।
 ४. 'रसः स्वादेऽनि तिक्तादौ श्रुङ्गारादौ हवे रसे ।' इति विश्वकोचनः । अहे स्थियौ किसी कपड़े की खहर को पीठ की ओर ओड़ कर आये उसकी गाँठ कया केती हैं उसे मात्रिका या गतिवाँ कहते हैं ।

पूर्योशको निपतिता मुक्तोबरेषु वातायगरियतहरिक्वियरिंगिलियाः ।
तियंगिनेवितित्तवायतवंश्वर्धायुक्तियायसम्ब धनवन्ति कत्त्व्य यत्र ॥१६६
रामावित्त्वयम्बित्तन्त्रवाद्यायद्वास्त्रविक्वेतित्तन्त्रसम्बद्धम् पृत्तेबरेषु ।
व्यर्थोशक्ति निश्च यत्र परं प्रदोत्ता यस्त्रकृतं सस् वर्वान्ति म नेत्रपञ्चम् ॥१७
वोवः स यत्र निश्चि सौक्यवापक्रग्नस्पतिन्तुकान्तमनिकल्पितपुदिनेत्र ।
तिन्यन्ति यसुवतयोऽद्येषे स्मराति चन्त्रवेदये प्रियनिकासपृतं प्रयानयः ॥१८
स्वच्छे क्योक्रपत्तके निश्चि कानिनीनां संस्क्ष्यते शक्ष्यरः प्रतिवाच्छलेन ।
वावानुमानत इवाननमृरिशोभां यन्तिन्त्रकानस्यविवस्त्रस्याये ॥१९
वानचरावकशिसार्वरस्यरिशोभां यन्तिन्त्रवन्तरस्यविवस्त्रपावपदः ।
राजा तवात्ममतिविक्षमसावितार्थः तिद्वाचं इत्यभिद्वितः पुरमञ्जूवासं ॥२०
यो सातिवंशममकेनुकराववातः श्रीमान्तवा व्यत्त इवायतिमानुवसम् ।¹
निर्व्यात्रमुत्तवपरम्परया प्रकाश मुत्यापितोद्वरितंनृनिरलंबकार ॥२१

रोग से रहित है ) ॥ १५ ॥ जहाँ भवनों के मध्य में पड़ों हुई, तथा झरोलों में स्वित हुई मिजयों की किरणों से लिस सूर्य की किरणें आगन्तुक मनुष्य के लिखे तिरखें रखे हुए नवीन लम्बे बोसों की शक्का उत्पन्न करती हैं। भावार्य—झरोलों में से महलों के मोतर जाने वाली सूर्य का किरणों सो लिस होने के कारण हरो हो जातो हैं इसलिये उन्हें देखकर नवीन अतिथि को ऐसी शक्का होने लगती हैं कि क्या ये हरे-हरे नये बांस बाढ़े रखते हैं ॥ १६ ॥ स्त्रियों के आभूषणों में लगे हुए मिण समूह की किरणावली से जिनका गाढ़ अन्यकार नष्ट हो गया है ऐसे भवनों के मध्य भाग में रात्रि के समय जलने वाले दीपक सर्वथा व्यर्व होते यदि वे नेत्रों के लिये हितकारी अञ्जन को नहीं उगलते। भावार्य—दीपकों की सार्यकता अञ्जन के उगलने में हो थी अन्यकार के नष्ट करने में नहीं क्योंकि अन्यकार तो स्त्रियों के आभूषणों में लगे हुए मिणयों की किरणों से ही नष्ट हो जाता था।। १७ ॥ जिस नगर में यही एक दोष है कि रात्रि के समय काम से पीड़ित युवतियां जब अपने पितयों के घर जाती थों तो अर्थ मार्ग में चन्द्रोदय होने पर भवन समूह के अग्रमाग में संलग्न चन्द्रकान्त मिणयों से निर्मित घोर वर्षों से वे भींग जाती हैं ॥ १८ ॥ जिस नगरी में रात्रि के समय स्त्रियों के स्वष्ण कपोल तल में प्रतिविक्त के बहाने चन्द्रमा मानों इसलिये जाता है कि सह अपनी कान्ति सम्बन्धी मिलनता की पूर करने के उद्देश से उनके मुख की बोमा को ग्रहण करने के लिये हो बाता हो।। १९ ॥

सब बोर से नम्रोमूत राजाओं की बोटो में सबे हुए सालमणि की किरन स्पी बासातप-प्रातःकास सम्बन्धी थाम के समूह से जिसके बरण कमल चुन्तित हो रहे थे तथा अपनी बुद्धि और पराक्रम से जिसने सब प्रयोजन सिद्ध कर सिये थे ऐसा सिद्धार्थ नाम का राजा उस नवर में निवास करता था।। २०॥ को बन्द्रमा की निर्मेस किरमों के समान उज्ज्वस थी, सक्मीमान् था, क्वमा के समान खायति—पुन्दर मिक्य (पक्ष में सम्बाई) से सहित था तथा जिसने पृथियी को उठाकर उद्धत किया था—समस्त मूनि को समुश्रत किया था ऐसा वह राजा असंरहित करनों की परम्परा

१. मुक्यः म०।

यं प्राप्य रेजुरमलं नरनाविकाः संयोजनयन्तमिकं च कानेत क्षेक्ष ।
सर्वा विक्षो जलकरात्ययमेत्व कालं कान्ति।प्रसावसिक्कां क्षित्रं नोद्धतृन्ति ॥२२
वोषो वसूव युणिनोज्ययमेक एव यस्य प्रसायमदुत्तं क्ष्रस्तो परायम्
वक्षःस्विता प्रियतमापि वकात्पुरस्ताख्यमुक्यते सस्तत्मिक्कनेन लक्ष्मीः ॥२३
तस्य प्रिया-गरपतेः प्रियकारिकीति नाम्ना नमूव महिवी भृवनेकरत्नम् ।
यां वीक्ये कोचनसहस्रमिवं कृतार्यभिक्षेत्यमन्यत वृषापि विवाहकाले ॥२४
कि कौपुदी तनुमती निह साह्मि रम्या विच्याक्रनेयमुत सा न विकोलनेत्रा ।
वीक्येति विस्मयक्ष्माविप मन्यमानो यामर्यनिक्षयमपूर्वजनो न लेमे ॥२५
रेखे परं सहस्ररम्यत्यान्तितोऽपि तां प्राप्य भूपतिरनन्यसमानकान्तिम् ।
क्षोभान्तरं वजति न प्रतिपद्य हृष्यः कि शारवीं शक्षावरो भृवि यौजमासीम् ॥२६
साप्यात्मनः सवृशमेत्य पर्ति मनोक्षतं विद्युते रितिरिव प्रकटं मनोजम् ।
लोके तथाहि नितरामशृक्षययोगः केवां न वीपयित कान्तिमनन्यसाम्यः ॥२७

से सवा स्पष्ट ही ज्ञाति वंश को अलंकृत करता था ॥ २१ ॥ समस्त लोक को फल से युक्त करने वाले जिस निमंक—निर्दोष राजा को प्राप्त कर समस्त राजविद्याएं सुक्षोभित होने लगो थीं सो ठीक ही है क्योंकि निमंक—कीचड़ आदि दोषों से रहित तथा समस्त लोक को नाना प्रकार के धान्य रूप करू से युक्त करने वाले घररकाल को प्राप्त कर क्या समस्त दिशाएं प्रसाद से सहित—स्वच्छ कांति को धारण नहीं करती हैं? ॥ २२ ॥ पृथिवी पर अनुस्य प्रताप को घारण करने वाले जिस राजा के गुणवान् होने पर भी यही एक दोष था कि उस के वक्षस्थल पर स्थित लक्ष्मी अत्यन्त प्रिय होने पर भी उसी के सामने बल पूर्वक निरन्तर इष्ट जनों के द्वारा भोगी जाती थी। भावार्थ—जिस प्रकार किसी की प्रिय स्त्री का कोई अन्य मनुष्य उसी के सामने बलपूर्वक उपभोग करता है तो वह उसका बड़ा भारी दोष माना जाता है उसी प्रकार उस दोष को यहाँ कित ने लक्ष्मी के उपन्योग के विषय में प्रकट किया है परन्तु यहाँ वह दोष लागू नहीं होता। तात्पर्य यह है कि उसकी कक्ष्मी सार्वजनिक कार्यों में उपयुक्त होती थी॥ २३॥

उस राजा की जियकारिजी नाम की प्रिय रानी थी जो जगत् का अद्वितीय रत्न थी और विवाह के समय जिसे देखकर इन्द्र ने भी ऐसा माना था कि आज मेरे ये हजार नेत्र कृतकृत्य हो गये ॥ २४ ॥ जिसे देखकर अवरिचित मनुष्य, आइचर्यवद्य ऐसा मानता हुआ पदार्थ के निक्चय को प्राप्त नहीं होता कि क्या यह शरीरचारिजी चांदनी है ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह दिन में रमणीय नहीं होती, अथवा क्या कोई देवी है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह व्यक्ता क्यों नहीं होती ॥ २५ ॥ स्वाधाविक सुन्दरता से सहित होने पर भी राजा, सिद्धार्थ अनन्यतुल्य कान्ति से युक्त उस प्रियकारिजी को प्राप्त कर बल्यचिक सुशांभित होता था सो ठीक ही है क्योंकि सुन्दर चन्द्रमा, पृथियो पर शररपूर्णिमा को प्राप्तकर क्या अन्य शोमा को प्राप्त नहीं होता है ? ॥ २६ ॥ वह कियकारिजी भी अपने अनुक्प उस मनोहर पति की पाकर उस सरह सुशोंभित हो तहीं थी जिस तरह कि काम को प्राप्त कर रित स्पष्ट क्य से सुशोंभित होती है, सो ठीक ही है

है. रसका मन ।

एकोऽयमेव समयुविजराजकोत्योंबीयसायोग्नीत यथुवरवोरत्तः ।
इत्या वर्ष युवनशायुविर अव्यक्षं यदिवरवृद्धः प्रतिविनं कृतुमायुवासो ॥२८
यमांविकोः सत्तानित्यविद्रोविकासं सार्ते तथा मुगहकानुवकारेन्दः ।
संरक्षणात्ममद्यनावको वरित्री कासं निनाय स वद्योववसीष्ट्रतातः ॥२९
भवत्या प्रणेयुरच तं मनसा सुरेखं वच्यासदोव्यपुरवीकितमेख् वेषाः ।
तस्मायनन्तरभवे वित्रनिकायाचं तीर्वं मुगोयिवसपुरविक्रतीयंम् ॥३०
इन्त्रस्तदा विक्रतिसायविक्रयुर्धो विक्रम्मका वित्रवक्रुम्यक्षेत्रमासाः ।
पूर्वं जिनस्य क्रववें जिद्यकापुराच्यं प्राग्मविनीविति यथोवितमाविका ॥३१
वृद्यामिक्युत्रितिराजितपुर्वेक्ष वृक्षावती ज्ञवित पारित्रिका च कान्ता ।
पर्याप्रद्रव्यविनतां वनमाविकेत हथ्या सदा तनुमतां नवमाविका च ॥३२

क्योंकि संसार में जनन्यतुल्य अनुकूछ संयोग किनकी कान्ति को सुशोकित कहीं करता? ॥ २७॥ सुन्दर कीर्ति की घारण करने वाले उन दोनों हाम्पतियों में पृष्टियों पर यही एक बड़ा दोष था कि वे स्पष्ट रूप से सुननस्—फूलों के ऊपर पैर रलकर काम से प्रतिदिन भयभीत रहते थे। भावार्थं—लोक में कामदेव कुसुमायुष के नाम से प्रसिद्ध है अर्थात् पुष्प उसके शस्त्र हैं। वे दोनों वस्पती सुमनस्—उन फूलों पर जो कि कामदेव के शस्त्र कहे जाते हैं पैर रखकर कामदेव से भयभीत रहते थे यह विच्छ बात है। जो जिससे भयभीत रहते वे वह उसके शस्त्रों के समीप नहीं जाता परन्तु वे दम्पती काम से भयभीत रहकर मो उसके शस्त्र स्वरूप फूलों पर अपने पैर रखते थे। परिहार पक्ष में सुमनस् का अर्थ विद्वान् और पद का अर्थ स्थान है इसलिये क्लोक का ऐसा अर्थ होता है कि वे दम्पती विद्वानों के ऊपर अपना स्थान बनाये हुए थे और काम से—शोलभञ्ज से निरन्तर भयभीत रहते थे॥ २८॥ जो संरक्षण से समस्त पृथिवी को हिंदित कर रहा था तथा अपने बचा है जिसने दिशाओं को घवल कर दिया था ऐसा वह राजा उस मृगनयनी के साथ निरन्तर धर्म और अर्थ पृथ्वार्थ से अविरोधी काम का उपभोग करता हुवा समय को व्यतीत करता था॥ २९॥

तदनन्तर को जाने जाने वाले भव में संसार सागर से पार करने के छिये अदितीय ती में स्वस्म तीर्थ — वर्म का विस्तार करेगा तथा जिसकी देवायू छह माह की शेष रह गई थी ऐसे उस इन्ह (जिय मित्र चकवर्ती के जीव) के पास जाकर देव उसे हृदय से मिक पूर्वक नमस्कार करने छगे।। ३०॥ जिसका अवधिक्षान रूपी नेत्र खुला हुआ था ऐसे सौचर्नेन्द्र ने उस समय अत्यन्त विस्तृत कुण्डल गिरि पर निवास करने वालो बाठ दिक्कन्यका देवियों को यह आज्ञा दी कि तुम लोग जिनेन्द्र मगवान् की होनहार माता त्रिकला की यथा योग्य सेवा करो।। ३१॥ जिसकी फूलों से गूँबी चोटो पूडामणि को कान्ति से सुद्योभित थी ऐसी पूजावती, जो जगत में अत्यन्त सुन्दर थी ऐसी मास्तिका, जो अत्यविक कूलों से नम्रीभूत वनपहित्क के समान प्राणियों के लिये सदा दर्शवीय वी ऐसी नवमास्तिका, स्यूल तथा उन्तत स्तन क्यी घट युगल के बहुत भारी भार से जिसके हुख खरीर को निवली नह हो रही की ऐसी किक्सिका, जिसने करपवृक्ष के सुन्दर कूलों के सुन्दर कर्यान्य नगाकर पहिने ने सथा फूलों के जिक्स के समान और सुन्दर थी ऐसी पुरुष्कृत, जो जिल्ला कर विकास का स्वान की सुन्दर थी ऐसी पुरुष्कृत, जो जिल्ला कर विवान वाण्यन्ती से युक्त थी ऐसी काकिका, जिसने वपन तेज से सुवण को दिरस्कृत कर विवा ऐसी काकिकी लगा जो अस्वन्ध संवोहर थी ऐसी वार्की ये जाठ विवक्तन्त्र मही-विवा या ऐसी काकिकी लगा जो अस्वन्ध संवोहर थी ऐसी वार्की ये जाठ विवक्तन्त्र मही-विवा या ऐसी काकिकी लगा जो अस्वन्ध संवोहर थी ऐसी वार्की ये जाठ विवक्तन्त्र मही-

वीनोश्वतस्तमध्यद्वयपृरिवारताम्यसम् विविक्तः विविद्योभवानः ।
कीलावर्ततित्वसुरद्वस्वार्य्यया पुरुषहात्वसुष्ययपि च पुरुषहात ॥३६
विचानुवा कनकाव्यसमाहृया च तेकोऽभिष्तकनका कनकाविवेवी ।
आवावकी च सुभवा प्रियकारिकी तामासेबुरानतिवरीनिहिताप्रहस्तः ॥३४
तामिः स्वभावकविदाकृतिभिः परीता सात्यसकानितसिहता नितरा विरेके ।
एकापि कोकनयनीत्सवमातनोति तारावकोवकविद्या किनु 'चन्द्रकेवा ॥३५
तियोग्वजुम्भकतुरावच निवि वधाना- स्तवार्य्या प्रतिविद्यां पुत्रुचनिकः ।
वस्तिविकोटिवरितः प्रमवाय रत्नं कोकस्य प्रमवा विस्कृरितांशु मासान् ॥३६
सौवे युवावविकते मृदुर्हतात्के राज्ञी मुक्तेन व्यक्तित प्रियकारिको सा ।
स्वप्नानिमानच जिनाविपतिप्रसूतिप्रक्यांपकानुवित्त भव्यनुतानं प्रथ्यत् ॥३७
ऐन्तं वर्व सम्बक्तांकपोलपुत्वं प्रोस्तुकृत्विव्यक्तं वृत्तनं नवन्तम् ।
विकृत्वस्रमुक्तकस्तदं मृगराजमुगं कक्ष्मी सुवा वनगजैरभिविक्यमानाम् ॥३८

मूत किर पर हस्ताञ्जिल लगाकर शीघ्र ही प्रियकारिकी—जिसला के समीप आ पहुँचीं ॥ ३२३४ ॥ स्वभाव से सुन्दर आकृति वाली उन देवियों से विशे हुई, अत्यिकि कान्ति से युक्त वह
प्रियकारियों अत्यन्त सुक्षोभित हो रही थो सो ठीक हो है क्योंकि चन्द्रमा की लेखा अकेली होने
होने पर भी मनुष्यों के नयनानन्द को विस्तृत करती है फिर ताराओं की पिक्त से विशे हो तो
कहना ही क्या है ? ॥ ३५ ॥ निधियों को बारण करने वाले सिर्यन्विज्ञक्सक नामक वेब, शुबेर
की आका से वहाँ प्रत्येक दिशा में बारों ओर लोगों के हर्ष के लिये पन्द्रह महीने तक देदी प्यमान
किरकों से सहित साढ़े तीन करोड़ रत्नों की वर्षा करने लगे ॥ ३६ ॥

तवनन्तर चूना से सफ़ेद महल में राजि के समय कोमल हंस तूल के विस्तर पर सुख से सोयी हुई नियकारिजी ने बब प्रात:काल होने वाला था तब जिनेन्द्रभगवान के जन्म को सूचित करने वाले तथा मन्य जीवों के द्वारा स्तुत इन स्वप्नों को देखा ॥ ३७ ॥ जिसके कपोड़ों का मूल-माग मद रूपी जल से आई था ऐसे ऐरावत हागी को, ऊंचे तथा चन्द्रमा के समान सफ़ेद शब्द करते हुए बैल को, पीली पीली आंखों और उल्क्वल सटाओं से सहित भगंकर सिंह को, वन के हाथी हवें से जिसका अभियेक कर रहे थे ऐसे लक्ष्मी को, जिसके ऊपर भ्रमरों का समूह मेंडरा रहा था ऐसे धाकाश में स्वित माला युगल को, गाढ अन्धकार को नष्ट करने वाले पूर्ण चन्द्रमा को, कमकों को विकसित करने वाले वाल सूर्य को, निर्मल जल में मद से क्रीडा करते हुए मीन युगल को, को कमलों से जिरे थे तथा जिनके मुख फलों से ढेंके थे ऐसे से कलशों को, कमलों से रमणीय तथा स्कृतिक के समान स्वच्छ जल से सहित सरोवर को, सहरों से विक्त्यल हो आव्छादित करने वाले समुद्र को, जिसका धारीर मणियों की किरणों से विभूषित था ऐसे सिहासन को, जिस करने वाले समुद्र को, जिसका धारीर मणियों की किरणों से विभूषित था ऐसे सिहासन को, जिस जिस पर ज्वजा फहरा रही थी ऐसे बहुत बड़े देव विमान को, जिसमी मदमाती माथ कुमारियां निकास करती थीं ऐसे नाथ मवन को, जिसकी करणों का समूह बाकाश में विस्तृत हों रहा का विवस करती थीं ऐसे नाथ मवन को, जिसकी करणों का समूह बाकाश में विस्तृत हों रहा का

रे. चन्द्रशोका ४० । २. वाकास्या ४० । ३. सार्व त्रिकोटि म० । ४. नुतान्यपम्बद् ६० ।

अभागा केला जिल्ला क्रिकेट ं बार्स की अधिकारि विक्रीनामा अधिकारित विकास के वास्त्र मानित सामानित । कुम्मी सरीकामूनी कार्यापुरासकी राज्यं प्रशः सरीको स्वादकारकारि । बारी लिक विश्वितवित्तकर्थं सन्द्रीः विश्वासनं सन्तितंत्रवित्तांश्वन् ॥४० पाञ्चार्यको पुरविधानसम्बद्धार्थं साधावसमाम्बिकासम् । 'बिस्तारितांकृतिकां विवि राजरातिः व्यक्ति ऋ पुगरहितं कविक्रीकृतासम् ॥४१ स्वयानसम्बद्धानाम् स्वतः देवी सामात्मकानगरिकोणनकानुकायः। सोधिं प्रमोदमरविद्वक्रिकानाराकातस्य प्रमादिनक्याचिति सरपंतावि ॥४२ रहेन ते जिल्लामधियसिकंक्षेत कुको अविकासि मुक्ता कुकरा कर्ता । तिहेन तिह देव विक्रमवान्युगावि सक्तम पुरैः सुरतिरी स पुराधिकेकाः ॥४३ वामद्वयेन मिनता यक्तती नियानं चन्त्रेच चन्त्रमुखि मोहतानीचिनेदी । हंसेन मन्यकमस्त्रतिबोधकारी सोजनसमान्यति सुखं सक्रदावेन ॥४४ वास्यत्वसं घटपुरोन सस्रक्षवाञ्चं तुष्यां हिनव्यति सदा सरसा बनानाम् । बम्मोधिना सक्छबोषपुर्वव्यतीह सीउनी पर्व परमवाव्यति बिहरेण ॥४५ वेवालयाववतरिष्यति वेवयाम्न<sup>२</sup>स्तीर्थं करिष्यति क्यीन्द्रमृहेच युक्यम् । याह्यस्यनम्सपुणसां मणिसंश्योग कर्मक्यं स निसनिष्यति याचकेन ॥४६ स्वव्यावसीप्रसमिति प्रियसो निशम्य सा विक्रिये विनवतेरक्तारसंति । मेने स्वजन्म सफलं बसुवाधियोऽपि जैकोबंगनावयुक्ताय युवे न कैवाम् ॥४७

ऐसी रत्नराशि को, तथा जिसने दिशाओं को पीत वर्ष कर दिया या ऐसी निर्मूम अन्ति की उसने देसा था ।। ३८-४१ ।।

जिसे पुत्र का मुख वेक्सने का कीतृहरू उठ रहा था ऐसे राजा के लिये प्रियकादिकी देवी ने उस स्वय्मों को कहा और जानन्द के जार से जिसका जन्तः करण विह्न हो रहा था ऐसे राजा में भी उसके लिये क्रम से इस प्रकार उन स्वय्मों का फरू कहा ॥ ४२ ॥ हे मृगलोकने ! हाकी के वेक्सने से प्रकार जी दूस तीन लीक का स्वायी होगा, नेरू के वेक्सने कृप-कर्म का कर्जा होगा, सिंह के वेक्सने से सिंह के समाण बराक्रमी होगा, रूक्सी के वेक्सने से वह सुनेक पर्वेश पर केवी के द्वारा अभियेक करने बीग्य होगा, तो मालाओं के वेक्सने से वहा का भाणकार होगा, है जनक मृश्य ! जनका से वेक्सने से वह मोहान्यकार की मह करने वाका होगा, पूर्व के वेक्सने से वेक्सने से मध्य करी कमलों को विक्रित्त करने वाका होगा, मीम पुत्रक के वेक्सने से वह अक्सने से सहित कारीर को अव्यक्त वरह जारण करेगा, सरोवर के वेक्सने से सहा मनुष्यों की तृप्या की वह करेगा, समुद्र के वेक्सने से वह कर लोक में पूर्व कान को प्रवह होगा, विहासन के वेक्सने से वह क्सनों से सहा मनुष्यों की तृप्या की वह करेगा, समुद्र के वेक्सने से वह क्सनों से वह क्सनों से वह करने से पूर्व कान को प्रवह होगा, विहासन के वेक्सने से वह क्सनों से वह क्सनों से वह क्सनों से वह क्सनों से वह करने से वह क्सनों से वह क्सनों से परम वह की प्रवह होगा, रहा राज्य के वेक्सने से क्सनका मुन्दों की प्राप्त होगा, समीन्द्र का वसने से वह क्सनों की प्रवह होगा, समीन्द्र का वसने से वह क्सनों से वह क्सनों से प्रवह की से वह क्सनों से वसने से वह क्सनों की प्रवह होगा, रहा राज्य से वेक्सने से क्सनों की प्रवह की प्रवह से विक्सन से विक्सन से वेक्सन से वाल की प्रवह की से वह का से वाल की प्रवह से विक्सन से वाल की से वह का से वाल से वाल की वाल की से वाल की स

१. विस्तारितं सुविवाहं मान । २, वेबायमा संक मा ।

पुष्पोत्तरात्समस्तीयं तुराबियोऽन स्वप्ने विवेश वक्तमहिनवनमारी ।
वेश्य मुसं निधि शुनौ सितपस्यस्यां बन्दे प्रवृद्धिमति कोरारकास्मुननित्मे ॥४८
तिस्मन्त्राचे स्वहरिविष्टरकम्पनेन झात्वा पुराविषत्योऽच चतुर्विकल्पाः ।
तामेत्य दिव्यमणिभूवजयम्बमात्यवस्त्राविशः समिष्यूच्य यपुः स्वचाम ॥४९
श्रीहर्षिर्वृतिश्च स्वचा च वसा च कीर्तिर्श्वभीवच वामच विकसत्प्रमदेन वेष्यः ।
एता निजद्युतिविद्यीयत्वायुमार्गास्तामात्र्या पुरपतेः सहस्रोपसस्युः ॥५०
समिपुते हृदि पृतिर्श्ववमा च वाम्मि कीर्तिर्गुनेषु च वसे च वस्त महत्त्वे ।
श्रीविद्याद्व च नयमहितये च सञ्चा तस्या मुदा सह वचोचितमण्युवाच ॥५१
भागित्व वाक् च नयमहितये च सञ्चा तस्या मुदा सह वचोचितमण्युवाच ॥५१
भागित्व वाक् च नयमहितये च सञ्चा तस्या मुदा सह वचोचितमण्युवाच ॥५१
भागित्व वाक् च नयमहितये च सञ्चा वस्त विवर्ण परीयते किन् ॥५२

से जिनेन्द्र भगवान् के जन्म को सूचित करने वास्त्रा स्वय्नावली का फल सुनकर वह प्रियकारिणी बहुत हो प्रसन्न हुई और राजा सिद्धार्थं ने भी अपना जन्म सफल माना सो ठीक ही है क्योंकि त्रिलोकीनाथ का पिता होना किनके हुई के लिये नहीं होता ? अर्थात् सभी के हुई के लिये होता है ॥ ४७॥

• तदनन्तर आषाढ़ शुक्ल षष्टी के दिन, जब कि बृद्धि से युक्त चन्द्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर स्थित था, उस इन्द्र ने पुष्पोत्तर विमान में अवतीण होकर तथा रात्रि के समय स्वप्न में इवेत हाथी का रूप घर रानी प्रियकारिणों के मुख में प्रवेश किया। आवार्य—आषाढ़ क्षुक्ला षष्टी के दिन रानी प्रियकारिणों ने रात्रि के समय ऐसा स्वप्न देखा कि एक सफ़ेद हाथी हमारे मुख में प्रवेश कर रहा है। उसी समय प्रियमित्र चक्रवर्ती के जीव इन्द्र ने पुष्पोत्तर विमान से चय कर उसके गर्भ में प्रवेश किया।। ४८।। उसी समय अपना सिहासन कम्पित होने से जिनेन्द्र अगवान् के गर्भा वत्तरण को जानकर चारों निकाय के इन्द्र प्रियकारिणों के पास आये और दिव्य मिणयों के बायू-धण, गन्ध, माला तथा वस्त्र आदि के द्वारा उसकी पूजा कर अपने स्थान पर चले गये।। ४९।। भी, ही, भृति, स्वणा, बस्त, कीर्ति, स्वस्ती और सरस्वती ये देवियाँ इन्द्र की आज्ञा से अपनी कान्ति के द्वारा आकाश को प्रकाशित करती हुई शीघ्र ही रानी प्रियकारिणी के समीप आकर उपस्थित हो गई।। ५०।। उसके मुख में स्वस्ती, हुदय में धृति, धाम में स्वष्णा, गुणों में कीर्ति, वस्त्र में बस्त, वस्त्र में धी, वचन में सरस्वतो, और नेत्र युगल में सरखा हर्ष के साथ यथायोग्य निवास करने स्वरी।। ५१।।

जनत् के अदिलीय नेत्र स्वरूप वह बालक माता के गर्म में स्थित होने पर भी निर्मेख ज्ञान त्रितय—मित श्रुत अवधिज्ञान के द्वारा कभी नहीं छोड़ा गया था सो ठीक ही है क्योंकि उंचयाबल की तटी रूपी विचाल कुला में स्थित रहता हुआ भी सूर्य क्या सनीहर तेय से क्यास नहीं रहता? अर्थात् अवस्य रहता है। भावार्य यह बालक नर्य में भी मित श्रुत

गर्भे० वसम्रिप मलैरकलिक्कत्तरङ्गी ज्ञानत्रयं त्रिमुबनैकगुरुबैमार ।
 तुंगीदयादिगहनान्तरितोऽपि घाम कि नाम मुञ्जिति कदावन तिम्मरिक्मः ॥९॥ धर्मसंसि० सर्वह ६ ।

स प्राप्त विश्विवारि वार्गीनवासकृति वार्ग वार्ग वार्ग व्याप्त वार्ग वार

और अविष इन तीन ज्ञानों से सहित था ॥ ५२ ॥ जिसका कोमल शरीर मल के उपद्रव से सर्वथा रहित था ऐसे उस बालक ने गर्मवास का कुछ भी दु:स श्राप्त नहीं किया था सो डोक ही है क्योंकि पक्क के सम्बन्ध से रहित तथा नदी बंध के भीतर निमग्न कवड़ कुड्मल को क्या खेद होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥ ५३ ॥ उस समय मृगनयनी श्रियकारिकी के स्यूल समय तथा स्वर्ण कलका के तुल्य स्तन बीच्र ही मलिन मुख हो गये थे इससे जान पढ़ते थे मानों गर्ज स्थित बालक के निर्मल ज्ञान से प्रेरित हृदय स्थित मोहान्धकार को ही उपल रहे ही ॥ ५४ ॥ नताज़ी त्रियकारिणी का शरीर उस समय कुछ-कुछ सकेदी को जाप्त हो गया था उससे ऐसा जान पहला या मानों गर्भ स्थित बालक के बाहर निकलते हुए यहा से ही सफ़ीद ही गया था। तथा उसका उदर पहले जिस प्रकार त्रिवलियों से सुशोभित होता था उस प्रकार वब बस्पियक बिद्ध हो जाने से सुशोभित नहीं होता था। मानार्थ- इदर में वृद्धि हो जाने के कारण नाभि के नीचे पढ़ने वाली उदर की तीन रेखाएं नष्ट हो गई थीं ॥ ५५ ॥ पिटारे में रखे हुए रेशमी वस्त्र अक्रूराय, पुरुप, तथा मणिमय आधुवधों की चारण करने वाला कुबेर तीनों संघ्याओं में बाकर माता की सेवा करता था उससे ऐसा जान पड़ता था मानों वह अपनी जिन मिक को ही प्रस्ट कर रहा हो ॥ ५६ ॥ सुष्मा रहित, गर्म स्थित बालक को धारण करती हुई प्रियकारियो बोहला से कमी भी पीड़ित नहीं हुई थी। यसिप वह देवों ने द्वारा भी पूजिस की सी धी राजा ने 'यह कुछ की रीति है' ऐसा समझकर उसका प्राप्त संस्कार किया था ॥ ५७ ॥

तदनमार अपने उच्च स्थान में स्थित समस्त महों की जिस पर वृक्षि पड़ रही थी ऐसी कान में, चैत्र शुक्कवयोदकी के प्राप्त:काळ सोमवार के दिन जबकि चन्द्रमा उत्तरा स्थानपूरी नक्षत्र पर स्थित था रानी ने यथा समय जिन बाकक को उत्पन्न किया ॥ ५८ ॥ तत्पक्षात् उस

१. "कुवेरः मनुष्यधर्मा धनवो राजराजो धनाविषः" इत्वमरः।

वाते सदा प्रविद्यतीर्वंकरानुधावे संतिमन्त्रविद्यादि वर्गांच्यावेश्वनावे । सिहासनानि युगपत्ति वर्गांकराणां कर्ण ययुः सह सनीकिरकण्याति ॥६० उन्मीकितावविद्या सहसा विदित्या सण्यम्म, मिक्रमरतः प्रवसीसरमाञ्चा । पण्डानिमावसमवेतिनिकायपुर्व्या विद्या प्रयुक्तविति कृष्णपुरं सुरेगाः ॥६१ वासाप्रतीकवपरे प्यनु रागमावास्कात्वित्यपुरः परिवने स्वथनेव वाप्ने । इस्तद्वयेग कृषुमस्त्रवर्णावतुं तं कस्याच्या भवति पूण्यतमे न भिक्तः ॥६२ तस्याभिवेकसमये यविद्यास्ति इत्यं इस्तनं तवाधु विववाम्यहवेष युक्तम् । कर्तुं विद्यानि न परेग्य इतीव भवत्या चात्रे सुरः प्रमुवितः स्वयनेकसेवः ॥६३ इत्यापरः करसहस्यनेकमुण्यैविश्ववित्रिक्तमस्यानि विनानुरागात् । तेने वियस्यपि सरोजवनस्य स्वर्गी व्यक्तिनिक्रकमसानि विनानुरागात् । केचित्स्यमित्विद्यापरित्यत्यपरागवाकातंत्रायक्यसरीविश्ववश्यक्षेत । अन्तर्भरात्सपित निष्यतिर्तं विनेन्त्रे रेजुः विरोगिरनुरागिववोद्यत्यः ॥६५

समय प्राणियों के हुदयों के साथ समस्त दिशाएं प्रसन्न हो गईं, आकाश बिना घोये ही शुद्धि को प्राप्त हो गया, मदोन्मत्त भ्रमरों से ज्याप्त देव पुष्पों को वृष्टि पड़ने लगी और आकाश में दुन्दुनि बाधि ग्रम्मीर शब्द करने लगे।। ५९ ।। जिसका तीर्थंकारी प्रभाव प्रसिद्ध था ऐसे संसार भ्रमण के छेदक जन जिलोकीनाथ के उत्पन्न होने पर इन्द्रों के अकम्पित सिहासन उनके मनों के साथ युगपत् कम्पित होने लगे।। ६० ।। खुले हुए अवधिज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा शोध्र ही जिनवालक का जन्म जान कर मिल के भार से जिनके मस्तक झुक गये थे, तथा जिनके मुख्य भवन वण्टा के शब्द से शब्दायमान हो रहे थे ऐसे इन्द्र उस समय सौमाग्य से कुण्डपुर आये।। ६१ ।। आजा की प्रतीका करने में तत्पर सेवक जनों के विद्यमान होने पर भी कोई देव प्रेम माव के कारण जिन बालक की पूजा करने के लिये पुष्पमाला को दोनों हाथों से स्वयं ही धारण कर रहा था सो ठीक ही है क्योंकि सातिशय पूक्य में किसकी मिल नहीं होती ? अर्थात् सभी की होती है।। ६२।।

उनके अभिवेक के समय यहाँ जो कुछ भी काम होगा उस सबको में हो शोझ उचित रीति से करूँगा। दूसरों के लिये कुछ करने के लिये आज्ञा नहीं दूंगा, ऐसी भक्ति से ही मानो प्रसन्त होते हुए एक देव ने अपने आपको अनेक रूप कर लिया था। यावार्य—भिक्षवश एक देव ने अनेक रूप घारण किये थे।।६३।। अनेक हुआर हाथ बनाकर उन्हें अंचे की ओर उठा, जिनेन्द्र भगवान के अनुराग से उनमें खिले हुए कमलों को घारण करता हुआ कोई देव आकाश में भी कमल वन की सोमा को विस्तृत कर रहा था सो ठीक हो है क्योंकि अधिक मित्त किससे कीन सी शक्ति नहीं कराती है ?।। ६४।। कितने ही देव अपने मुकुट के अग्रमाय में स्थित पदाराग मृश्वि की प्रात्त कर सम्बन्ध सुनहली घूप के समान लाल किरणावलों के छल से ऐसे सुशोशित हो रहे थे मानों अन्त-रक्ष में बहुत मार होने के कारण शोध हो बाहर निकले हुए जिनेन्द्र विश्वक अनुराय की शिरों

१. कि किमियातिभक्तिम् म०।

से ही घारण कर रहे हों।। ६५ ॥ एकावली —एक लड़ के हार के मध्य में स्थित नील माँच की किरण रूप बड़कुरों की सन्तित से जिनके सुन्दर बक्षा स्थल क्यास हो रहे ने ऐसे कोई देव ऐसे जान पड़ते थे मानों उनके हृदय में स्थित मोहकपी अन्यकार निर्मक जिनमांक के द्वारा सरकाल दूर किया जा रहा हो।। ६६ ॥ गमनसम्बन्धी वेम से उत्पन्न बायू के द्वारा बड़ी दूर से खींचे हुए सेम, वाकाश में सब और शीध्र हो उन देवों के पीछे-पीछे जा रहे थे जिससे वे ऐसे जान पढ़ते वे मानों विमानों में स्थित रत्नों से निर्मत इन्द्रम्भूष की शोभा को ही वे ग्रहण करना चाहते वे ॥ ६७ ॥ नाना प्रकार के मणिमय बामूचण, वेच और बाहनों से सहित बाते हुए उन देवों से जिसकी समस्त दिशाएं रूक गई थीं ऐसा आकाश उस समय लोगों के द्वारा आदच्ये के साथ ऐसा देखा गया था मानों वह बिना दीवाल के किसी रचित सभीव चित्र को ही धारण कर रहा हो ॥ ६४ ॥

सिहनाय से जिनकी अपनी सेनाएँ पीछ-पोछे यह रहीं थीं ऐसे जन्द्र आदि पाँच प्रकार के उद्योतियों देन उस समय शोझ ही बहां था गये थे और प्रवनों के मध्य में निवास करने बाले जो जगर आदि भवनवासी देन से वे शहां का शब्द सुनकर जपने सेवकों के साथ शोध ही बहां मा सिले थे।। ६९ ॥ नेरी के शब्द से बुकाये हुए सेवकों के हारा जिन्होंने दिशाओं के सन्दर्शक को ज्यास कर रक्का है तथा अपने शारा आकर्य बाहुनों के केन से जञ्जल जुन्दकों के सामयों को कान्ति से जिनके क्योश हिए हो रहे हैं ऐसे अपन्दरों के इन्द्र इस नगर में आ पहुँचे।। ५९ ॥ उठकर करे हुए राजा खिलावें ने जिनका समाचार जाना या तथा जिनके पुकुट कर्मानुक में ऐसे उन इन्द्रों ने जस समय सस्यव है परिपूर्ण राज्यवन में आकर माता के सामने स्थित अस्त्रवहुण जिनेत आहरा के उद्या साम बस्त्रव है परिपूर्ण राज्यवन में आहर माता के सामने स्थित अस्त्रवहुण जिनेत आहरा के स्थान किया किया के शिवा के स्थान किया के स्थान किया के सामने स्थान किया के स्थान किया के स्थान किया के स्थान किया के सामने स्थान किया के स्थान किया के स्थान किया के स्थान किया के सामने स्थान की सिंगा के स्थान किया के स्थान किया के सिंगा के सिंगा के स्थान की सिंगा के सिंगा के स्थान किया की सिंगा के सिंगा के स्थान सिंगा के सिंगा की सिंगा के सिंगा क

१. विक्रमानां मर् ।

शास्या धृतं करगुगेन तमक्काभासा निन्धे सुरैरनुगती नभसा सुरेन्द्रः ।
स्वाचे निषाय शरवभसमामनूतेरैरावतस्य भवगन्त्रहृतांक्षिपक्षतेः ११७३
श्रम्यन्विशो वश नवाम्मुवनावसन्द्रस्तूर्यञ्चनिः धृतिसुक्षः परमुख्यचार ।
तह्नणंद्रसि कलमप्रतिकिश्वरेन्द्रे—गानं नभस्यनुजगेऽनुमतिनागम् ।१७४
चन्द्राकृतिसुतिहरं भवलीकृताशं भृतं यशो विधि तवीयमियोज्जिहानम् ।
ईशामकल्पपतिविष्कृतमातपत्रं तस्य जिविष्ट्रपतिविभारावभूव ।१७५
पाश्वरंत्यसामजनिविष्टसमत्कुमारमाहेन्द्रहृतस्यम्तवामरचद्वविक्ता ।
श्रीरावजी स्वयमनुबुवताभिवेषनुवुग्वाञ्चिमा परिवृतेव जिनेश्वरं तम् ।१७६
उत्तेपकल्पटिकवर्पवतालवृत्तम् सुन्तरतुङ्गकल्याविकमञ्जलानि ।
तस्याप्रतः पटिलकागतकल्पवृत्तम् सुनरतुङ्गकल्याविकमञ्जलानि ।
तस्याप्रतः पटिलकागतकल्पवृत्तम् सुनरतुङ्गकल्याविकमञ्जलानि ।
तस्याप्रतः पटिलकागतकल्पवृत्तम् सुनरतुङ्गकल्याविकमञ्जलानि ।
तस्याप्रतः पटिलकागतकल्पवृत्तम् सुनरतुङ्गकल्याविकमञ्जलानि ।
वश्यभमं इलक्यता त्रिगुणान्वितेन तत्सानुजेन भक्तो भक्तोपगूदाः ।१७८
आसाख वाष्ट्रक्रवनं विद्यप्रेनंगस्य तस्यापि । पश्चशतयोजनमात्रवीर्था ।
दीधाद्रविस्तृतिरयो गुगयोजनोक्ष्या तैः वाष्ट्रक्रम्बल्याला शरविन्दुपाण्डः ।१७९

सो ठीक ही है क्योंकि किसी अन्य कार्य से विद्वान भी न करने योग्य कार्य करता है ॥ ७२ ॥ इन्द्राणी जिसे कमल के समान कान्ति वाले दोनों हाथों से घारण किये हुए थे ऐसे जिन बालक को शरद ऋतु के समान सफ़ेर शरीर के धारक तथा मद की गन्ध से भ्रमर समूह को आकृष्ट करने वाले ऐरावत हाथी के स्कन्व पर रख कर देवों से अनुगत इन्द्र आकाश मार्ग से ले गया ॥ ७३ ॥ उस समय नूतन मेष को गजना के समान गम्भीर तथा कानों को सूख देने वाला तुरही का शब्द दशों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ सब ओर फैल रहा था तथा किन्नरों के इन्द्र आकाश में ऐसा गान गा रहे ये जो जिनेन्द्र भगवान् के यश की सूजित कर रहा था, मनोहर था, अनुपम था और द्वत मध्य तथा विलम्बित इन तीन मार्गों से अनुगत था ॥ ७४ ॥ ईशामेन्द्र उन त्रिलोकोनाथ के ऊर लगाये हुए उस छत्र को घारण कर रहा था जो चन्द्रबिम्ब की कान्ति को हरने वाला था, जिसने दिशाओं को सफेद कर दिया था और जो बाकाश में ऊपर को और जाते हुए उनके मृतिक यश के समान जान पड़ता था।। ७५ ।। दोनों जोर स्थित हाथियों पर आरूढ सानत्कमार और माहेन्द्र के हाथों में घारण किये हए चामरों से जिसकी दिशाएँ एक गई थीं ऐसा बाकाश उस समय ऐसा जान पड़ता था मानों उन जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करने के लिये स्वयं पोछे-पोछे बाते हुए क्षीरसमुद्र से ही चिरा ही ॥ ७६ ॥ भगवान् के आगे इन्द्राचियां, चमर स्फटिक का दर्पण, पङ्का, झारी और उन्नत कलना आदि मञ्जल द्रव्यों तथा एक प्रकार की टोकनी में रसी हुई करूप बुझ के फूलों की मालाओं को घारण कर रही थीं।। ७७ ।।

वे देव वेग से मनों को साथ अकृषिम चैत्यालयों से अत्यिष्ठिक सुशोभित सुपेव पर्वतपर पहुँच गये। वहाँ उसके शिक्षर पर उत्पन्न शीत मन्द भीर सुगन्य इन तीन गुणों से सहित, तथा भागं के श्रम को शिथिल करने वाली बायू ने उन देवों का आलिंगन किया ॥ ७८॥ देवों ने मेरपर्वत

१. मक्तो देवाः । २. मक्ता पवनेन । ३. आपि प्राप्ता ।

के पाण्डुकवन में जाकर वहां एक ऐसी पाण्डुकरवंका नामकी बिका आस की जो पांच सी बोजन करनी बी, लग्नाई से जाकी अवाई सी योजन की ही की, चार पांचन ऊँची बी तथा शरद खतु के चन्द्रमा के समान सफेर बीर ॥ ७९ ॥ चन्द्रकका के समान आकार की बारण करने बाळी उस पाण्डुकरवंका शिला पर जो पांच सी योजन करना तथा जहाई सी मोजन बौदा और ऊँचा विशाल सिहासन है उसपर जिनवालक की विराजमान कर देनों ने जन्मानिक की महिमा की ॥ ८० ॥ इन्द्रादिक देनों ने हर्ष पूर्वक बीर समुद्र से बीझ ही लाये हुए देविष्यमान महामणिमय एक हजार जाठ घटों में स्थित जल से उनका अभिवेक किया । अभिवेक के समय माञ्चलिक शक्त और सेरियों के गर्बों से विशार्ष अन्यासमान हो रही भी ॥ ८१ ॥ जिनेन्द्र भगवान संबंध बालक थे तो भी वाक में अविद्र हुए जल से जब उन्हों ने निरन्तर खीक की सक सुमेर पर्वत कांप उठा । इस घटना से इन्द्र जोर्जन्म के समान एक साथ उनके चरणी में पढ़ बये सो ठीक ही है क्यों कि तीर्थकरों का अननत बल स्वमान से ही उत्पन्त होता है । ८२। दिसानक

र सन्दावसंत्य में । स्थारों प्रत्यकारों में पाण्डुकानका नामक विका पर असियेक का वर्षन किया है पहला यह वर्षन अन्य सन्योपे पाकित है । हरियंच पराण में किया है—विधा चौतारप्रवेदमां पाण्डी नामका विका । पाण्डुकन्यक्रमा सामें रक्ष्या रक्ष्यान्तका ।। १४% ।। विविधा सक्ष्मा हैमी रायती ताप्यीक्षिका । कीहिताक्ष्मयो वार्ष बन्धाकारण्य ता किया ।। १४८ ।। अवीव पाण्डुक केन भी एकान आदि विद्यान ता । पत्राहेग्योभीविष्यको केन्द्रवीपसमूच्याना ।। ३४९ ।। अवीव पाण्डुक केन भी एकान आदि विद्यान ता । पत्राहेग्योभीविष्यको केन्द्रवीपसमूच्याना ।। ३४९ ।। अवीव पाण्डुक केन भी एकान आदि विद्यान विद्यान केन्द्रवीप विद्यान केन्द्रवीप विद्यान विद्यान केन्द्रवीप केन्द्रवीप विद्यान केन्द्रवीप के

अत्यक्तितं विविधक्षभणक्षिताञ्चः ज्ञानगयेण विवक्षनं विराजनानम् ।
बाल्योश्वतेमंनियद्यामरणेविष्यम् मन्त्यामरास्तिनिति तुष्टुवृरिष्टिसिद्धये ॥८४
श्रीवीर यद्यय वयो एकिरं न ते स्याद् भन्यास्त्रानां क्रम् कृतो मृति तत्त्यवोषः ।
तेजो विना विनकरस्य विभातकाले यद्या विकासपुर्यान्ति किमासमनैव ॥८५
अस्तेहसंयुतवद्यो जनवेकवीयविक्तामणिः कठिनसारहितान्तरसमा ।
अध्यालवृत्तिसहितो हरिकन्यनायस्तेजोनिषस्त्वमत्ति नाय निराकृतोष्मा ॥८६
श्रीरोवफेनपटलाविक्तालगौरं स्थित्वा नमस्यमृतरिक्तपदेन द्व्यम् ।
स्याप्तं मया कियवनाप्तिवं क्षणेन निष्यायसीव व्यवदीद्या 'जगक्कस्ते ॥८७
स्तुत्वा तिनत्यथ सुराः पुनराद्य निन्युमेरोस्ततः कृतुमभूवितसम्नमेरोः ।
सौधाप्रवद्भवलीध्वजपद्वचमानं यानावतारसमयाम्रगरं तविद्यम् ॥८८
पित्रोः सुतापगमजा भवतोरणातिर्माभूविति प्रतिकृति तनयस्य कृत्वा ।
नीत्वामराविमभिष्यिच्य भवत्युलोऽय'मानीत इत्यभिनिवेच वष्टः सुरास्तम् ॥८९

नम्रीभूत इन्द्र ने 'वीर' यह नाम रखहर उनके आगे अप्सराओं के साथ अस्यन्त सुन्दर नृत्य किया। नृत्य करते समय इन्द्र देव और घरणेन्द्रों के नयन युगल को सफल कर रहा था तथा उसका वह नृत्य साक्षात् समस्त रसों को प्रकट करने वाला था॥ ८३॥

जो जत्यन्त बारचर्यं उत्पन्न कर रहे थे, जिनका शरीर नाना स्रक्षणों से सहित या तथा जो निर्मेल तीन ज्ञानों से सुशोभित थे ऐसे जिन बालक की बाल्य अवस्था के योग्य मणिनय आभूवणों से विभूषित कर देव लोग भिक्त पूर्वक इह सिद्धि के लिये उनकी इस प्रकार स्तूति करने लगे।।८४।। हे वीर बिनेन्द्र ! यदि आपके मनोहर वचन न होते तो निश्चय से पृथिवी पर भव्य जीवों को तस्ब ज्ञान कैसे होता ? प्रभात काल में सूर्य के तेज के बिना कमल क्या अपने आप ही विकास को प्राप्त होते हैं ? अर्थात् नहीं ।। ८५ ।। हे नाथ ! आप जगत् के अद्वितीय दीपक हैं परन्तु उसकी दशा-बत्ती तैल से सहित नहीं हैं (पक्ष में राग से रहित बीतराग दशा—अवस्था से सहित हैं )। आप विन्तामणि हैं परन्तु बापकी बन्तरात्मा कठिनता से रहित है (पक्ष में बापकी जात्मा निर्देयता से रहित है ) आप हरि चन्दन के वृश्व हैं परन्तु सौपों के सद्भाव से सहित नहीं है ( पक्ष में दयालू चेष्टा से सहित हैं ) आप तेज के निधि हैं परन्तु कब्मा-गरमी की नष्ट करने वाले हैं (पक्ष में गर्व को दूर करने वाले हैं ॥ ८६ ॥ हे जगत्पते ! सीर समुद्र के फेन पटलों की पंकियों के समान सफेद आपका मनोहर यहा चन्द्रमा के छल से आकाश में स्थित होकर क्षण भर के लिये मानों यह देस रहा है कि मैंने कितना जगल ज्यात किया है और कितना ज्यास नहीं किया है ? ॥ ८७ ॥ तदनन्तर देव क्रोग इस प्रकार उनको स्तुति कर उन्हें फूकों से विसूपित नमेर वृक्षों से युक्त उस सुमेर पर्वत से पूनः क्षीझ ही उस नगर को ले गये जो महलों के अग्रभाग में बैंबी हुई कदली ब्बजाओं से ज्यास था तथा विमानों के अवतार समय से वेदीप्यमान था ॥ ८८ ॥ आप होनों माता पिताओं को पुत्र के नियोग से उत्पन्न पीड़ा न हो इस दिवार से पुत्र का प्रतिविम्ब बनाकर हम

१. जगचतस्ते म०। २. भवस्तुतोऽय म०।

विश्वान्यराधरवामास्यवितेषमाद्यैः संपूष्य वानवर्गतं विश्वकारितै व । वावेश तप्रूपधतोत्रय वर्त च नाम प्रीता वयुः स्वितंषयं निवदाः प्रमृत्य ॥२० तद्गमंतः प्रतिवितं स्वकृतस्य सक्तीं दृष्ट्वा मुद्धा विश्वकानिय वर्धमानाम् । सार्थं युरेशंगवतो वदानेऽद्वि सस्य वीवर्धमान इति नाम वकार राजा ॥९१ तस्यापरेतुस्य वारणकव्यिष्ट्रस्तौ अर्थुवंतौ विजयसंवयनामधेयौ । तद्वीयाणस्यावि निःशृत्वसंत्रयार्थावातेनतुर्वार्गतं सम्मतिरित्वविवयाम् ॥९२ वाद्यावया प्रतिविनं वनवोऽनुष्यैःरानवं रहिमवदिवैनंतिभूवजैस्तम् । नावो व्यवर्शत यवेन्दुरकृत्वयक्षे अव्यास्थनामतनुना प्रमवेन सार्थम् ॥९३ संप्राप्त्यते न वृतरेय वपुःस्वकृषं वास्थं नया वापितसंपृतिकारणस्वात् । तस्यावित्रां सफ्क्रयानि वद्यानितीय भस्यामरेः सह जिनः पृथुकैः स रेने ॥९४

#### मालगारिणी

वटवृक्षमचैकवा महान्तं सह विम्मेरविष्क्षा वर्द्धमानम् । रमनाणमुबोस्य सञ्जनास्यो विषुषस्त्रासयितुं समासमार ॥९५ स विकृत्य फणासहस्रमीमं फणिक्यं तरसा बटस्य मूकम् । विटयैः सह वेष्टते स्म बालास्तमधाकोक्य यथायमं निषेतुः ॥९६

लोग जिसे सुमेर पर्वंत पर ले गये थे ऐसा यह जापका पुत्र अभिवेक करने के बाद पुन: यहाँ लाया गया है—ऐसा निवेदन कर देवों ने वह पुत्र माता पिता के लिये दे दिया ॥ ८९ ॥ दिव्य वस्त्र आगरण माला और विलेपन अ।दि के द्वारा राजा सिद्धार्थ औरिप्रयकारिणी की पूजा कर तथा मगवान के उस बल और नाम का विवेदन कर प्रसन्न किस देव जपने-अपने घर चले गये। घर जाने के पूर्व उन्होंने मनोहर नृत्य किया था ॥ ९० ॥ उनके गर्म समय से लेकर चन्त्र कला के समान बढ़ती हुई अपने कुल की लक्ष्मी को हुई से देखकर राजा ने दशवें दिन देवों के साथ उन भगवान का भौबद्धं वाल यह नाम रक्खा ॥ ९१ ॥ तदनन्तर किसी अन्य दिन उनके देखने से जिनका संशय पूर्ण वर्ष शोध ही निकल गया था ऐसे चारण ऋदिधारी विकय और संजय नाम के मुनियों ने भगवान का जगत में सम्मति यह नाम विस्तृत किया ॥ ९२ ॥ इन्द्र की जाजा से कुबेर प्रतिदिन अनुरूप तथा किरलों से ब्याप्त मणिमय आभूषणों से उनकी पूजा करता था। भगवान शुक्ल पक्ष के चन्त्रमा के समान मन्य थीवों के बहुत भारी हुई के साम बढ़ने छने ॥ ९३ ॥ संसार के कारणों को नष्ट कर चुक्त के कारण अवस्था को सफल करता हूँ ऐसा मानकर ही मानों वह जिनेन्द्र भगवान देव बाककों के साम क्रीका करते है ॥ ९४ ॥

तदनन्तर एक समय बाकतों के साथ बड़े वट बूझ पर चढ़कर कीवा करते हुए वर्डमान जिनेन्द्र को अवसीत करने के किये सञ्जान नामका देव बावा ॥ ९५ ॥ उस देव ने हजारों कवाओं से भगंकर सांप का क्य बनाकर सील ही शाकाओं के साथ वट बूस के मूल मान को वेडित कर किया । साथ के बाकक उस अर्थकर सांप को देखकर जिस किसी तरह नीचे कूद पड़े ॥ ९६ ॥ वरमी विनिवेदय मीलमाती भगवानपूर्वीत तस्य भीविभार्तः ।
तक्तोऽकततार वीतक्षक्तो भृवि बीरस्य हि मास्ति भीतिहेतुः ॥९७
वभयस्यतार प्रवृष्टिकता विषुवस्तस्य निज्ञं प्रकारयं क्यम् ।
विभिन्निक्य सुवर्णकृत्भतीयैः स महावीर इति व्यवका नाम ॥९८
वम लिक्तिक्य सुवर्णकृत्भतीयैः स महावीर इति व्यवका नाम ॥९८
वम लिक्तिका क्षेत्रका क्षेत्र प्रतियेदे नवयौवनं भिया सः ।
भगवासिकायायलं विहन्तुं स्वयमन्युद्धत एव वर्धमानः ॥९९
सहवैवेद्यभिनुंगैवयेतं वपुरस्वेदपुरःसरेस्तवीयम् ।
वभवद्भवि सप्तहस्तमात्रं दिक्कोणं नवकाणकारवर्णम् ॥१००
भगवानसरोपयनीतभोगान्स निनायानुभवन्भवस्य हन्ता ।
त्रिगुवान्यज्ञवास्तराज्ञवाक्तमुक्ताराक्तिक्रयुगः कृसार एव ॥१०१
अव सन्मतिरेकदाऽनिमित्रं विषयेस्यो भगवानभृद्धिरक्तः ।
प्रज्ञमाय सदा न बाह्यहेतुं विवितार्थस्थितरोक्षते मुमुक्षुः ॥१०२
विमलाविचना निवृत्य भाषः क्रमतोऽनीतभवानविन्तयस्यान् ।
प्रकटीकृतवृत्तमुद्धतानामवित्रांत विषयेषु बेन्द्रियाणाम् ॥१०३

परन्तु बद्धंमान जिनेन्द्र उस नागराज के मस्तक पर दोनों पैर रखकर निभंय हो लीला पूर्वक वृक्ष के नीचे उसरे सो ठीक हो है क्योंकि पृथिवी पर वीर मनुष्य के लिये भय का कारण नहीं रहता है ।। ९७ ।। उनकी निभंयता से प्रसन्न चित्त देव ने जपना रूप प्रकट किया तथा सुवर्ण कलका के जल से अभिवेक कर उनका महाबीर यह नाम रक्ला ।। ९८ ।।

त्वनन्तर जिनका शेशव काल व्यतीत हो गया था ऐसे उन वर्डमान भगवान ने क्रम-क्रम शोधा युक्त नवयोवन प्राप्त किया। उस समय वे ऐसे जान पहते थे मानों अपनी चपलता को नष्ट करने के लिये स्वयं ही उद्यत हुए हों।। ९९ ।। पृथिवी पर उनका शरीर अस्वेद आदि जन्म जान दश अतिशयों से सहित था, सात हाथ ऊँचा था, कान्ति से व्याप्त था तथा नूतन कनेर के फूल के समान वर्ण वाला था।। १०० ।। जो देवों के द्वारा लाये हुए भोगों का अनुभव करते थे, जो संसार का नाश करने वाले थे तथा जिनके चरण युगल नदीन कमल के समान सुकुमार थे ऐसे भगवान ने कुमार अवस्था में ही तीस वर्ष व्यतीत कर दिये।। १०१।।

सरपश्चाल् एक समय मगवान् सम्मति किसी बाह्य कारण के बिना ही विषयों से बिरक हो गये तो ठीक ही है नयोंकि पवाणों की त्यिति को जानने बाला मुमुशु—मोशाधिकावी प्राणी सान्ति प्राप्त करने के किये सदा बाह्य कारण को नहीं देखता है ॥१०२॥ मगवान् वे निर्मेश सबिद्ध-मान के द्वारा एक साथ अपने अतीतमवों तथा उद्ग्ड हिन्त्यों की विषयों में होते वासी क्षृत्वि का इस प्रकार विन्तव्य किया कि विससे सन्हें पूर्वभवों का सब बृह्मान्त प्रकट हो नया सबवा नृशाः—वारित महण करने का भाग प्रकट हो गया ॥ १०३ ॥

<sup>े.</sup> बिनुत्व व० १

प्रकाशिक्षां वृद्धा स्थानाम् वृद्धिकात्राक्षेत्रात्रात्रात्रात्रात्र्यः । १०४ प्रमुद्धात्रात्रात्र्यात्रात्र्यः विद्यात्रः । १०४ प्रमुद्धात्रात्र्यात्रात्र्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः । १०४ प्रमुद्धात्रात्र्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः । १०५ प्रमुद्धात्रः वृद्धात्रः व्यवस्थात्रः व्यवस्थात्रः । १०५ प्रमुद्धात्रः व्यवस्थात्रः विद्यात्रः व्यवस्थाः विद्यात्रः व्यवस्थाः विद्यात्रः व्यवस्थाः विद्यात्रः । १०८ विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः । १०८ विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः । १०८ विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः । १०८ विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः । १०८ विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः । १०८ विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः । १०८ विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः । १०० विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः । १०० विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः । १०० विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः विद्यात्रः । १०० विद्यात्रः । १०० विद्यात्रः । १०० विद्यात्रः विद्यात्रः । १०० विद्यात्यः । १०० विद्यात्रः । १०० विद्या

ददनन्तर हवं से संबोधने के लिये उसी समय खोकान्तिक देवों की पंकि विविधित सुकृट राशियों से बाकाश में जिला सेव के ही इन्द्रवतुष की कक्सी की प्रकट कर रही औ ।। १०४ ॥ जिसने हस्त परक्तनों को कमरू के मुकुलाकार कर किया वा ऐसी वह देवपंकि, विवय से उन मोक्षाणिकाची भगवान को प्रणाम कर उनके सममाथ पूर्व दृष्टिपात से प्रसन्न हो इस प्रकार के वयन कहने सभी ॥ १०५ ॥ हे नाय ! दोकाकहण करने के योग्य यह कास की करन अनक समीप आई है सो ऐसा जाद पहता है मानों समागम के लिये उत्पुक्ता वदा तपीकक्षी के द्वारा स्वयं बेजी हुई प्रिय दूती ही है।। १०६ ।। हे स्वासिन् ! जो जन्म छे ही उत्पन्न हुए विभैन तीन बावों से सहित हैं ऐसे आपके किये तत्व का बोड़ा सा अंस जानने वाले जन्य कोनों के द्वारा भीता का उपदेश केले किया का सकता है ? ११ १०७ ॥ तप के द्वारा चातिया कर्गी का अक्रतियों की नह कर बाप केवलकान प्राप्त कीजिये तथा संसार कास के दु:कों से मयमीत विश्वनाके प्रम्य जीवी को मोक्ष का उपाय बताकर प्रतिकोध प्राप्त कराइये ।। १०८ ।। श्रीकान्तिक-देवों का समूह इस प्रकार के सममोगुक्य वचन कहकर चुप हो रहा और अभवात् ने भी मुक्ति प्राप्त करने का निरमक कर सिमा हो हीक ही है नवीं कि जबन अपने अवसर पर ही सिक्रिको प्राप्त होता है 11.१०९ ।। सदमानार कार निकास के देव बड़े देव से कुण्डपुर अवर में का पहुँचे। वहाँ इस समय वैकाने के कींसुक्ता से किमकार रहित नेजों बाकी नगर की रिजयों को उस देशों से अपनी रिजयों की बाब्स से ही मानों देखा या । मानार्य-देवागसन को देखने के मुतुद्दूक से नकर की विश्वमां निर्मिति ही भूकी की स्वतिकते देवों है काई कार में ह्या है देवा मुनाएं हैं ? यस पासूर से देवा मा म क्रिक स

दे. अधिकास्य अन् । के, वरिकुक्तामकेवीं स् । के, वर्षकीं स् । . . ४, अधिकीक्षे क् । .

स सुरेर्मंगबान्कृतीवपूजी विधिना पृष्टसमस्तवन्युवर्गः ।
अभिवाह्यवनं ययौ मुनुकुक्तरणाम्यां भवनस्यवानि सस ॥१११
वरस्तमयी विषुत्रभाव्यां श्रियमाणां नमसि स्वयं सुरेन्त्रेः ।
शिविकामणिक्ष्य वीरनायो निरगाद्भव्यक्तेः पुरास्परीतः ॥११२
भगवान्यनमस्य नागक्षण्डं त्रिवक्षेत्रेरवतारितः स यानात् ।
अभिवृद्य इव स्वकीयपुग्ये स्फटिकादमन्यतिनिर्मले न्यसीवत् ॥११३
हृतकर्ममणानुबङ्गुलेन प्रणिपत्यैकवियाय तेन सिद्धान् ।
ण्वलवाभरणोत्करः कराम्यां प्रगटो राग इव स्वतो निरासे ॥११४
भृवि मार्गशिरस्य कृष्णपत्रे स वश्रम्यां प्रवितः वियाध्यराह्रे ।
परमार्यमणि स्थिते शशाक्ष्ते कृत्वक्षे भगवांस्तपः प्रपेवे ॥११५
निविद्योक्तपञ्चमुष्टिकृतानिलनीलान्यणिमावने निष्यय ।
स्वयमेव शिरोक्तंस्तदीयान्निवयौ 'शीरपयोनियौ महेन्द्रः ॥११६
अभिवन्य तपःविया समेतं विद्यवास्ते प्रतिजन्तुरात्मवस्म ।
जनताभिरयं स इत्युद्यं क्षणमात्रं नभसीक्षताः विविन्त्य ॥११७

देवों ने जिनकी बहुत बड़ी पूजा की है तथा जिन्हों ने विधि पूर्वक अपने समस्त बन्धू वर्ग से पूछ लिया है ऐसे मुमुक्षु भगवान्, भवन से सात डग पैदल ही बाह्य वन की ओर चले ॥ १११ ॥ तदनन्तर स्वयं इन्द्रं जिसे आकाश में धारण कर रहे थे ऐसी उत्कृष्ट रत्नमयी चन्द्रप्रभा नाम की पालकी पर सवार होकर भव्यजीवों से घिरे हुए मगवान् वीर नाथ नगर से बाहर निकले । ॥ ११२ ॥ नागखण्ड वम में पहुँचने पर इन्द्रों ने जिन्हें पालको से उतारा था ऐसे वे भगवान् अपने पुण्य के समान दर्शनीय स्कटिक की अत्यन्त निर्मल शिला पर बैठ गये ॥ ११३ ॥

तदनन्तर उन्हों ने उत्तराभिमुख स्थित हो कर्म रूप मल को नष्ट करने वाले सिद्ध मगवन्तों को एकाप्रचित्त से नमस्कार किया तथा देवीप्यमान आमूषणों के समूह को दोनों हाथों के द्वारा अपने धारीर से इस प्रकार पृथक् कर दिया मानों प्रकट राग को हो पृथक् किया हो ॥ ११४॥ पृथिबी पर लक्ष्मों से प्रसिद्ध मगवान ने मागं शोर्ष मास के कृष्णपक्ष की दशमों के दिन अपराह्म काल में जब कि चन्द्रमा अर्थ मार-उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर स्थित था वेला का नियम लेकर तप प्रहुष कर लिया—दैगम्बरी दीक्षा धारण कर ली॥ ११५॥ सुदृद पञ्चमुद्धियों के द्वारा लों चे हुए, भ्रमर के समान काले उनके केशों को मणिमय पिटारी में रखकर सौधर्मेन्द्र स्वयं ही कोर सागर में क्षेप आया॥ ११६॥ वे देव तपोलक्ष्मों से युक्त भगवान को नमस्कार कर अपने-अपने स्थान पर चले गये। थव वे देव आकाश में जा रहे थे तब बनता उन्हें ऊपर की और नेत्र सक्ष कर क्षण भर के लिये ऐसा विचारती हुई देख रही थी कि यह वह है यह वह है अर्थात् यह सौष मेंन्द्र है, यह ऐकानेन्द्र है आदि॥ ११७॥

१. कीरपयोवधी व० । २. नमसीसितो म० । ★ ज्योतिष में उत्तरा फाल्नुनी नक्षत्र का स्वामी अर्थमा बताया है। यहाँ स्वामी से उसके नक्षत्र का प्रहण करना चाहिये। त्रैलोक्य प्रशक्ति में भी भगवान् जन्म नक्षत्र उत्तरा प्रात्मुनी लिखा है। उत्तर पुराण में हस्त और उत्तरा का नध्य माग बतलाया है।

श्रीवारतिकारवसारकाच्याः स्त्रान्यवेदवावसम्बद्धेत्यः। इस्मे विलमाः परं रक्षम्याननवार्त्तेकस्थो मना मुगाकुः ॥११८ वपरेष्ट्रश्नुमसस्बकुको गभसो सध्यवविष्ठिते पराञ्जे। उरहरूर्वकोम वारणार्थे निविद्यं 'क्रकपुरं निवेश वीरः ॥११९ भृषि कृष्ठ इति प्रसिद्धनामा नृपतिस्तक्षगराविषः स्वनेहम् । प्रविद्यन्तमणप्रती निवध्यी भववन्तं प्रतिपालिसातिविस्तम् ॥१२० नवपुच्यविकीर्थया वरायां नवपुच्यक्रमवेदिनां वरीयान् । वितियस्तमभोजयत्तवीयाजिद्यासी अवताजिजनोऽपि भूगत्वा ॥१२१ अव तस्य गृहाचिरे नमस्ती वसुवारा निवपात पुरुष्ष्रचा । सह बुन्दुभयोऽपि मस्त्रमन्त्रं विवि नेबुल्जिवर्गः प्रताज्यमानाः ॥१२२ विकिरस्थापारिकालयन्थं सुवधी मन्यवहः सुरान्यितासम् । अतिबिह्मितचेतसां सुराणां समहोदानवचोभिरापुपूरे ॥१२३ इति दानफलेन स कितीयाः समबापाद्भतपन्नकं सुरेन्यः । यशसः युक्तसम्पदां च हेतुर्गृहधर्माभिजुवा हि पात्रवानम् ॥१२४ अतिमुक्तकनामनि दमशाने प्रतिमार्खं निश्चि नाक्षमिष्ट जेतुम । विविधेशमार्गमारमधिकाविभवेतां विभवं भवो वितम्बन् ॥१२५

जिन्हें शोध्र ही सात ऋदियाँ प्राप्त हो गई थीं ऐसे वे बगवान मनःपर्यय ज्ञान को प्राप्त कर अज्ञानान्धकार से रहित होते हुए उस तरह अत्यन्त सूद्योभित हो रहे थे जिस तरह कि रात्रि में बन्धकार से रहित तथा एक कला से न्यून चन्द्रमा सूबोभित होता है ॥ ११८॥ दूसरे दिन उत्कृष्टशक्ति से युक्त भगवान् महाबीर ने, जब सूर्य आकाश के मध्य में स्थित था तब अधीत् मध्याह्न काल में पारणा के लिये विशाल भवनों के समूह से व्याप्त कुलपूर नगर में प्रवेश किया ॥ ११९ ॥ पृथिवी पर जिसका 'कुक्र' यह नाम प्रसिद्ध था, तथा जो अतिथि की प्रतीक्षा कर रहा था ऐसे उस नगर के अधिपति अणुबती राजा ने अपने घर में प्रवेश करते हुए उन मगवात को वेखा ॥ १२०॥ जो पृथिवी पर नवधा मिक के क्रम को जानने वालों में श्रेष्ठ या ऐसे उस राजा ने नवीन पुण्य बन्ध करने को इच्छा से उन मक्बान को मोबन कराया। भगवान भी भोजन कर उसके घर से माहर निकल गये ॥ १२१ ॥ उसी समय उसके गृहा क्रण में आकाश से पुरुष्कृष्टि के साब रत्नों की बारा पड़ने लगी, बाकाश में देवों के द्वारा ताडित दुन्द्रिय बाजे भी गम्बीर शब्द करने करे ॥ १२२ ॥ नूतन पारिजात की गन्ध का विश्वेरने वाका पवन दिशाओं की सुनन्त्रित करता हुवा बहुने लगा और जिनके जिल बहुत जारी बाइवर्ग से चिंकत हो रहे थे ऐसे देवों के 'मही बानं मही दानं' क्रम्यो'ने माकाश की न्यास कर लिया ।। १२३ ।। इस प्रकार दान के फल स्वकृष उस राजा ने देवों से पञ्चादवर्ष प्राप्त किये सो ठीक ही है क्यों कि गृहस्यों के लिये पात्र बाव यथ और बुखसम्पदा का हेतु होता ही है ॥ १२४॥

एक बार वे राजि के समय वतिमुख्क वाम के स्मवात में प्रतिमायीय से विराज्यान के !

१. कृत्यपुरं व ।

प्रशिषक्ष हती भवाजियांनी जिननायस्य विराय कांक्रिकामान् । स महात्मिश्राविरेय बीरः प्रभववित्यशियां व्यवस्य सस्य ॥१२६ परिहारविद्युद्धिसंयनेन प्रकटं द्वादश वस्तरांस्तपस्यन् । स निनाय कारत्रयेकयन्युनंगवान् झातिकुकानकांन्यरेग्द्रः ॥१२७

#### उपजातिः

वयमुंकूलोक्षित्रकृतकृतकार्यं श्रीकृत्मकग्राममुपेत्वं सम्यक् । वद्योपवासेम मुलोज्यराह्यं सास्त्रय मूकास्मिन ससिविस्व ॥१२८ वैशासमासस्य विद्युद्धपत्ते तिथी दशस्यापुरुषेऽर्यमस्य । स वातिकमीचि विनः प्रहत्य ध्यानासिना केवलमाप बोवम् ॥१२९

#### हरिणी

अय दसवित्रेरण्डावाचेर्गुंगैः सहितं तदा त्रिवशपतयो भगत्या लेगुः संमेत्य जिनेश्वरम् । विगतकरणं निर्ध्यायन्तं यथास्थिति सर्वदा युगपदक्तिलं लोकालोकं स्वकेवलसम्पदा ॥१३०

मब नामक रह ने अपनी नाना विद्याओं के विभव से उन पर उपसर्ग किये परन्तु वह संसार से रिहत उन अगवान को जीतने के िक्य समर्थ नहीं हो सका ॥ १२५ ॥ तदनन्तर उस अब नामक यह ने जिरकार तक उन जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार कर यह 'महातिवीर हैं', 'महाबीर हैं' इस तरह हुई से काशी नगरी में उनके नाम रक्से ॥ १२६ ॥ तीनों जगत के अद्वितीय वम्धु तथा ब्रासिवंश क्यी निर्मेश जाकाश के जन्द्रमा स्वरूप उन भगवान ने परिहारविश्व सिंगम के साथ प्रकट समस्या करते हुए बारह वर्ष व्यतीत किये ॥ १२७ ॥

तदन्तर ऋजूकूला नदी के उसत तट पर स्थित श्री जुन्मक श्राम को प्राप्तकर के शक्की तरह बैका के नियम से युक्त हो अपराह्मकार में साल कुत्र के नीचे शिकापर विराजमान हुए ! बहुँ बैका का नियम से शुक्त पृक्ष की दक्षमी तिथि में जब कि चन्द्रमा उत्तरा फाल्यूनी नक्षत्र पर स्थित था, ब्यानकपी खड्ग के द्वारा पालिया कर्मों को नष्ट कर जिनेन्द्र मगवान ने केवलकान प्राप्त किया ॥ १२८—१२९ ॥ तबनन्तर उस समय जो अच्छाया—छाया नहीं पड़ना आदि दश्च प्रकार के अतिवायों से सहित थे तथा इन्त्रियों के बिना अपनी केवल ज्ञान क्य सस्यम् के द्वारा को सम्बन्ध कोकाकोक को एक साथ स्था सम्बन्ध प्रकार से जानते थे ऐसे उन बीर जिनेद्वर के पास सम्बन्ध के स्था । १३० ॥

स्त्रम् वहते जीवर्जनानकारिते अवधारेनकोरपत्तिनानि

महास्याः सर्गः स्रक्तिः

वन वनपतिरित्तरमाववा स्वाच असवा विवयपरिवर्गीत संस्थानेवेति यहे । सम्बद्धारमञ्जूषि तस्य मानस्य राज्या पविभागतम्बद्धानां कि व बार्व्य विकोने ॥१

ततो विषय्योगनवाषित्तृतं कोपीतनं वीकार्य रहोत्त्यः। धरणयोगायित्वासुरोग्नयः वाकः परीकाय द्वितांतु निर्मतः ॥२ स तिक्रप्येः संयगावि कामस्त्रप्येनदृष्टिकु विष्कायानम् ॥ मुत्रिकारेत्रीर्मृष्यागरीयं ततः परेशोनुस्रेषुवाकात् ॥३ ततः पराध्यकप्रयोगराचि स्वयापकाचि सरात्यभूवन् । भावानुकारोग वागानाकाते वाकारि मकादृष्ट्याकाति ॥४

इस प्रकार व्यसन कवि करा कोवर्डमानकरित में वयनाय के केवल ज्ञान की उत्पत्ति का वर्णन करने बाका सन्दर्श सर्ग समाप्त हुवा ॥

## जठारहवाँ सर्ग

<sup>े</sup> करेंच् नोचन जिल्ला सन्तर्वरंत गयसार गयनीय क्षा था। यहाचीर त्यांची का एक बीचन हैं। जिल्ला या 1 वहीं कींच ने सामान्य कप से गर्मन किया है ऐसा साम गुरुता है।

#### रुचिरा

ततः परा विमलजलाम्बुकातिका सवेदिका विकचितताम्बुजैदिकता । सतारका सुरपदवी सुरैः समं ध्यराजत स्वयमिव भूमिमागता ॥५ मालभारिणी

सुमनोन्त्रितमप्यपेतबोधं बहुपत्राकुरूमप्यसैन्यमासीत् । विपरीतमपि प्रशंसिवल्कीवनमाभोगि नतः परं समन्तात् ॥६ प्रहर्षिणी

प्राकारः कनकमयस्ततः परोज्युत्संयुक्तः सुरजतगोपुरैश्चर्तुभिः। आयातो भुवमचिरप्रभासमूहः स्थातुं वा चतुरमलाम्बुदैरुपेतः ॥७ शादृरुविक्रीस्तिम्

प्राच्यां गोपुरमुज्छितं विजयमित्यासीविभस्यां वृथव् । याम्यां यद्दिश्च रत्नतोरंषयुतं तद्वेजयन्तानिषम् । बाक्यां कदलीध्वजैरविकलैः कान्तं जयन्ताभिषं कौवेर्यामपराजितास्य भिमरेराकीणवेदीतटम् ॥८

वसन्ततिलकम्

तव्गोपुरोण्डितिवराजिततोरणानां नेत्रापहारिविधिनोभवभागवित । माञ्गरुवजातममलाङ्कुरजामरावि प्रत्येकमष्टवातमाविरभूविभूत्ये ॥९

पड़ते थे ।। ४ ।। उसके आगे निर्मंस्न जल से सहित, वेदिका से युक्त तथा खिले हुए सफ़ेद कमलों से व्याप्त जल की परिखा थो जो ऐसी सुशोभित हो रही थी मानों देवों के साथ स्वयं भूमि पर बाई हुई ताराओं से सिहत सुरपदवी—आकाश ही हो ।। ५ ।। उसके आगे चारों ओर घेर कर विस्तृत लता वन था जो सुमनोन्वित—बिद्धानों से सिहत होकर भी अपेतबोध—ज्ञान से रहित था (परिहार पक्ष में फूलों से सिहत होकर भी ज्ञान से रिहत था ) बहुपत्राकुल—बहुत वाहनों से सिहत होकर भी असैन्यसेना से रिहत था (परिहार पक्ष में बहुत पत्तों से सिहत होकर भी सेना से रिहत था ) और विपरीत—विद्ध आचार वाला होकर भी प्रशंस-प्रशंसा से सिहत था (परिहार पक्ष में पिक्षयों से व्याप्त होकर भी प्रशंसा से सिहत था )।। ६।।

उसके आगे चौदी के चार गोपुरों से सिहत सुवर्णमय प्रकार था जो ऐसा जान पड़ता था मानों चार सफेद मेमों से सिहत विजिल्यों का समूह पृथियी पर निवास करने के लिये आ गया हो ॥ ७ ॥ पूर्व दिशा में जो ऊँचा गोपुर था वह 'विजय' इस नाम को घारण कर रहा था । दिशा में जो रत्नों के तोरणों से सिहत गोपुर था वह 'वैजयन्त' नाम वाला था । पश्चिम दिशा में अखण्ड कदली ध्वजाओं से मनोहर जो गोपुर था वह 'जयन्त' नाम से सिहत था और उत्तर दिशा में देवों के द्वारा व्याप्त वेदी तटों से सिहत जो गोपुर था वह 'अवराजित' नाम बाला था ॥८॥ उन गोपुरों की ऊँचाई पर सुशोधित तोरणों के दोनों और वतंसान, तथा नेत्रों का

१. ममरै म०।

## अवस्थिः -

तेषु व्यराजन्मिक्शम्यव्याहिर्द्याकास्मविक्रसम्बनाविः। युक्ताकसम्पानतिस्तानि हष्टेः क्राश्तविकायीनि निरोक्षकाणाम् ॥१० तदगोपुरान्तर्गतवास्वीचीद्विपार्थ्ययोचिक्तत्वाटपदास्ते । हे हे मृतकुः स्वनिनेव भव्यान् क्रव्हंविकातः स्म समाह्ययस्यौ ॥११

#### प्रहर्षिणी

वीधीनामुभयविभागयोस्ततः स्युक्धावारि निवद्याजनोपसेनितानि । पिण्डणास्त्रीविद्यसपस्त्रसम्बद्धान्तः सीर्वानि प्रमहदनान्यमुक्तमेण ॥१२

#### स्रग्धरा .

कुर्वाणाः कर्णप्रश्रियमिव विटपैरायतैविग्वभूनां चञ्चहारुप्रवालैः प्रतिकृतिसमलां बारयन्तो जिनानाम् । चत्वारो यागवृक्षाः प्रतिकृषुमजुवासुन्तिताम्भोजकार्वैः पण्डचाद्यास्तिव्यसुवस्तामसमञ्जूतां मण्डलैमंण्डचमानाः ॥१३

#### मन्दाकान्ता

तिल्रस्तिलो विमलस्तिलास्तत्र वाप्यो विरेजु वृत्तत्र्यक्षप्रकटचतुररला कृतीर्वारयस्यः । नन्दा कीर्णा कनककमलैनेन्ववस्युत्पलीये मैंबामीलेः स्फटिककुमुवैर्नाम नन्दोत्तरा च ॥१४

अपहरण करने वाली विधि से स्थापित प्रत्येक एक सौ आठ एक सौ आठ प्रकार के निर्मल असूर तथा चामर आदि मञ्जल द्रव्यों का समूह, भगवान का वैभव प्रदिश्ति करने के लिये प्रकट हुआ आ।। १।। उन गोपुरों में, जिनके बीच-बीच में मोतियों के गुच्छे लगे हुए वे तथा जो दर्शकों की दृष्टि को कैद कर रहे थे ऐसे, मणिमय मालाएँ, घण्टा तथा सुवर्ण की जाली आदि लटकने बाले पदार्थ सुशोभित हो रहे थे।। १०।। उन गोपुरों के भीतर स्थित सुन्दर गली के दोनों पाइवैभागों में दो-दो लेंची नाटध धालाएँ थीं जो मृदञ्जध्विन से मध्यजीबों को दर्शन करने के लिये बुलाती हुई-सी सुशोभित हो रही बीं।। ११।।

उसके आगे चारों दिशाओं में चार वीषियाँ हैं उन वीषियों के दोनों मागों में देवों से उप-सेवित चार प्रमदवन ये को अनुक्रम से अशोक, ससपर्ण, चम्पक और आप्तवृक्षों से व्याप्त में ॥१२॥ उन प्रमदवन में बशोक आदि चार चैत्यवृक्ष थे। वे चैत्यवृक्ष नये-नये परक्षों से सुशोधित छम्बी शाक्षाओं के द्वारा मार्शों दिशाक्यों स्थियों के क्षर्यक्षण की शोधा को सम्पन्न कर रहे थे, जिनेन्द्र भगवान की निर्मेश प्रतिमाओं को धारण कर रहे थे, तथा कमलवन को छोड़कर प्रत्येक पुष्टि चर बैठे हुए सदमात अमरों के समूह से सुशोबित हो तहे थे ॥ १३ ॥ उन वनों में निर्मेश जरू से मरी हुई तीन-तीन वारिकाएँ थीं जो गोल त्रिकाण और चतुक्कोण आकृति को भारण करती थीं। नन्तर,

१. वसुरास्याकृती म० ।

## **बार्**कविद्यीडियम्

प्रात्तावा शनियाक्या बहुविया वारागृहमेणय-दवक्रम्योक्षरामध्याः सुरविरा मुक्तक्रियापृकाः । क्षीवापर्वतकाः सुरामुरविसास्तत्रेय रेजुर्गृताः कक्षमस्य शिक्षविक्षप्रकर्मृतवामरीर्वतामणापैः ॥१५

### वंशस्यम्

वनास्परा वज्रमधी नभरताहे प्रसारिताखण्डलवायगण्डला । वभूव वेशी जिल्दिश्वसम्बद्धा युता बर्डुजर्वररस्ततोरणेः ॥१६ भयूरमाल्याम्बरहंसकेशरिद्धिशेक्षतावर्धाम्युजनक्रकाञ्छनाः । ध्वला वज्ञकेकममूच्य साष्ट्रकं प्रातं सुवीचीरित्रतस्ततः परे ॥१७

## वार्ड्ड विकी वितय्

एकस्यां विक्ति केतवः सुरलवीकस्कीलमङ्गा इच क्राम्सास्मीवपद्माः सहज्ञमञ्जवन्साशीति वीध्रस्विदः । ते सर्वेऽपि चतुर्विगन्तरम्बाद्मवैकत्र पिग्डीकृता-विश्वत्या च चतुःसहस्रमपरैपुर्स्तं शतैश्च त्रिभिः ॥१८

### वंशस्थम्

ततः परो हेमनयः स्कुरताओ बसूच शाकोऽम्बुजराययोपुरैः । चतुर्वहाराम्ययमैः समन्तितं विस्मयमीकिकविसूतां चयम् ॥१९

नन्दवती और नन्दोत्तरा उनके नाम थे। उनमें नन्दा स्वर्ण कमलों से, नन्दवती मेघ के समान तील वर्ण के धारक नील कमलों के समृह से और नन्दोत्तरा स्कृटिक के समान सफेद कुमुर्वी से ब्लास थी।। १४।। उन्हीं बनों में महल, मिन्नव्डप, नामा प्रकार के पत्रवारों की पंक्तिया, चक्राकार क्ले, हिंडोलना, सभागृह, मोतियों की शिलापट्ट, सुर-क्रमुरों से ब्लास, तथा शब्द करते हुए मयूरों के समूह से जिनका प्रान्तमाग विरा हुआ था ऐसे लता-मण्डपों से वेडित क्रीडा पर्वंत सुशोभित हो रहे थे।। १५।।

वनों के बागे बजनयी वेदिका थी जो वपनी किरण रूपी सम्पदा के द्वारा आकास में इन्द्र-बनुवों के समूह को फैका रही थी, तथा चार उत्कृष्ट रत्नमय तोरणों से सहित थी।। १६।। वेदिका के बागे मुन्दर थीचियों के दोगों जोर मयूर, माला, बरूब, हंस, सिंह, हाथी, बैठ, गरब, कमल और बात इन वस बिह्नों से सहित एक सी बाठ एक सी बाठ व्यवस्य थीं।। १७।। जो यक्का नदी की तरक सन्तित के समान थी, जिन्होंने काकाश को व्याप्त कर रक्का वा तथा विकासी व्येत कावित की ऐसी वे व्यवस्य एक दिसा में एक हवार अस्ती थीं। बारों विकासी की सब व्यवस्य एक व्यवह एक नित करने पर चार हवार तीन सी बोस होती थीं।। १८।। व्यवस्यों के बागे देवी व्यवस्य कान्ति से युक्त सुवर्णसाल—सीने का कोट था जो कि पद्माराम मिस निर्मित श्रीपुरों से सहित बा उपम्बंदिः

त्त्रांतेषुरेषु प्रतिकामारायामानुस्थानंतुति वहाविकावि । सतः परी हारिसूबंजुनावी ब्रोगूत्ववृक्ता वरताद्ययोही ॥२०

## वसन्दरिक्षम्

तेभ्यः पराबुभवतोऽपि वयापुरवी इति स्थितो सुरभिष्पवाष्मपृत्तो । संरेखतुः कनकृष्यवटो मनोजी नीकाक्षणकर्पिह्यावित हेमदोली ॥२१

#### उपवातिः

तर्जेव कल्केवरसेवितानि कल्पहुनानामभवन्यमानि । चतुर्जेहालास्थितसिद्धक्यसिद्धार्थेवृताङ्कितमाभकानि ॥२२

## वंशस्यम्

ततः परासीच्यतुष्यमनोपुरैर्विदशक्यानोत्पस्तवक्रवेविका । व्यक्तियकानीय सुरैनिवेकिता पराक्षमाप्रेरिय तत्र विस्तृता ॥२३

## मालगारिणी

वश वश वररत्नातोरणानि बुतिविधितानि ततः वराष्यपुवन् । सुरतच्युसुमध्यासम्बर्धीवरवितवस्थानाकिको वयन्ति ।।२४

जौर सम्ध्या काल सम्बन्धी चार महामेचों से सहित समस्त बिजिन्सों के समूह को विक्रिक्त कर रहा था।। १९।। उम गोपुरों पर घटाविक प्रसिद्ध मन्नक हम्ब सुक्षोमित हो एहे थे। उसके जाते मृदक्षों के मनोहर सन्दों से सहित दो-दो उत्तम साहब गृह दे।। २०।।

उनके वार्ष मार्गों के बोनों मोर श्वित, युगन्यित पूप से उत्पन्न यूम से संयुक्त, बृहदाकार तथा मनोहर दो-दो सुवर्णमय पूप पट सुवीभित हो रहे थे को ऐसे जान पहते ये बानो काल-काले मेनों से आच्छादित सुवर्णमय पर्वत हो हों।। २१ ।। वहीं पर इन्हों के द्वारा तैनित करन वृद्धों के वन से जिनके नाम चार महाविशाओं में स्थित विह प्रतिमाओं से पुक्त सिद्धार्थ कृतों—जैत्य वृद्धों के अनुक्त में।। २२ ।। उसके बागे चार ऊनै-दौषे पोपुरों से सुक्षोभित नीक्यम्बन्ध क्याविका थी वो ऐसी वान पड़ती वी मानों देशों के द्वारा वहां आकर रक्ती हुई व्यव्यक्त विदि की काल व्यक्ति की काल विदि की काल विदि की काल व्यक्ति की व्यक्ति व्यक्ति काल कर काल काल स्थान काल स्थान काल काल स्थान काल स्थान स्थान काल काल स्थान स्थान काल काल स्थान स्थान स्थान स्थान काल स्थान स्थान स्थान काल काल स्थान स्थान काल काल स्थान स्थान स्थान काल काल स्थान स्थान स्थान काल स्थान स

१. दकाति २० ।

## **बार्ड्डिकोडितम्**

तैरेवान्तरिता बभुनंबनबस्तूपाः पदार्था इव

प्रावुर्भावमुपागता जिनपति ब्रव्हं तदा कौतुकात्।

सिद्धानां प्रतियातनाञ्चिततया चन्द्रातपश्रीयुवः

पिण्डीमूब-भृति स्थिता इव पृथक् मुक्त्येकवेशा इव ॥२५

मालमारिणी

विविधानि समन्ततः तेषां पृथुकूटानि सभागृहाणि रेजुः। ऋषिमुन्यनगरसेवितानि ध्वजमालाविरकीकृतातपानि ॥२६

#### प्रहर्षिणी

वाकाञ्चस्फटिकमयस्ततःपरोऽभूत्याकारो हरिमणिगोपुरस्तृतीयः । मूर्तत्वं स्वयमुपगम्य वायुमागंः संद्रष्टुं जिनमहिमामिवागतः क्ष्माम् ॥२७ उपजातिः

तव्गोपुराणां गमनाग्रभाजां द्विपादवंयोः <sup>1</sup>संनिहितानिरेजुः । माङ्गल्यवस्तूनि विचित्ररस्त्रीविनिवतान्यव्वदाविकानि ॥२८

**बार्ड्लविकी डितंम्** 

तन्मध्ये रुचिरं त्रिभञ्जलहितं पीठं सनोशं बभा-

बाज्ञालात्त्रमृताः प्रविषणमहापीठस्पृञो वेविकाः ।

वाकाशस्फटिकैः परस्परपृथन्भूताः इता मासुरै-

रासन्तादशिभगंगैः सविनवैरच्यास्यमाना मुदा ॥२९

स्थित नौ-नौ स्तूप सुशोभित हो रहे थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानों उस समय जिनेन्द्र भगवान् के दर्शन करने के कौतुक से प्रकट हुए नौ पदार्थ हो थे। वे स्तूप चाँदनी की शोभा को अपहुत करते थे—दर्शत वर्ण के थे और सिद्धों का प्रतिमाओं से युक्त होने के कारण ऐसे प्रतीत होते थे मानों इकट्टे होकर पृथिबी पर स्थित हुए प्यक्-प्यक् युक्ति के एक देश हो हों॥ २५॥

उन स्तूपों के चारों ओर ऐसे सभागृह सुशोभित हो रहे थे जिनके शिखर बहुत विस्तृत थे, ऋषि, मुनि और अनगार जिनकी सेवा करते थे, ऋषि मुनि अनगार जिनकी सेवा करते थे, ऋषि मुनि अनगार जिनकी बेठकर धम्यं- ज्यात करते थे तथा ध्वजाओं की पंक्ति से जिन्होंने जातप—धाम को विरस्न कर दिया था ॥२६॥ उनके आगे इन्द्रनील मणियों के जिसमें गोपुर बने हुए थे ऐसा आकाश स्फटिक मणिया तीसरा प्राकार था वह प्राकार ऐसा जान पड़ता था मानों जिनेन्द्र भगवान की महिमा को देखने के किये स्वयं आकाश मूर्त रूप को प्राप्त हो पृथिवी पर आ गया हो ॥ २७ ॥ उन गवनचुम्बी गोपुरों के दोनों बोर रखे हुए, नाना प्रकार के रत्नों से निमित दर्षण तथा करूश आदि सङ्गल द्रव्य सुशोभित हो रहे थे ॥ २८ ॥ उनके मध्य में देदी प्यमान, तीन कटनियों से सहित, मनोहर पीठ सुशोभित हो रहा था। उस पीठ के चारों ओर कोट से लेकर विस्तृत, प्रदक्षिणा रूप से बहापीठ कान

१. सन्निहिता विरेजुः म०।

### वसन्वतिस्वस्

तासामुपर्यनुपमध्किशातकुम्बस्तम्बेर्षृतो विविधरतंनमयो बम्ब । श्रीमण्डयो मथुपमण्डसमण्डयमानः प्रोत्कुत्सहेमकमस्रैविहितोपहारः ॥३०

#### उपजातिः

चतुर्महाविश्वयुतानि यसैस्थत्वारि मूर्घ्मा मुकुदोरुवसेनः। सदारापीठे सह घर्मचक्राण्यात्यांवभूद्वर्मोणसङ्गरीयेः ॥३१ वसन्तितिसम्

हैमे द्वितीयमणियोठतले विरेजुरहो ज्वजाः प्रविमका हरिबष्टकस्थाः । चक्रद्विपोक्षकमकाम्बरहंमतारुवं मास्याज्ञिता विविधरत्नविनद्ववण्डाः ॥३२

### उपजातिः

रराज् बूढामणिवत्त्रिक्षोक्यास्तृतीयपीठे भगविष्ठवासः । मनोहरो गन्यकुटीविमानः सर्वार्थसिद्धौद्धविमानकीकः ॥३३ तस्यौ स तस्मित्त्रिजगद्ध्यतीक्ष्यः प्रतीक्ष्यमाणामकवाग् जिनेन्द्रः । विबन्धनो भव्यजनैक्षेतैः सुगन्धिमन्धान्बुभिरक्षितान्ते ॥३४

### वसन्तितिलकम्

तस्युर्वतीन्द्रविविजर्जमवार्विकाश्य ज्योतिकाश्यभवनामरवामनेत्राः । तं भावना बनसुरा प्रहरूत्वजाश्य मर्त्याः प्रवक्षिणसुपेत्य मृगाः क्रमेण ॥३५

स्पर्श करने वाली बेदिकाएँ थीं। वे वेदिकाएँ देदीप्यमान आकाश स्फटिक मणि से निर्मित थीं परस्पर पृथक्-पृथक् थीं और विनय सिहत बारह गण उन पर हथं से बेठे हुए थे।। २९।। उन बेदिकाओं के ऊपर अनुपम कान्ति वाले सुनर्णमय स्तम्मों से धारण किया हुआ, नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित, भ्रमर समूह से सुशोभित तथा खिले हुए :सुनर्ण कमलों के उपहार से मुक भी मण्डप था।। ३०।। पहली कटनी पर चागे महादिशाओं में यक्षों द्वारा मुकुटों से उज्जवक मस्तक से बारण किये हुए चार धर्म चक्र, सणिमय मञ्जल इन्थों के साथ रखे हुए थे।। ३१।।

सुवर्ण से निर्मित तथा मणि में से बटित दूसरी कटनी पर, जो अत्यन्त निर्मेल थी, बाठ दिशाओं में स्प्रित थी, चक्र, गज, बेल, कमल, वस्त्र, हंस, गस्ड़ और माला से चिक्कित थी तथा जिनके दण्ड नाना प्रकार के रत्नों से खिलत थे, ऐसी आठ व्यवार्ष सुशोभित हो रही थीं ॥ ३२-॥ तीसरी कटनी पर गन्यकुटी नाम का वह विमान सुशोभित हो रहा था जो तीन लोक के चूबामित के समान था, जिसपर मगवान का निवास था, जो मनोहर था और जिसकी लोगा सर्वार्थ सिद्धि के देवीप्यमान विमान के समान थी ॥ ३३ ॥ सथीप में बाये हुए भव्म जनों द्वारा सुवन्यित बक्क से विसका निकटवर्ती माग सीचा गया था ऐसे उस मन्यकुटो निमान में वे जिनेन्त मगवान सिक्ष्य थे जो तीनों जगत् के द्वारा पूज्य थे, जिनके निर्मेल यचनों की प्रतीक्षा की जा रही थी तथा जो कर्मवन्य से रहित थे ॥ ३४ ॥ मगवान को प्रविध्या देकर क्रम से मुनीन्द्र, कल्पवासिनी देविया,

#### उपवारि:

चतुर्वहाविध्यसयप्रमेदावृद्विष्विष्यानूनयव्यक्रमेदाः । सीयावनाका 'वश्यव्यक्रमस्वरणरीतपीक्षास्त्रता वसुषुः ॥३६ त्रिक्षारूवर्योग्नतरत्नगोपुरे श्रीक्षारपाका वरहेमवेत्राः । आसम्यवासंक्ष्यपुदारवेवा वन्यामरा भावनकरप्रवाहव ॥३७ आसस्य शासस्य मनोक्षनानस्तर्मस्य संव्यानविद्योवरा ये । सवन्तरं विश्वविभूतियुक्तं तैर्योगनस्याद्धीर्मति प्रणीतम् ॥३८ आसस्य शासस्य मनोहरस्य द्वितीयशासस्य च मञ्जमाद्धः । त्रियोक्षां कर्यनगावकीर्विवराधनानस्य जिनानगज्ञाः ॥३९ द्वितीयशासस्य प्रनिप्रधाना द्वियोगनं वास्तरमित्युक्तित ॥४०

वंशस्य म

तृतीयशासस्य विविश्वकेतनैनिरम्सरेक्स्यक्तिवायुवर्त्तनः । व्रिपारिपीठस्य च कीर्तितं वृद्येः स्कुरत्यभस्यान्तरसर्वयोजनम् ॥४१ स्यक्तातिः

बनूनकान्तेर्जिनसंनिद्यानवेद्यस्य व्यत्रीतकमूचनस्य । अप्यन्तरं रत्नविराजमानस्तम्भस्य बङ्गोजनमञ्जूरार्याः ॥४२

आर्थिकाएं, ज्योतिष्क देवों की देवियां, ज्यन्तर देवों की देवियां, भवनवासी देवों की देवियां, भवन-वासी देव, ज्यन्तर देव, कल्पवासी देव, मनुष्य और पशु आकर कम से बेठे हुए थे।। ३५।। चारों महादिशाओं के वस्त्र भेद से विस्तृत गर्णों के भी बारह भेद थे अर्थात् चारों दिशाओं में वस्त्राकार बारह समाएँ थीं। उन सभी समाजों में देवीप्यमान, प्रदक्षिणा रूप से स्थित, तथा सिहासन के अन्त तक गई हुई सोस्ह-सोस्नह सीड़ियों की पंकियों थीं।। ३६।। तीन कोटों के उत्कृष्ट तथा समत रत्नमय भोपुरों पर कम से व्यन्तर, भवनवासी और कल्पवासी देव हारपास के को सुवर्ष का वैत सिन्ने हुए थे तथा उत्कृष्ट वेष के घारक थे।। ३७।।

जो गणितज्ञ ममुख्यों में जत्यन्त श्रेष्ठ ये उन्होंने प्रयम कोट और मुन्दर मानस्तन्त्र का समीचीन जन्तर जो कि नाना प्रकार की विमृति से युक्त वा आवा योजन वा ऐसा कहा है ॥३८॥ जिनागम के जाता पुरुषों ने मनोहर तथा करूप वृक्षों को पंकि से सुष्टोशित पहले और दूसरे कोट का मन्त- चीन का जन्तर दोन योजन कहा है ॥ ३९॥ नाना प्रकार के रत्नों की प्रशा पंकि से सूर्य की वीति को दूर हटाने वाले दूसरे और तीत्तरे कोट का अन्तर दो योजन था ऐसा आवार्य कहते हैं॥ ४०॥ निरन्दर कनी हुई नाना प्रकार की पताकाओं से आवार्य को आवार्य विदान करने वाले तीत्तरे कोट और देरीप्यमान प्रभा से युक्त सिहासन का अन्तर विदानों ने आवा योजन कहा है ॥ ४१॥ अत्विक्त कान्तर से युक्त, तथा पृथिवीतक के आजूपणस्वकृत गुन्वकृती और रहनों से

१. सरायस्य सः ।

#### गरमारियो

इति यात्रं जिनाविषस्य तस्यीत्रयतो द्वादत्रयोजनं व्यराजत् । वमरेन्द्रफणोन्द्रभूनिपालैरयरं कीर्यनिवास्तरं विकायकाः ॥४३ शहरूविकीद्वितम्

वीक्वी वृष्टिरमुहुता समुकतैः व्येतिकृताशानमा

तत्यात्रे सत्तमोकवेत विनवा क्योत्तमा प्याताम्बरात् ।
संत्रक्टं तिववात्म्यम् विनवति अव्यक्तिकोगतान्

केलोक्योवरसानको स्रृतिसुक्तः से तुन्तुभीनां व्यिनः ॥४४
कान्तामभोवपयैरनेकविटये क्योत्यता मन्तरं

नानापुष्पनवप्रवासनुभयो सूतंः स्वयं वा सधुः ।
एकीभूय कुरतुनोत्कर इव द्रष्टुं तसम्यागतो

रक्तात्रोकतवः सुराञ्चित्ततलोऽज्यातीत्यवित्रः परम् ॥४५
चक्रीकृत्य सुरेक्पपुंपरि वा बीराम्बुराकेः पयो

विन्यस्तं गगने त्रिया परिमितं स्वस्य प्रभाव्यातये ।
तत्येन्तुस्तृतिशुक्तमप्यकिरसं मक्यीधरामावहं
चेलोक्येशस्त्रलाञ्चनं भगवतस्त्वन्त्रवयं विद्यते ॥४६

मुशोमित मानस्तम्म का अन्तर छह योजन था ऐसा कार्बपुरुष कहते हैं।। ४२ ॥ इस प्रकार उन जिनेन्द्र भगवान का वह समवसरण दोनों जोर-पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण बारह योजन प्रमाण था तथा देवेन्द्र, नागेन्द्र और नरेन्द्रों से ज्यास वह समवसरण ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों तीन लीक का दूसरा ही भव्य हो ॥ ४३ ॥

अगर जिसका अनुसरण कर रहे थे, जिसने विशाओं के मुस को सफ़ेद कर विया था और जो बन्धकार के कवों से सहित दिन में प्रकट हुई बाँदनों के समान जान पड़ती थी ऐसी पुष्प वृष्टि उन मगवान के आगे आकाश से पड़ रही थी। जो उन जिनेन्द्र के दर्शन करने के लिये जिलेकिस्थित मध्यजीयों को मानों बुजा रहा था ऐसा जाकाश में बजने वाले दुन्द्रशी बाओंका अंति सुसद साब्द तीनों लोकों के मध्य में ब्यास हो गया था ॥४४॥ आकाश को नगास करने वाली समेश बालाओं से जो दिशाओं के अध्यार को रोक रहा था, जो नाना प्रकार के पुष्प तथा वदीय प्रकारों से सुन्दर था तथा ऐसा जान पड़ता था मानों स्वयं मूर्तिधारी वसन्त हो हो अथवा उन यगवान के दर्शन करने के लिये एक एप रखकर आया हुआ कुन्द्रमाँ—उत्तमोगर्मान के अध्यवनुष्टों का समूद ही हो ऐसा लाल बशोक पुता वहीं था। वह बशोक पुता सुराज्यितत्त मित्र के जिलका सुराज्यित होते था। वह बशोक पुता सुराज्यितत्त मित्र के जिसका तथा होता हुआ भी पवित्र साथ हो स्वास साथ के जिसका तथा ना अधिक सुराज्यित होते पर भी पवित्र था। ४५ के बाला तथा ना सुराज्यित साथ पर कि साथ साथ पर कि साथ साथ सुराज्य सु

१. मान्दरं म०

#### वर्ष मानचरितम्

षुन्वानाविष हृद्यतामुप्यतो क्योस्नातरङ्ग्नी दिवा

यक्षी तं विमक प्रकीर्णकपदेना सेविषाता प्रमुम् ।
यहिमन्पद्यति ग्रनवर्णण द्वय स्वासीतक्रमावकी

भव्यीक्षस्तवमुस्वीयवपुवो भामव्यकं मण्डनम् ॥४७
नानापत्रकतान्वितं बनमिव व्याजुम्भमाणानवेयुंवसं केदारिशिः सरत्नमकरं बामेव वारां परम् ।
नुङ्गं हेममयं सुरासुरजनैः संसैध्यमानं सदा

मेरोः शुङ्गमिवासमं विनयतेस्तस्याभवज्ञासुरम् ॥४८

#### उपजातिः

अजायमानेऽच पतिः सुराणां विष्यध्वनौ तस्य अिनेश्वरस्य । आनेतुमात्माविषविज्ञतो यस्तं गौतमग्राममगाङ्गणेशम् ॥४९

## वसन्ततिलक्स्

तत्र स्थितं जगित गौतमगोत्रमुख्यं वित्रं घिया विमक्या प्रथितं च कीर्त्या । इन्द्रस्ततो जिनवराम्तिकमिन्त्रभूति वावण्डलेन बहुवेषभृवाविनाय ॥५०

की कान्ति के समान सफेद होकर भी भव्यजीवों के समूह को रागावह—लालिमा को उत्पन्न करने वाला था (परिहार पक्ष में भव्यजीवों के समूह को रागावह—प्रेम उत्पन्न करने वाला था ) तथा उनके त्रिलोकीनाथ होने का उत्तम चिह्न था ऐसा उन मगवान का छत्रत्रय इस प्रकार देवीच्य-मान हो रहा था मानों देवलोग क्षीरसागर के जिस जल को चक्राकार करके उत्तर ले गये थे वह अपनी प्रभा की स्थाति के लिये तीन रूप रख कर वहीं आकाश में मानों स्थित हो गया हो ।। ४६ ।। जो दिन में दिखाई देने वालो चौंचनी की दो तरकों के समान जान पड़ते थे ऐसे ढोरते हुए दो यक्ष, निर्मल चमरों के छल से उन भगवान की तेवा करते थे तथा भव्यजीवों का समूह रतनमय वर्षण के समान जिसमें अपने अतीत अन्मों के समूह को देखता था ऐसा उनके शरीर का आभूषणस्वरूप मामण्डल था ॥ ४७ ॥ जो वन के समान नाना पत्रस्ताओं (पक्ष में अनेक देल-बूटों) से सहित था, जो खुले हुए मुलों से युक्त सिहों से सहित था (पक्ष में जो सिहाकार पायों से सहित था) रत्न और मकरों से सहित होने के कारण को दूसरे समुद्र के समान था, उन्न था, सुवर्णमय था, सुर-असुर जनों के द्वारा जिसकी सेवा की था रही थी तथा जो सुमेर पबंत की शिक्तर के समान जान पढ़ता था ऐसा उन जिनेन्त्र भगवान का देवीच्यमान सिहासन था। ४८।।

तदनन्तर वह उन जिनेन्द्र मगवान की विव्यन्ति नहीं खिरी तब इन्द्र अपने अविध आज के द्वारा विखाये हुए गणधर को साने के लिये गौतम प्राम गया ॥ ४९ ॥ तत्पश्चात् बढ़ी रहने बाले, गौतम गोत्र के प्रमुख तथा निर्मेल वृद्धि और कीर्ति के द्वारा जगत् में प्रसिद्ध इन्द्रवृद्धि बाह्मण को, छात्र का वैष रखने वाला इन्द्र, वाद के छल से जिनेन्द्र भगवान् के समीप से आया

### - HERENETTE STATE

वाचाराण्यविकाकवाववावादात्त्वं विदर्श विश्वासः पुरसीत कृतिकात् सः कावाव्यक्तिसः कीवारेपस्ति । सरसंबोत्तिवपाकरतिकाववतिः सीवार्वाक्यव्यविक रितां कञ्चातिक्वितात्त्वस्योः विवयेः वर्ग सोडवहोत् ॥५। स्तर्वासः

पूर्वाह्ये रीक्षयामा अविवासमस्या सम्बंधी वेत सम्बा-बुद्धचीयभ्यवाचीर्वप्रवित्तरस्याचेत्रिक्षयाः सार सद्यः । तत्मित्रेवाह्यं बहु विनयतिवदन प्रीव्यत्यवप्रवृक्षां सोयाक्ष्यं द्वावसाञ्चलप्रवर्णमां गीतमः सोप्रवराह्ये ॥५२ स्यवासिः

संत्राप्तसर्वातिकार्यं जिनेन्द्रसिम्बस्तवा तं विनयायनमः। प्रवक्तमे स्तोतुनिति स्तुतिकः 'स्तुत्वे न केवां स्तवनाभिकादः ॥५३ द्रतविक्रस्थितम्

वय जिनेन्द्र तय स्तवसाहियौ सम् प्रकल्युह्यापि संगुक्ता । स्वालति वीक्य मतिर्धुंगनीर्यं व्यवक्रोडिंगसतीडिंप सहायरः ॥५४ जिन तथापि नया हुबबल्यितप्रजुरमस्तित्ररावनियास्यते । तथ पुणस्तुतिरप्यतिरुक्तरा संबंधुरागयुतस्य न हि ज्या ॥५५

॥ ५० ॥ मानस्तम्म के देखने से नमीमृत किर को घारण करने वाले उस बुद्धिमान इनाणूमि ने जीन के सदमान को लक्ष्य कर अगवान से पूछा और उत्पन्न हुई दिन्यव्यनि से सहित जगवान ने उसके संघय को दूर कर दिया । उसी समय पाँचती बाह्यपपुत्रों के साथ उस इन्त्रमूति ने विक् दीक्षा महण कर ली ॥ ५१ ॥ विश्व सहत्व से जिसने पूर्वाह्यकाल में दीक्षा के साथ ही कृदि, अगवान, कार्य, कार्य, प्रकार, क्या और विकिया से सात घटियाँ प्राप्त की सी उन्न सौत्रस यणवर ने उसी दिन अपराह्य काल में, जिनेन्द्र भगवान के यूख से विश्वका मर्गाविस्ताद प्रकट हुआ था उस उपाया सहित हादशाञ्च वाची की पद-रचना की ॥ ५२ ॥ उसी प्रमय निक्य से नमीमृत तथा स्तुति को जानने वाला इन्त्र, विष्टांने समस्य मतिष्य प्राप्त कर किने थे देने उन्न वर्षाया क्रिकेश की इस प्रकार स्तुति करने के किमें स्तुत्रर हुआ सो दोक ही है नमोंकि को स्तुत्रि सरने योग्य है उसकी स्तुति करने को अधिकाया किनको नहीं होता ? सर्थात सभी की होता है।

ध परे । है जिलेका | फल की इच्छा है प्रकार केरी कृष्टि भाषका स्वयंत करते में जबात हुई है फिर की का बावक तुम-दोरव-- पूर्वों को ओहता | पक्ष में भारीका | रेसकर स्वांक्त हो हुई है सो ओक ही है क्वींकि सहाम भार रह होने कर भी सम्यंतो उत्तरम करता ही है ।।९४१ है जिल्ह्याका |

<sup>?.</sup> **4 100** 10 1

विगतहानि विवानिशमुण्ण्यसं विकायकञ्जावयैरमिनन्वितम् । वहति वीर यशस्तव सन्ततं श्रियमन्त्रमपूर्वकलाभृतः ॥५६ विभ्रम्भनं सततं करणक्रमावरण 'वरमर्ववितमण्यग वीतासे । जिन यथास्थितममप्य परिश्रमग्रहि विविन्त्यगुणः परमेश्वरः ॥५७ सुतसुमानत कम्पितं मेरणा मनसिको मृदुपुण्णधनुर्वरः । ववरितो भवतेति किमद्भनं वस्वता विषमोऽप्यभिभूयते ॥५८ जगति यस्य सुदृषंरःसूर्जितं प्रथितवैर्यंघनेरिष शासनम् । प्रकटदुःसहगुप्तिनिबन्धनं परमकार्याकः स कथंभवान् ॥५९ वनुदिनं कुमुदं परिवर्षयन् परमलोकवितापि महो दघत् । विरहितावरणोऽप्यकलिश्वितिजिन्यते त्वभपूर्वंतमोपहः ॥६०

यद्यपि मेरी बुद्धि स्वलित हो रही है और आपको गुण-स्तुति अत्यन्त कठिन भी है तो भी हृदय-स्थित बहुत भारी भक्ति के भारसे वह मेरे द्वारा कही जायगी सो ठीक ही है क्योंकि समीचीन अनुराग से सहित मनुष्य को रूजा नहीं होती है ॥५५॥ हे वीर जिनेन्द्र ! जो हानि से रहित है, रात दिन उज्ज्वल रहता है, तथा खिले हुए कमलों के समृह से अभिनन्दित है ऐसा आपका बहुत भारी यश निरन्तर अपूर्व चन्द्रमा की छक्ष्मी को भारण करता है। भावार्थ - वर्तमान का चन्द्रमा घटता है, मात्र रात्रि में उज्ज्वल रहता है और उसके उदय में कमल निमोलित हो जाते हैं पर बापका यशरूपी चन्द्रमा कभी घटता नहीं है, दिन-रात उज्ज्वल रहता है तथा उसके अस्तित्व काल में कमल खिले रहते हैं इसलिए वह अपूर्वता को भारण करता है ॥ ५६ ॥ जो परिश्लमण न करने पर भी अध्वग-पथिक है ऐसे हे वीर जिनेन्द्र ! आप तीनों लोकों को निरन्तर करण, क्रम और आवरण के बिना ही यथाविस्थित रूप से देख रहे हैं सो ठीक हो है क्योंकि जो परमेइवर है उसके गुणों का चिन्तवन नहीं किया जा सकता है। भावार्थ-संसार में पथिक वह कहलाता है जो परिश्रमण करता है-यहां-वहां बूमता है पर आप परिश्रमण के बिना ही पथिक हैं अर्थात् एक स्थान पर स्थित रहकर ही तीनों लोकों को जो जिस प्रकार है उसी प्रकार जानते हैं। संसार के बन्य पिक किसी पदार्थ को देखते हैं तो इन्द्रियादिक करणों से देखते हैं, क्रम से देखते हैं और जब वूसरीं को देखते हैं तब पहले देखे हुए पदार्थ पर आवरण पड़ जाता है परन्तु आपके देखने में करण क्रम और आवरण नहीं है इस तरह आपके गुणों का चिन्तवन करना मेरे लिए शक्य नहीं है ॥५७॥ छोंक की वायु से मेरु पर्वंत को कम्पित कर देने वाले आपने कोमल पुरुष्क्षी धनुष को घारण करने वाले कामदेव को पराजिल कर दिया इसमें आह्चर्य क्या है ? क्योंकि अलवान के द्वारा विषम भी तिरस्कृत होता ही है ॥५८॥ हे भगवन् ! जब कि संसार में आपका शासन प्रसिद्ध वैर्य-रूप वन के वारकों के लिए भी अत्यन्त दुर्घर है, शक्तिसम्पन्न है तथा स्पष्ट और दुःसह गुप्ति-सुरक्षा के सामनों से युक्त है तब आप परम दयालू कैसे हो सकते हैं ? ॥५९॥ हे जिनेन्द्र ! क्योंकि आप व्रतिदिन कुमुद—चन्द्रविकासी कमल को बढ़ाते हैं, अलोकविनापि—लोक को संतप्त नहीं करने

१. वरणहीनिमदं खलु वीक्यते म० । २. मस्य म० व० । ३. कम्पितिमेरुणा म० ।

í

संयुक्तका विदं किन सामनी सुन्तुको व अवस्ति न सामकः । नभति वृष्टिकिकेक्टकोह्टरामकिनसम्बद्धारी पुति वातकाः ॥६१ सुक्षरत्निकटम्पत्रकाशमा निम्मको 'प्युव निकाससुकाप्रदः । त्रिक्षरतामिक्येऽप्यपत्रिक्षहस्तक विद्यानिकं किन विहित्तम् ॥६२ व्याप सर्वजनप्रमदाब्धाः नक्षुवाविद्याद्यस्तिनरिक्षकः । शतिकदा इत भानतः अवस्युकास्तव पुषा इत बक्षानकः कराः ॥६३ नक्षयसर्वपुतं विमलं 'महक्षिक्पमं परिविक्ति कारचम् । वनति अव्यानुतं सुक्षाह्मं किन 'समैक मतं सुक्षिकते ॥६४

वाले उत्कृष्ट तेज को धारण करते हैं, बाबरण से रहित हैं जबति मैव बादि बाबरणों से कभी छिपते नहीं है, तथा अचलस्थिति—अविनाशो स्थिति से सहित है अतः आप अपूर्व सूर्य है। भावार्थ-सूर्य कुमुद को नहीं बढ़ाते किन्तु आप कुमुद की बढ़ाते हैं ( पक्ष में पृथिवी के हर्ष को बढ़ाते हैं ) सूर्य लोक को संतप्त करने वाले उत्क्रष्ट तेज को चारण करता है परन्तु आप लोक को संतप्त न करने वाले उत्कृष्ट तेज (पक्ष में छोकाह्मादकारी प्रभाव ) की भारण करते हैं, सूर्य मेव आदि के आवरण से छिप जाता है किन्तु आप किसी जावरण से छिपते नहीं हैं ( पक्ष में ज्ञानावरण कोर दर्शनावरण कमें से रिहत हैं ) सूर्य की स्थिति चल है अर्थात् वह उदय और अस्त को प्राप्त होता है परन्तु आप अवल स्थिति हैं--अविनाशो स्थिति से सहित हैं इस अकार आप अपूर्व सूर्य हैं ।।६०।। जिस प्रकार श्रावण मास में उत्तरबोहरां—अस्पधिक धूलि को हरने वाली नवीन मेव की वृष्टि को पाकर पृथिवी पर बातक तृषा--पिपासा से रहित हो जाते हैं उसी प्रकार है जिनेन्द्र ! उहरजोहरां-विशाल पाप को नष्ट करने बाली आपकी बाबो को पाकर साधु तुवा-तुष्या से रहित हो जाते हैं ॥६१॥ हे जिनेन्द्र ! आप उत्तम-गुर्णों के रत्नाकर-सागर होकर भी अवडा-शय-अजलाशय हैं-जल से रहित मध्यभाग से गुक हैं (परिहार पक्ष में जवबाशय-जबाशय नहीं हैं किन्तु प्रबुद्धहृदय हैं ), आप विमवन-काम से रहित होकर भी अत्यधिक कामसुख को देने वाले हैं ( पक्ष में अत्यधिक अलीन्द्रिय सुख को देनेवाले हैं ) और तीनों जगत के स्वासी होकर भी अपरिव्रह-परिव्रह से रहित हैं ( पक्ष में मूच्छी परिवास से रहित-विव्रंग्य हैं इस प्रकार वापकी यह चेष्टा विरुद्ध है।।६२।। हे प्रमो ! आपके गुण चन्द्रमा की किरणों के समान और चन्द्रमा की किरणें आपके गुणों के समान सुशोभित ही रही हैं क्योंकि जिस प्रकार आपके गुणं समस्त मनुष्यों को प्रमदावह-आनन्द उत्पन्न करने वाले हैं विवयदाह को दूर कर बारमशान्ति को उत्का करने वाले हैं उसी प्रकार चन्द्रमा की किरणें भी सब जीवों की प्रमदावह--प्रकृष्टमद की उत्पक्ष करने बाले हैं अववा दिन सम्बन्धी तपन की यूर कर शीतकता के आनन्त की देने बाले हैं। जिस प्रकार आपके गुण नवसुकानिशव-न्तन अमृत के समान स्पष्ट है उसी प्रकार चन्द्रंमा की किरंगे की नवसुवाविश्रद् - नृतन चुना के समान स्वेत हैं और विस प्रकार जापके गुण तिसिरिक्षिय -समानान्यकार को नह करने वाले हैं उसी प्रकार चन्त्रमा की किरणें भी तिमिरच्छिए--राजि सम्बन्धी बन्बकार को नष्ट करने बाकी है ॥६३॥ है जिन ! जी नी पदार्थी से सहित है, बहानू

१- विमवनोऽपि निकास स**ः । २. वहन्निस्त्मे व**ः । ३- तथैव महं तम राजने वः ।

सिक्कराजियस्वनकाचक्राजिजिर्दित्वचरार्वनीक्षराः ।
बिवा वैर्यमहत्त्वसमुत्रतिवृति वृतिप्रक्षमैर्गवता विताः ॥६५
हृवयतो भवता सुनिराहतः सुचितमाधिवकेन विनेश वः ।
तमितरावति रागमिवोद्वमित्वस्त्रमञ्जाति पाव युगं तव ॥६६
तव निश्चम सुविव्यर्व मु'वं समुक्यान्ति बना विन भाक्तिकाः ।
भवति वि न सुवाय विव्यन्ति अभिनवान्तुवरस्य महाञ्चनिः ॥६७
बहति यो हृववेन भववनुष्णाम् प्रविभक्तान्तुवरस्य महाञ्चनिः ॥६७
बहति यो हृववेन भववनुष्णाम् प्रविभक्तान्तुवरस्य महाञ्चनिः ॥६७
वद्यमनतः चतुष्टयवैभवं न च वरो छभते भवता विना ।
जगति मुख्ययोविरिवाणंगः निमु वहत्यपरोऽन्तु सुवामयम् ॥६९
विद्यववोष्ययं परमं सुवं तव विनेश्वर पावसमाभि ता ।
भवति भव्यसभावत्यान्त्रिता कृत्ववित्र मुख्यस्तिरित ॥७०
मुख्यवित्रवितः स्वमुवेण्क्या जिन भवन्तमस्तं समुपासते ।
कुत्वित्रतं सहकारमिवाकिनो न हि भवन्त्यपकारिक्रमञ्चनः ॥७१

है, अनुपम है, परम निर्वाण अथवा उत्कृष्ट सुस का कारण है, मध्य जीवों के द्वारा स्तुल है और उत्तम दो नमों से सहित है ऐसा आपका मत ही जगत में सुशोमित हो रहा है ॥६४॥ हे स्वामिन ! बापने वैयं, यहस्व, समुन्नति, कान्ति, वैयं और प्रशम इन गुणों के द्वारा क्रम से समुद्र, आकाश, सुमेर पर्वत, सूर्य, पृथिवी और चन्त्रमा को जीत लिया है ॥६५॥ हे जिनेश ! आपने निर्मेल समाधि बक्त के द्वारा हृदय से बिसे सर्वेषा तिरस्कृत कर दिया था, पल्लव के समान लाल लाल कान्ति को बारन करने वाला आपका बरमयुगळ उस राग को उगलता हुआ-सा सुशोभित हो रहा है।।६६॥ है जिन ! भक्त लोग आपकी दिव्यध्वनि को सुन कर हवं को प्राप्त होते हैं सो ठीक ही है क्योंकि नूतन मेच की महानर्जना क्या मयूरों के सुख के छिए नहीं होती ? ।।६७।। जो मनुष्य हृदय से आपके निर्मंस गुवों को घारण करता है पाप उसे छोड़ देता है सो ठीक ही है क्योंकि खित्र में पूर्ण चन्द्रमा की किरणों से सहित आकाश क्या अन्धकार से किस होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥६८॥ बापके विना कोई दूसरा इस बनन्त चतुष्टयरूप वैभव को प्राप्त नहीं होता है सो ठीक ही है क्योंकि संसार में कीरसागर के समान क्या दूसरा समुद्र अमृतमय जल को घारण करता है ? अपाद नहीं करता है ॥६९॥ हे जिनेश्वर ! जिस प्रकार चन्द्रमा के पादसमाश्रिता-करों का आवय केने वाकी हरीभरी कुमृदिनी निर्मल विकासक्य सुख को प्राप्त होती है। उसी प्रकार बापके पावसमाजिता—परवों का बाज्यव छेने वाशी दयाई, भव्यसभा निर्मलज्ञानमय परम सुखको प्राप्त होती है ॥ ७० ॥ हे जिन ! जिस प्रकार भ्रमर फूले हुए मा प्रवृक्त की अच्छी तरह उपासका करते हैं उसी प्रकार गुणविक्षेत्र को जानने वाले लोग आत्मसुख की इच्छा से आएकी अच्छी तरह उपासना करते हैं सो क्षेक ही है क्योंकि प्राणी अपकारी को उपासना नहीं करते हैं ॥ ७१ ॥

१. मुद्रा म० । २. समाम्रितः म० ।

. 4

जिस्तानुस्य के विश्वाद विज्ञादिक्ष विद्यात स्थाप ।

जिस्तिविद्यान विद्यान स्थाप कि म स्थाप क्षिण ।

स्वादितिविद्यान विद्यान स्थाप कि म स्थाप क्षिण क्षिण ।

स्वाद के विद्यान कि स्थाप क्षिण क्ष्म कि कि स्थाप क्ष्मित्र कि ।

स्वाद के विद्यान कि स्थाप क्ष्मित्र के स्थाप क्ष्मित्र कि ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप कि स्थाप क्ष्मित्र के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के ।

स्वाद के स्थाप के

हे जिलोकीनाय ! भूषण, क्य और परिषद से रहित आपका वारीर सुकोषित हो रहा है सो ठीक ही है क्योंकि जिसमें सूर्य चन्द्रभा और ताराओं का जक्य कहीं हुआ है ऐसा आकाश क्या शीझ ही मनोहर नहीं होता ? अर्थात् होता है !॥ ७२॥ है जिल ! इस संसार में जिस प्रकार मनुस्मी के नेत्र आपमें सन्तोष को प्राप्त होते हैं उस प्रकार खिले हुए न्त्र कमक में, निर्मेश जरू के युक सरोवर में तथा पूर्ण चन्द्रमा में भी सन्तोष को प्राप्त नहीं होते हैं ११७३१। हे कीर ! मझीमूह बस्तकों पर स्थित, चन्द्रमा की किरणों के समान कान्ति बाला आपके चरवयुगल की नक्संकियों का किरणसमृह ऐसा दिखाई देता है मानों अक्षत सन्ततिवाला पुष्य ही स्वयं पढ़ रहा ही ।। ७४ ।। हे अभिपते ! अगाध संसार-सागर में दूबे हुए इस अगत का उद्धार आपने ही फिला है सी कीक ही है क्योंकि कुष्प पक्ष के गांव अन्यकार से आच्छादित आकाश को सूर्य के विना कुश्रारा कीन निर्मल कर सकता है ? ।। ७५ ।। हे जिन ! जिस प्रकार नवीन मेथ, बहुत भारी रथ-खुकि को नष्ट करने वाली जलवारा के द्वारा बाजा-दिशामों को अवस कर कल की और न देश प्रमुख्यें कर उपकार करता है उसी प्रकार माप भी बहुत भारी रख-पाप को नह करते वांबी क्षाची के द्वारा माशा-तृष्णाओं को पूर्ण कर फल को भार न देख सवा बाजीके द्वारा मनुष्यों का अवसाद करहे हैं। यावार्य-आद सेव के समान निःस्पृह परोक्कर है है । ७६ ह है किन ! सुद्ध द्वता से सहित जापके मल में निश्चयं से दीव का एक कण भी दिखायी नहीं देता है सो ठीक ही है दवाँकि रमधान से कीराक बन्त्रमध्यक में बमा गरको का एक कम भी वैर रखता है ? अपीत् नहीं समाप्त हैं।। ७० ।। है जिन ! को मनुष्य बादरपूर्वक कर्णक्य बन्धिक से सवा मापके स्थानकृति अमृतः की पीता है जितकारी मुद्धि से मुक्त वह महाका, मुनियी पर वसाय सुरवा निरमुख है तो यी समके

१. युक्तमिन सर्व । २. युक्तमधार्या मर्व । ३. रवी सुवा मर्व । ४. युक्तमधाः मर्व ।

जनयतीश वर्षि स्वयि भव्यता सदयबोवमसौ स तंपरपु सत् । निस्तिकपर्मेक्यं स शरीरिजां शिवमन 'स्तमिताष्ट्रपुनं सुक्षम् ॥७९ अनिजरिक्षतरक्तमविभागित्यतिमनोक्तमबौत सुनिर्मेकम् । तव जिनेश्वर पावपुगं मम प्रजनमातनुतां नमतः सदा ॥८०

वसन्वतिल्कम्

इत्यं मया कृतनुतौ घनघातिकमॅनिमूंकनोपजनितातिकार्योद्धयुक्ते । स्वेयान्मम त्रिभूवनाथिपतौ विविक्ता भक्तार्यनिविनि जिने त्विय बीर भक्तिः ॥८१ उपजातिः

स्तुत्वेविमन्त्रः सुचिरं जिनेन्त्रं तमन्वयुक्तत्यमिकन्य भूयः । वामेन हस्तेन नयन्स्ववेज्ञं पुरः प्रचावाद्विन्तं किरोटम् ॥८२

वसन्ततिलकम्

नाथ स्थितं कथमिवं भुवनं कियद्वा तस्यानि कानि पुरुवस्य कयं नु बन्धः । कैः स्थावनादिनिधनस्य कवं विद्युक्ति वंस्तुस्थितिः कथमुवाहर दिव्यवाचा ॥८३

इन्द्रवजा

उक्त्वेति संपृष्टवते ययावत्तस्मै स जीवाविषवार्थंतत्त्वम् । भव्यान्ययि स्वापयितुं विमुक्तेरित्यं जिनेन्द्रो विजहार वीरः ॥८४

द्वारा बाधित नहीं होता अर्थात् उसको सब तृष्णाएँ स्वयं ही शान्त हो जाती हैं ॥ ७८ ॥ हे ईश ! भव्यता, आपमें श्रद्धा को उत्त्रन्न करती है, आपको श्रद्धा सम्यग्जान को उत्पन्न करती है, सम्यग्जान तथ को उत्पन्न करता है, तथ समस्त कमों का सब करता है और समस्त कमों का सब विद्युत गुणों से सहित सुझ रूप मोक्ष को उत्पन्न करता है ॥ ७९ ॥ हे जिनेदवर ! जो बिना रंगे ही लाख हैं, विश्रम स्थित—विलासपूर्ण स्थित से रहित होकर भी मनोज्ञ हैं तथा बिना घोषे भी अत्यन्त निर्मल हैं ऐसे आपके चरणवृगल, नमस्कार करने वाले मेरे प्रशम गुण को सदा विस्तृत करें ॥ ८० ॥ इस प्रकार मेरे द्वारा जिनको स्तुति की गई है, जो प्रवण्ड घातिया कमों के निर्मल से उत्पन्न होने वाली अतिशय पूर्ण ऋदियों से युक्त हैं तथा जो भक्त आर्य पुख्यों को आनन्द-वायी है ऐसे त्रिलोकोनाथ बाप जिनेन्त्र भगवान् में हे बीर! मेरी पित्रत्र मिक्त सदा विद्यमान रहे ॥ ८१ ॥

इस प्रकार चिर काल तक विनेन्द्र भगवान् को स्तुति कर इन्द्र ने उन्हें बार बार नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद इस प्रकार प्रक्त किया । नमस्कार करते समय प्रणाम करने से उसका और नमस्कार करने के बाद इस प्रकार प्रक्त किया । नमस्कार करते समय प्रणाम करने से उसका ओ मुकुट आगे की ओर सुक गया था उसे वह बाँये हाथ से अपने स्थान पर पहुँचा रहा था ॥ ८२ ॥ हे नाथ ! यह लोक किस प्रकार स्थित है ? कितना बड़ा है ? तस्व कौन है ? अनाविचियन अभ्या का बस्थ कैसे और किन कारणों से होता है ? मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? तथा वस्तु का स्वक्ष्य क्या है ? यह सब आप दिव्यध्वनि से कहिये ॥ ८३ ॥ इस प्रकार पूछने

१. मनन्तिमताष्टगुणं म० अनन्तिमतोञ्रटगुणं ब० ।

### मञ्जूषाविणी

अपनीतकण्टकतृषोपलाविका घरणीतले सर्पांचे योजनानारे । युरभीकृताविलवियन्तराः सुवा भरतो बद्धः यदि पुरो जिनेकिनः ॥८५ वंजस्यस

अनभ्रवृष्टिः सुरमिर्महीरतः शर्म निवाधासृतयञ्ज्ञविश्वमा । अधारितास्तस्य पुरः स्वयंत्रपुर्ण्याः समृतावृगयने सवस्वलाः ॥८६

## द्रतिकस्मितम्

मणिमयाञ्चतस्त्रप्रतिमा मही विविधरत्नमयी समजायत । सकस्रसम्बद्यो ववुषेऽवनौ विविधयितमृगैरपि तत्यके ॥८७

#### शालिनी

पादन्यासे सप्त पद्माः पुरस्तात्पश्चाण्यासन्सप्त तस्यान्तरिसे । अग्रे वेवैर्वाद्यमानानि भक्त्या मन्द्रमन्द्रं विव्यतुर्याणि नेदुः ॥८८

#### उपवातिः

अग्रेसरं व्योमनि वर्भवक्षं तस्य स्कुरद्भासुररविमवक्रम् । द्वितीयतिग्मद्यतिविग्वशङ्कां क्षणं बुवान्।सप् कुर्वेशसीत् ॥८९

वाले उस इन्द्र के लिये जीवादि पदार्थों का यथार्थस्वरूप कह कर उन वीर जिनेन्द्र ने मन्यजीवों को मुक्ति के मार्ग में स्थित करने के लिये इस मौति विहार किया ॥ ८४ ॥ पृथिवीतल पर शोध ही एक योजन के मीतर जिनेन्द्र भगवान के जागे-आगे मार्ग में ऐसी सुखदायक वायु बहुने लगी जिसने कण्टक तृण तथा पाषाण आदि को दूर हटा दिया था तथा समस्त दिशाओं के अन्तर्शलं को सुगन्धित कर दिया था ॥ ८५ ॥ बिना मेच के होने वाली सुगन्धित वृष्टि ने पृथिवी की वृष्टि को शास्त तो कर दिया था परन्तु कीचड़ का विभ्रम नहीं किया था। उनके आगे आकाश में सई और फहराती हुई ऐसी ध्वजाएँ स्वयं चल रही थीं जो किसी के द्वारा धारण नहीं की गई थीं ॥ ८६ ॥ जाना प्रकार के रत्नों से निर्मित भूमि मणिमय दर्पण तल के तुल्य हो गयी। पृथिवी पर समस्त बान्यों का समूह वृद्धि को प्राप्त हो गया तथा विविध प्रकार के पित्रयों और मृगों ने उसे स्छाड़ दिया ॥ ८७ ॥ भगवान जहाँ पैर रखते थे उसके आगे और पीछे सात-सात कमक रहते थे तथा देवों के द्वारा आकाश में मिक से बजाये जाने वाले दिव्य बाजे गम्भीर शब्ध कर रहे थे सावार्थ—विहार काल में एक कमल भगवान के पैर के नीचे रहता था तथा सात-सात कमछ बाने-पीछे रहते थे इस प्रकार पन्द्रह कमलों की पन्द्रह पहिन्तयों भी । सब पिक्तियों के मिल कर स्थान की पहता था स्थाह दिसाई देते थे। भगवान का यह विहार आकाश में होता और आकाश में ही यह कमलों का समुह विसाई देते थे। भगवान का यह विहार आकाश में होता और आकाश में ही यह कमलों का समुह विसाई देते थे। भगवान का यह विहार आकाश में होता और आकाश में ही यह कमलों का समुह विसाई देता था।। ८८ ॥ जो उस भगवान के बार्ग-आगे चल रहा थी, तथा

१. विवित्तपक्षमृतैरपि म०६०।

एकावस स्पातमहानुभावास्तरवेणामृतिप्रयुक्षा गर्नेकाः । समुक्रताः पूर्वजराज्य पूज्या बम्युवदास्त्रिक्षतानि स्रोके ॥९० वंशस्यम्

मताः सहस्राणि नवाय शिक्षका युतान्युवारा नवीनः शतैः परैः । सहस्रमासन्नवधीकणान्वितास्त्रिमिः शतौरम्यविकं च सायवः ॥९१

#### उपजातिः

घीराः समःवर्धवकोषपुक्ता बुधस्तुताः पद्म शतान्यभूवन् । अनुसमाः केवकिनवय मान्या मनीविष्यं सप्तशतानि शव्यत् ॥९२ अनिविता वैक्रियिकाः स्रतानि स्थाता यमुवुनंव शान्तिवताः । उन्युक्तिताशेवकुतीर्यवृता वादिद्विपेन्द्रादय चतुःशतानि ॥९३ अवानिकाः शुद्धवरित्रभूवाः श्रीयन्यनार्याप्रमुक्ता वसूतुः । यद्भिः सहस्रेरियकानि वन्द्यास्त्रिशाणि सुनीतिभाजाम् ॥९४

#### मालिनी

अनुपुर्ववरिक्षक्षानेविभवतस्या जगित शतसहस्राण्यूजिताः थावकाः स्युः । सतमनिवर्णमूबास्तस्यमार्गे प्रवीणारित्रपुणसतसहस्राण्युक्तवलाः आविकाश्य ॥९५ श्रासिनी

तस्यासंस्थाता वेषवेध्यः समायां संस्थातास्तिर्यंग्जातयःचाप्यमोहाः । जासन्सम्यक्त्यं जिल्लाकं वारयन्तो साताग्रेखार्थाः ज्ञान्सया जिलकृत्या ॥९६

जिसकी मासुर किरकों का समूह देवीय्यमान हो रहा था ऐसा घमं चक्र क्षणभर के लिये विद्वानीं को भी दूसरे सुर्थ विम्ब की शक्का की उत्पन्न कर रहा था ॥ ८९ ॥

उन भववान के इन्त्रमृतिको आदि लेकर ग्यारह प्रसिद्ध गणवर थे तथा लोक में उक्तर, पूज्य तथा श्रेष्ठ पूर्वथारी तीनसी थे।। २० ।। नी हजार नी सो उत्कृष्ट शिक्षक थे और एक हजार तीन सी साथु अवधिकानरूपी नेत्र से सहित थे।। २१ ।। भीर वीर तथा विद्वज्जनों के द्वारा स्तुत पांच सी मनःपर्यय कानी थे। सर्वोत्कृष्ट तथा विद्वज्जनों के सदा मान्य केवली सात सी थे।। २२ ।। भनिन्दनीय, प्रसिद्ध तथा शान्त बित्त के चारक विकिया ऋदिवारी नी सी थे। समस्त कृतीर्थ रूप वृक्षों को उन्पूलित करने वाले वादीरूपी गजराज चार स्कृष्ट थे।। २३ ।। शृद्ध चारित्र ही जिनका भृदेश था ऐसी श्रीचन्दना को आदि लेकर छत्तीस हजार आधिकाएँ थीं। ये सभी आधिकाएँ सुनीतिक संतुष्टमों की बन्दनीय थीं।। ९४ ।। अणुवत गुणवत और शिक्षावत के नेव से विश्वता की प्रसा हुए बारह वर्तों में स्मित, वगत्प्रसिद्ध आवक एक लाख ये और इतक्षी मणित्रय आपूजनों से विश्वतित, तत्त्वयार्ग में नियुग तथा उज्ज्वल—निर्दोंच वर्तों का पालन करने वाकी श्रीविकाएँ तींच काचा चीं।। २५ ।। उनकी सभा में असंस्थात देव-देवियाँ तथा संस्थात विश्वत्य वे। वे सभी बोहर्यहरू, नियमक सम्यन्त्व को भारण करने वाले तथा साम्य चित्त वृत्ति से समस्त

**१. जम्मीकिसाबेय ए० । २. सुनीतिमायः म० ।** 

### tereforms

एभिः सर्वे विभुक्तस्मित्रस्थित्वाचारसम्भः स्वकतस्यविद्योगस्यो । पानमुरस्य कुतुमावित्यवार्यामां रज्यं विद्योगसम्बद्धाय सतो विलेखः ॥५७

## पार्कावकी वित्रम्

हत्या योगनिरोधपृथ्वितसम्। बहुँत स्थितावर्थे जुस्सम्ब निरस्य निर्मेशकीयः स्थान्यक्षेत्राचि सः । स्थित्वेत्यावर्थि कार्तासामित्वाद्वरेश्या क्षित्रामीः स्थित स्थातो सन्यक्षिरसम्बाय सम्यान्तिके प्रसिक्षियम् ॥९८

मन्दाकान्ता

अन्याबार्थं प्रवसितश्चमानन्तसीवर्षं विनेत्वे तस्मिन्याते तनुस्तुष्यमा यूबितुं तस्य यूताम् । भक्त्याजन्युविषुष पत्यो विष्टरीत्कम्पनेन ज्ञात्वा सर्वे द्वृतमनुमतास्तं प्रवेशं स्वसैन्यैः ॥९९ वसन्यतिस्क्रम्

भागीनामीलियररत्नविनिर्गतेञ्चो कर्षुरकोहहरियम्बनसारकाव्हेः। संयुक्ति सपवि वासकुमारनाविरिका युदा विकासीबुहदुः शरीरम् १११००

#### सम्बरा

काल्पाः कत्यावामुक्येः सपवि जिनपतेः पञ्चमं सस्य कृत्वा भूयात्रोऽन्यस्य भक्त्या अवसमितिविदासितिवस्य सिद्धिः।

#### पदार्थी के ज्ञाता थे ॥ ९६ ॥

तदनन्तर तीनों लोकों के अधिपति तथा समस्त जीकों को हित का उपदेश देने बाले बीर जिनेन्द्र, इन सबके साथ तीस वर्षों तक विहार कर पावापुर के उस उपवन में पहुँचे को पूले हुए वृक्षों की बोगा से रमणीय था।। ९७॥ योग निरोध कर किन्होंने समवसरणक्य सभा को कोड़ दिया था, जो देला का नियम लेकर उस वन में कामोत्सर्ग मुद्रा से स्थित में तथा निर्मक कान्ति अथवां अका से युक्त से ऐसे सम्मति मगवान, समस्त कमों को नष्ट कर कार्तिक कुल्ल चतुद्वीं की राजि के अन्त माग में जब कि चन्द्रमा स्वाति नक्षत्र पर स्थित था, प्रसिद्ध सक्षी से मुक्त सिक्त को प्राप्त के अन्त माग में जब कि चन्द्रमा स्वाति नक्षत्र पर स्थित था, प्रसिद्ध सक्षी से मुक्त सिक्त को प्राप्त कर था।

जब वे जिनेन्द्र वितिशय पूर्व जनन्त सुकों से सहित वन्याबाय पर को त्राप्त हो नवे-सोक्ष वर्त गये तब जनके जनुत्त भीर पनित्र हारीर की पूजा करने के किने बन्द्र कीन सिहासकों के कान्या क्षीने से सब क्षयाचार जान कर सीम ही उस ज्यान पर वार्य। उस समय के बन्द्र अपनी वपनी सेनाओं के धनुस्त से ॥ ९९ ॥ वसनकुत्तार देनों के सुकृत सन्वन्तों सकता होती हैं की

<sup>\* \*\*\*\*\*\*\* \*\*\* )</sup> 

इत्यन्तिविचन्तयन्तः स्तुतिमुसरमुसास्तं प्रदेशं परीत्य प्रोत्या शक्कादयः स्वं प्रतिययुरमरा धाम संप्राज्यसम्पत् ॥१०१ उपजातिः

हतं महाबीरचरित्रमेतन्मया परस्वप्रतिबोधनार्थम् । सप्ताधिकत्रित्राभवप्रबन्धं पुरूरवाद्यन्तिमबीरनायम् ॥१०२ बर्द्धमानचरित्रं यः बनुष्दुप् प्रव्याख्याति शृणोति च । सस्येहपरस्रोकस्य सौख्यं संजायतेतराम् ॥१०३

वसन्ततिलकम्

सम्बत्सरे दशनवोत्तरवर्षेषुक्ते भाषाविकीर्तिमुनिनायकपादमूले । मौदगस्यपर्वतिनवासवनस्थसम्पन्सच्छाविकाप्रजनिते सति वा ममत्वे ॥१०४ विद्या मया प्रपठितेत्यसगाह्मयेन भीनाषराज्यमिक्षलंजनतोपकारि । प्राप्येव चोडविषये विरलानगर्यां ग्रन्थाष्टकं च समकारि जिनोपिवष्टम् ॥१०५ इत्यसगकृते वर्षमानचरिते महापुराणोपनिषवि भगविष्ठवीणगमनो नाम अष्टादशः सर्गः

निकली थी तथा वायु कुमारों के इन्द्रों ने कपूर, लोहा, हरिचन्दन आदि श्रेष्ठ काष्ठों से जिसे प्रदीस किया था ऐसी अग्नि में इन्द्र ने जिनेन्द्र भगवान् के शरीर को हर्षपूर्वक होमा था ॥ १०० ॥ शीघ्र ही उन जिनराज के उत्कृष्ट पञ्चम कल्याण—निर्वाण कल्याणक को करके जो अन्तरङ्ग में भक्ति-पूर्वक ऐसा चिन्तवन कर रहे थे कि हम लोगों को भी नियम से शीघ्र ही सिद्धिसुख की—मोक्ष-सुख की प्राप्ति हो, तथा जिनके मुख स्तुति से मुखर—शब्दायमान हो रहे थे ऐसे सौधर्मेन्द्र आदि कल्पवासी देव प्रीतिपूर्वक उस स्थान की प्रदक्षिणा देकर उत्कृष्ट संपत्ति से सिह्त अपने स्थान पर चले गये॥ १०१॥

धन्यकर्ता श्री खसग कवि कहते हैं कि हमने यह महावीरचरित निज और पर के प्रति-बोध के लिये बनाया है इसमें पुरस्वा को आदि लेकर अन्तिम महावीर तक के सैंतीस भावों का वर्णन किया गया है।। १०२।। जो मनुष्य इस वद्धंमानचरित्त का व्याख्यान करता है तथा श्रवण करता है उसे इसलोक और परलोक का सुख अवश्य ही प्राप्त होता है।। १०३।।

मौद्गलय पर्वत पर बसे हुए वन नामक ग्राम में रहने वाली सम्यत् नामक श्रेष्ठश्राविका के द्वारा ममस्वभाव प्रकट करने पर मुझ असग कवि ने ९१४ सम्वत् में व श्री भाव कीर्ति मुनिराज के पादमूल में रहकर विद्या का अध्ययन किया और जनता का उपकार करने वाले औनांच राजा के सम्पूर्ण राज्य को प्राप्त कर बोल देश की विरला नगरी में मैंने जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा उपविषद्ध आठ प्रम्थों की रचना की ॥ १०४-१०५॥

इस प्रकार असगकवि कृत वर्धमानचरितरूप महापुराणोपनिषद् में भगवान् के निर्वाण-गमन का वर्णन करने वाला अठारहवां सर्गं समाप्त हुआ ॥

# पयालुकमणी

14

1

सूचना-पदांशों के माने जो अंक दिये गये हैं उनमें पहका सर्ग का, दूसरा स्क्रोक का और तीसरा पृष्ट का समझना चाहिये !

| 4                                                        |                         | वतिनिर्वेशं तमुपयम्य           | 1444      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| मकम्पनं काम्पतसर्वरीम्पं                                 | *1471717                | सितिनिधितिबिषि प्रहेतिबृश्तो   | 221613    |
| वकावेनापि दृष्ट्यं व                                     | 49194                   | श्रातिपरवर्षः भूति तुवन्ती     | 4846211   |
| अकारमञ्जार जिनाधिपाना                                    | १२।१९।१४६               | अविमानुषं तम्य बर्म्मषरं       | 4144      |
| अकालमृत्यूर्न बसुब देहिनां                               | १ वाहभाद २०             | अतिमुक्तकनायनि रमधाने          | १७११२५।   |
| जनगळनृत्युग चत्तून दाहुन।<br>अक्षाचा वदानुपमस्य पापकार्य | \$\$14515.04            | वितरीयवती हितं त्रियं          | alskin    |
| अवर्षता स्तोक कवायता च                                   | १५१३५१४२                | नदीत्य सर्वान् विधिना वयस्थवा  | 101601    |
|                                                          |                         | नतो निवाय त्विय राज्यम्बितं    | 3178      |
| असीन्द्रमौक्षिवररात                                      | 1212001240              | वदोऽनुरूषं स्वयमेव कन्यका      | 101961    |
| अग्रेसरः स्थितिमत्तामवि                                  | ६।२७।६७                 | अहीऽनुम <b>न्य</b> म्यापि      | १०१५५।    |
| अग्रेसरं व्योगनि वर्गवर्क                                | १८।८९।२६५               | वती रागाविधः सार्थ             | 3133      |
| अमन्छिदा शान्तविलीकितेन                                  | \$ \$ IRAISAS           | शतोत्रस्यवीषः क्रुयकी मनन्तं   | 41601     |
| बङ्गरागसुगनोऽम्बरादिगिः                                  | CIURIAS                 |                                | 3176      |
| अचिन्त्य क्वैवमनात्मवस्तुषु                              | रार इम्हर               | मत्यन्त्रवान्त्रमाचेन          | 841441    |
| अचिरादुपरूक्षसप्तर्शक्ष.                                 | tolt (CIRYO             | बत्यन्ताचुचिमीनिसंभवत्त्या     | (AISAI)   |
| अजममरममेयं केवलज्ञाननेत्र                                | १४।५३ १७५               | बस्यव्युतं विविधकतणकतिताङ्ग    | -         |
| अज्ञानिण्छाचिकदानसंपदा                                   | <b>₹1</b> ₹1 <b>₹</b> ₹ | बत्युन्नताः शक्षिकरप्रकरावदाता | १७।११।    |
| मजायत तयोः प्रेयान्                                      | इंग्लिश्                | अजारमञ्जूनिवहैः सह             | Elm       |
| मजायमानेऽन पतिः सुराणां                                  | \$21841346              | वय करपरस्तामिवैकपुष्पां        | 41502     |
| वकानमूढः स्वपरोपताचा                                     | १२।५४।१५१               | वच कारवानि परियोच              | 141471    |
| बकानं व शीम किन्नानि सेवया                               | 241231500               | वाच किन्दुरपीयतानुकेन          | A1#2      |
| वजानानि पीण परवारि सद्भिः                                | 241254500               | वय मृहाबिरे नमस्तो             | १भारत्रश  |
| भटकीषु वत्र सरक्षां सरकाः                                | 4188148                 | वय जिनेन्द्र इव स्तवसादियो     | \$ 514.00 |
| वानमाविगुयोगेतस्                                         | शक्रशहर                 | व्या तत्वागमेन पीत्रवासा       | Kolcai    |
| अपूर्णव रशिक्षा वेद                                      | PPF1PP135               | अब सस्य परीकितुं नियं          | inter c   |
| वतः समामक्य विकित्स                                      | 201571874               | वर्ष सस्य निसम्यं भारती        | 1013      |
| सहस्य वं सम् शार्ततः                                     | Foto file               | वानं वार्यं विवासाती रिपून्    | 415       |
| व्यक्तिवर्गवर्गवर्गात्रवारः सङ्गी                        | neme                    | अब देश गरीः प्रशासकारका        | MA        |
| व्यक्तिकार्याः स्ट्रान                                   | 1414514                 | क्य स्थानियं (क्यतियं) मायनियश | PART SAME |
| अधिकृतं कृतं वरवा                                        | \$M+Ide                 | संस् नातिये रच्यापार्यकृषे:    | AMERIC    |

| अव वैकानाव्यसुविकल्या                    | १७११०।२४५     | अयैकवा दूतगुसाम्नभःस्पृक्षां   | १०।वस्।१२व        |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| मण इयोरम्बसरस्य वेद्यो                   | १५।१७८।२१३    | अर्थकदा कीतुकनिश्चलाको         | <b>५</b> १९५।५९   |
| अथ भनपतिरित्त्रस्याज्ञया                 | १८।१।२४९      | वर्षकदा हर्म्यतले समुत्यिते    | SolfolfA          |
| वय नरकभवे विचित्रदुःसं                   | १शशश्वर       | अर्थं कवात्युग्रत् भीविमृति    | AISSIAA           |
| अच माकसीक्यमनुभूय                        | १६।१।२१७      | अर्थेकदा संसृतिवासभीतस्        | 841371786         |
| अब प्राप मुनेस्तस्य                      | ३।१।२२        | अर्थेश्वत क्यारजसा परीतां      | 9111807           |
| अय भयपरिणामः स्वस्य चाम्यस्य             | १५।३६।१८१     | अथोच्छ्वसन्नू तनपुष्पपल्लवान्  | २१४६११९           |
| वय भव्यवातकगणस्य                         | १६।४७।२२४     | अयो विपूर्वोप रतक्रियादिका     | १५११५११२०८        |
| अय भारतवास्यभूतलेऽस्मिन्                 | REISIX        | बदूरमञ्यो विषयेषु नि.स्पृही    | २।१६।१५           |
| वय मारतेऽस्ति विषयोऽत्र                  | 41३२1५१       | बद्ब्टपूर्वामिय पूर्ववस्लमा    | २१५७।२०           |
| अब भूपतिः सुतयुगेन समं                   | पाइणाप्       | अधिकोऽपि नयेन बीरलक्ष्म्या     | ४।२५।३६           |
| अय मन्त्रविदामुपह्यरे                    | ७।१।७५        | अधिसञ्ज्ञघारमिन शाप            | १६१४५१२२४         |
| अब मुनियुगले व्यतीत्य                    | ११।५२।१३९     | अधिप भग्नमगाघभवोदधी            | १८।७५।२६३         |
| <b>अथर्ज् </b> रूलो <b>च्छितक्</b> लभाजं | १७११२८।२४८    | अधिप सर्वजनप्रमदावहा           | १८।६३।२६१         |
| क्य लंघितशैशकः क्रमेण                    | १७।९९।२४४     | अधिरुदसंयमगजस्य                | . १६।७।२१८        |
| भय लीलया करयुगेण                         | 41661.9       | अधिरुह्य यथेष्टवाहनम्          | ७।६८।८४           |
| वषवा निहतः स युद्धरङ्गे                  | श्रहाइट       | अध्यास्य वासभवनाजिर            | १३।७४।१६५         |
| वयवा किमिहास्ति देहभाजां                 | ४।२०।३५       | अध्यासिता गोधनमूति             | शशशा              |
| वय सन्मतिरेकवाऽनिमित्तं                  | १७।१०२।२४४    | अनन्तरङ्गः स्वनृपस्य कविचत्    | ९।९।१०३           |
| अय सरसंतृणोन्नपावकीर्णा                  | ८।९१।८७       | वनम्यसाबारणसौरभान्वितं         | २।५५।२०           |
| वय हृष्टिवृद्धिस्वपादि तदा               | 4142144       | अनन्यक्रम्यामपि राज्यक्रक्मी   | १२।३३।१४८         |
| अयारमजे विश्वगुणैकमाजने                  | २।१।१३        | अनन्यसा <b>घारणबाहु</b> बीर्यं | ९।६१।१११          |
| अयान्तराले पुरुषोत्तमेन                  | ९१८५१११४      | अनपेतकालमध षट्सु               | १६।४३।२२३         |
| अयान्यदा मलचकोरनेत्रां                   | 281361886     | अनपेतनयं विपाकरम्यं            | SERVIA            |
| अयान्यदा योबनसंपदा सुतां                 | १०।५९।१२६     | बनपेतपुष्पफलवारकुजै.           | 413६14२           |
| अवाणिषिकते विजयेन                        | १०११११८       | वनभिरञ्जितरक्तमविभ्रम          | १८।८०।२६४         |
| वयायुरन्ते तपसा तनुरवं                   | १५।१९६।२१७    | अमभवृष्टिः दुर्राभर्महीरजः     | १८।८६।२६५         |
| वयायुरम्ते सल् मासमेकं                   | १६।६३।२२६     | वनर्तमस्कोकिलपुष्करध्यनि       | रापशाहर           |
| अवार्ककीतिः सहसा निशम्य                  | 358100165     | <b>जनवद्यवाद्यल</b> यतालसमं    | <u> </u>          |
| अवाधिकाः शुद्धवरित्रमूषाः                | १८।९४।२६६     | बनवाप्य वनं प्रयासि कोपं       | AIA-14C           |
| वयावगम्याशु विशासनिदनं                   | AICÉIRA       | जनवलोक्य फलं त्वमनुप्रहं       | <b>१८१७६१२६३</b>  |
| ववाबगण्छ दिविषं तपस्तवं                  | १५।१३०।२०२    | वनादिकालं भमतो भवाव्यौ         | १२१५६।१५१         |
| वयास्ति कच्छाविषयः प्रतीतो               | १२।१।१४३      | वनाप्तपूर्वं भवतां प्रसादात्   | <b>१११६८</b> ११४२ |
| अवाह्मि गुढे सुविशुडक्सणा                | 12112112121   | अनादि सांसारिकवित्रदुःख        | १२।५१।१५०         |
| जर्मेह भारते वास्ये                      | ने। १ ने। २ न | अनाविमिष्मात्वनदातुरात्मने     | राष्ट्रपार्थ      |
| अमेरनरो विश्वजनीत                        | 114016        | वनादिनिषनो जीवः                | व्यवस्थ           |
| •                                        |               | * * ** *** ***                 | 415-144           |

1 4 fr

| जनात्मनीयेदि विषायं भीमुदा         | 7177195              | अपनर्गनारमप्रधार्न         | \$\$13×1255                       |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| बबारमधीले कुलकः क्रियाविमी         | 403401654            | भगराः प्रविश्ववाहिनी       | FSIOPID                           |  |
| बनारतं रतं सासां                   | \$1200134            | वपरिषद्वीयप् स महाद्व      | **1861448                         |  |
| अनिगुद्धा वीर्ममसमान               | \$41341794           | अपरे न प सावयन्ति मौ       | <b>जा</b> द्वाट्य                 |  |
| असिम्बनेन स्वस्त्रेन बीरस्         | 47512512             | वयरेषु रन्तराचपुनतो        | \$ 101 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |  |
| अनिन्दिता वैकियकाः शतानि           | 16181186             | मन्द्रतमुचकच्यकच्यादीन्    | कारमा क                           |  |
| अनियतपथवन्यकारणं त्वं              | 751156153            | अपायविषयोज्यवा निगवितो     | १५।१४६।२०७                        |  |
| अनुकृत्वसमेऽपि सोवरस्य             | AIBEISO              | अपास्तपद्या क्रयकेव कान्ति | 4188184                           |  |
| अनुदिनं कुमुदं परिवर्धयन्          | 261401740            | वपि जातु न प्रकृतिसौम्भ    | १६।५१।२२४                         |  |
| अनुपमसुलिसिडिहेतुम्तं              | SESIERISS            | अपि माथ तुणं च दुर्वकं     | <b>७३२</b> ।८•                    |  |
| अनुरागपराजिसं जगत्                 | ७।१६।७७              | वयीयदुवन्तुकुकांकुराक्टितं | राष्ट्रारङ                        |  |
| अनुनकान्तेषि नसंविधान              | १८।४२।२५६            | अप्येवं समनुभवन्यशाञ्च     | १४१२७१७३                          |  |
| अनुनशीलाभरणैकभूषा                  | १२।१७।१४५            | अभवत्कमकेव वीवनस्य         | <b>४११३१३४</b>                    |  |
| अनुनसस्या बहुरस्नशालिनो            | १०।२२।१२१            | अभवस्त्वं विरो तव          | ३।१५।२३                           |  |
| अनुनसत्त्वेन विमन्सरात्मा          | राभशाहर              | वभयात्मतया प्रह्युच्चेता   | १७।९८।२४४                         |  |
| अनेकशो यत्र मृतो न जातो            | १२।५७।१५१            | अभवहिमुको नवान तस्मन्      | <b>\$15618</b>                    |  |
| अनेकसंस्यासु कुयोनिषु भ्रमन्       | १०।५१।१२५            | अभिगर्जति ताबुदती          | AIRRICE                           |  |
| अन्धकारशबरेण गृहीतां               | १३।५८।१६२            | मिष्याय गिरं प्रपन्नकाला   | १७११०९।२४५                        |  |
| अन्वकारपटलेन घनेन                  | १३।५०।१६१            | नभिदाम थीरमिति             | १६।१९।२२०                         |  |
| जन्तर्मदं करिपतेरिव बृहितानि       | ६१५४१७२              | <b>अभिमानिनमाईचेत्सं</b>   | 414160                            |  |
| अन्तर्गृहर्तस्थितिकं यवायुस्       | १५११६०१२१०           | विभरिकतामपि तवासिकता       | 4158145                           |  |
| अन्यस्मिन्नहृनि धनक्षयो जिनेन्द्रं | १४।११।१६९            | अभिवन्स तपःश्रिया समेतं    | इया ११७१२४७                       |  |
| अन्यरक्तहृदयापि निकामं             | १३।७१।१६४            | वभीवस्तुस्ती प्रधनाय बीरा  | ११४४१११२                          |  |
| अन्यया गिजवयूजनालये                | 2184184              | वयूरावाभस्य विनाश विभ्रमा  | 218218A                           |  |
| अन्यदा वन्यनागेन्द्रं              | ३।२१।२४              | अभेषमप्यावरणं विभिन्न      | SERRIS . C                        |  |
| बन्येचुरादाय सिताक्षभूत्रं         | 4170148              | ब भ्र कृषान्तर्गतनील       | 11111                             |  |
| अम्येषुः प्रविरुमदर्पणे स्वविम्बै  | <b>इ.स.स. १ वर्ष</b> | अम्बर्चयन् जिमगृहान्       | ११६५११२                           |  |
| अन्येषु रात्मसमबद्धित              | शापराष               | वमास्वसायन्त्रसनामिसंहति   | रावदार ७                          |  |
| अभ्येरकस्यं युक्ति कामदेव          | ९।७१।११२             | अमानवाकारमुदीक्य करान्या   | 415118                            |  |
| मन्योक् नितरा सरीरत स्तो           | १५१९४ १९४            | विभवसमामृतवरुग             | \$ 6186155X                       |  |
| बन्योज्यमाहुम विनापि वैरं          | 2161203              | अमृत्य्युदा मृनिगिरा       | 25152125                          |  |
| अपत्यवस्थान्यु अवीक्ष मावधि        | <b>१०१५४११</b> १६    | <b>अमेयकान्तिसम्पत्ति</b>  | \$104179                          |  |
| अपनय जिल्हरा निचारक्योकान्         | \$ \$1880\$ \$2      | अमेवनाम्सीर्थगुणस्य दूरा   | 271741280                         |  |
| नवन रचनत्र बच्चतेलको               | UISPICE              | <b>मनोपम्बम्</b> यतं       | टाटदार-१                          |  |
| <b>प्रमा</b> निकासम्बादि           | 812153               | वंग्भःकास्यक्तस्यहिंसन     | 4418901700                        |  |
| जनती हुक्छक्तु योपकाविका           | <b>*</b> 61641744    | अभ्योदाधिः करामिन्दीः      | 414-14                            |  |

## वर्षमानवरितम्

| मार्थ परिवर्गे विश्ववार्यवासिनां | इ-१७१६३८        | अविरतंषुरिताशमानुबन्धात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9814199                  |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| वरम् सम्बद्धनेन कृषी             | 23100\$10       | अविरतिसहितैः कथाययोगैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>₹</b> ₹₹₹₹ <b>₹</b> ₹ |
| सक्तेच पंरातमस्य काको            | YINGIY?         | ववेहि सत्संहमनस्य सत्कर्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र्वारप्रभारकप्           |
| अववासिनिवेशितः कर्व              | <b>७।२७।७</b> ९ | व्यवीय कि स्वरक्रमसेवया विना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २।२४।१६                  |
| शराविका प्रत्युरसं विकितः        | 91341200        | अव्याक्षाचं पवमतिशयानन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १८।९९।२६७                |
| सरासिमा मूर्णीन मुद्गरेग         | 30915412        | अवानतमादी मचुरं मनोहरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०। <b>४०।</b> १२४       |
| सरवतंतुषः समु कृगोऽपि            | १६।२५।२२१       | विशतं ह्रवयप्रवेशकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३७१० १७४                 |
| सर्वश्रह्मनयोगसंक्रमणतः          | १५११५७१२=९      | बंशुकामिलफणीन्द्रकञ्चुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ८।५४।५७                  |
| अर्वे रिवनगरमान् सफळवन्          | राज्यार         | अवोषणादाः चणमञ्जूरा न कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०।३४।१२३                |
| वर्षशास्त्रविहितेन वर्त्सना      | टारदादर         | अख्वकण्ठमपहाय कः सता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ८।२७।९३                  |
| <b>अलंकरोतीन्युकरावदातं</b>      | 41१०३1६०        | अध्यक्षीने वुनिनारीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७०१७५                   |
| मलंकुददारमुकी                    | १।२२।४          | वध्दौ सहस्राणि वडाहतानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५।३०।५१                  |
| बलंकुताचेषमहीतलेल                | ११४२१७          | वसत्यवादित्वरति च नित्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५१३८११८२                |
| मल सुनीयस्थितिमत्सु              | १०।२१।१२१       | असाध्यमन्यस्य बलेन युद्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ९।८०।११३                 |
| <b>अस्यारम्मपरियहत्वमुदितं</b>   | १५।४३।१८३       | असुहुस्वविषावुपस्थित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७।४५।८१                  |
| व्यवगमनमपाकरोत्पविद्या           | 5814,1636       | असूत कालेन यथाक्रम सुतौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०।२८।१२२                |
| अवगाहकटाहककंरी                   | ७।७६।८५         | असूत कालेन ततः सुत सर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIRRIKS                  |
| बवयन्परिपाक दु.सबीजं             | ४।२१।३५         | बस्ति तत्र सक्लोज्ज्बलवर्णा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३१७११४                  |
| भवतीर्थं ततः पुत्रः              | ३।८१।२९         | अस्तीह मन्दिरं नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३।९०।३०                  |
| व्यवतीर्य दिवस्तयोश्वारस्        | ४।१५।३४         | अस्त्यत्र शैको विजयार्घनामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५११००१६०                 |
| अवतीर्य यतीमुख्या                | <b>३।२३।२४</b>  | वस्त्युत्तरतटे तस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३।१४।२३                  |
| अवसम्य पदे पदे शिरोधि            | ४।१९।३५         | अस्नेहसयुतदशो जगदेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १७।८६।२४२                |
| अवनि प्रसार्थायतुमेव दिवस्       | <b>५</b> ।५३।५४ | वस्मिन्प्रतीहि भरते भरतेशवशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५१४१०१६२                 |
| अवबोधविधी विशुद्धता              | ७।८।७६          | अस्याः पुरे भारतवास्यस्थ्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वारहरावर                 |
| अवबोधवारि वामकारि                | १६।६।२१८        | वहमेव हि बेधि केवशं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>७१४८१८</b> २          |
| <b>अवरोधनमेतद</b> िन्यतं         | ७।८१।८६         | नहिंसादीनि सरक्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३।४१।२६                  |
| अवलम्ब्य हरेस्तवा तदाक्षा        | 218-81860       | अह्योभरस्परथ नृतनेश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रा४०११८                  |
| अवक्रोकवति स्म स स्वदेशं         | AIÉSIRO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>अवलोकनमात्रसत्क्र</b> ला      | ७।८६।८६         | वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| ववकोष्य तां प्रवनगर्भवतीं        | ५१५६।५५         | बाकर्णवाकृष्य धनुनिधातो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41881808                 |
| व्यवाप्य राज्ञां शिविरैः समन्ततः | ३०१७१११२८       | आकर्ण तस्य वचनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AIZLIAR                  |
| बनाप्य सम्यक्त्वमतीन दुर्लभं     | १०१४५।१२५       | बाकाशस्यविकमयस्ततः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ CIRWIPLY              |
| व्यवापासायुव्यवणेषु सावति        | १०।१९।१२०       | वाङ्ख्यान्त्रेपरक्रयकामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १२१२५११४७                |
| विविभित्तमप्ययस्ततः              | ७१५।७६          | बाहुन्टाः सुकुतंफलेन रत्नमूता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SAISSISM.                |
| अविनाशयन्त्रतिभयं जगतो           | 4194140         | बाकुम्टो विषयसुर्वान् बोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$31A\$I\$AA             |
| अविमहिषम्ये मञ्जूनकुटानां        | 211771424       | थानमं वाचाविक्छात्त्रभृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2512715                  |
| -                                |                 | The state of the s | 236212.2                 |

#### THE PERSONAL PROPERTY.

manuscripton forest for बाज्यप्रप्रियाक्यमिन हिमने माजामकीयामपरेज्यमुराग बाबोक्नार रस्युक्नितान्त क्षारंत्रियम्बर्गा मधीयमाः बारगप्रशंका च पराविनिन्दा सारंपनी धनमिषीर वियासु वात्संगरित्वाचपहाय मानं भारमारमीयायाः स्वसंकरप्रवृद्धिः 8418441944 भाराम हस्तेन भटो गजेन जाबानां तिसृणा परा स्थिति आहस्य शास्त्य मनोहरस्य वाबस्य शासस्य मनोज वानतो मुकुलिताप्रकरभीः **वानप्रराजकिक्षावणरत्न** वापाण्डुता तनुरियाय तदा बाबभी गुणविमञ्जमुम्मतं वाबभी नभसि लग्नपताका वादमौ नवजयाक्णकान्तिः 141851660 आभाति वाताहत्वपूर्णमाना \$18613 आमन्द्रष्य निपाञ्च जन्य ८१८७११०२ आमुन्तमी क्तिक विभूषण १७११ वारवन **यामूललूनायतहस्तदेश** ९।३०।१०६ आयातवेगपवनेन विकृष्यमाणा १७१६७१२६९ **आयाम्समन्तकतिमं** RIDDIAS वायाती तं तवा सुक्तं 3134148 बागुःस्थितेरप्यपरं निकास १५११६२१२१० आस्वकेकिय्रजन्ह 615612 बास्ख्याहुगतिबेयविकोक **41814** बारीपितत्रजनणागरचा \$348160 वार्त रीतं गरनाम \$418,8150 d कार्स विश्व अंतुविधं 3-184414-4 कार्यास येवां क्यूसम्बूधेकै: \$ PP\$18 21844 माजनकां प्रतिसर्वे स्ति JAK JAK बालका पुरुषेक्षास्थ नामक्ष उत्तरके MAIN

\* FEWART **化学学中的** वालिकुमाम्बर्ग विशे आक्षेत्रम कोपणरिपाशकित-有特別 **李林春天天子山山山**東。 मानोपमा निराकी दिस्त AIPCISA といれるはままで 431414 वाबस्यकाहानिक्यन्ति कार्न \$ directed 21/10/13 धाननी सपदि साम 6.61A.016.46 241841864 बानायमानामु वियो जनीषु 24144-4152 बाबासाम्प्रतिग सहोति **१३१६०११ए** 8 313 E164 d आविष्टपान्तावन पाति १५।१८७।२१४ **AKAIRA** वाकाः प्रसेतुरम देशमृता 201431734 काशु संपत्तविह क्रिनेनार्वः #0\$40F18 १३१४०११५९ वाष्ट्रिण्टो बनमपि राजराज SAISCIS OF 8410218C5 भाससाद कृतान्तस्त ३१७११२८ १८१३९१२५६ बासाब पाण्डुकवर्न \$ 10110 61 5 R# 261361245 बासाब राजकुरुमाकुरु १७१५११२३९ 241961848 वाशीसस्वात्मची नामना ३।५६।२७ \$ 4120.538 वारकारिकारमसनिवंय. 1136159 १७।५५१२३७ बाह्तोर्जेप मृहुरपकराधै 2 31801844 टाइअ१९ १३।२०११५८

> इतस्तदोऽभावत कोह्वाणैः इतरेत रहमभूषण इति कटकमशंषमृहिशन्तः इति कुरु मनीस स्वमक्षयभी इति कृत्यविधी विदा सदा इति मामुदीर्भ राजितक्रकुटि इति गार्माभ्याय सावक्रेपा इति चिरमदुधिच्य तस्यमार्ग इति उद्वयनं निश्चम्य परयुः इति तहकां विश्वम्य सम्बक् इति दश्यमेन विश्वनन्दी इति अस्य मुवा नरेन्द्रलक्षी इति ते विकयोगकानितं इति तेन निर्मेचितां विवित्ता प्रति विवर्ग महिमानुगार्थमन् द्वि वात्रकोनं स विश्वीतः इति काम किमाक्रिया

2011545 **PIRAICA** 13180 SICE \$ \$19018 40 **धा५७१८**२ ५१७७।५७ \*144134 241401522 AIR ELSK Altalas XIZ LIXE 141651140 MALKES AHCIA . SIGNEY . POSTANISAN

"FEITHER!

| <b>१११२४१११</b> ५ | इत्युदीर्व विरते वयः पर्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | civility                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६।१३।२१९         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 415-4148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ११।२५।१३५         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ९।९१।११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>७।४९।८२</b>    | इदमनन्तचतुष्टयर्वं मवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . १८।६९।३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 201741177         | इदं च पुंसां भवकोटि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राष्ट्रप्रार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -                 | इदमद्गुत्तमीदृषेऽपि कोपो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RIEGIRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | इदमीद्वामेव यहप्रणीतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SELPRIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | इन्द्रस्तदा विकसिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७।३१।२३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | इन्द्रियार्थरतिरापदां पदं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | टारशंदर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | इन्द्रियेष्टविषयेषु निरुत्सुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५११०९११९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | इन्बीवरस्थामरुचिः पतन्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ९।३५।१०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | इन्दुरिक्मियरगाचतयान्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३।६४।१६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | इमे मम प्राणसमाः सनामयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०१३७११२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | इममुरगरिपुष्यजेन लक्ष्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3319910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | इमं भवद्भः स्थितिराजवंजवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १०१४८।१२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | इरम्मदोवृगारिभिरुग्रनादैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२१६४।१५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६।१४।६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | उन्तास्त्वास्त्वहेतवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५।९६।१९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५।२२।१७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १८।८४।२६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६।१९।६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61681808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३।४१।१६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 241881806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७१७७१२४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४।७६।४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३।५३।२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५।३१।१८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६१५५१२२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$1601\$\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4148148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 418831६२          | उपायकारात सभा तमास्यर<br>उदीरितायामिति वास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ध१ध्यहा <i>र</i><br>स्रमाहराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | \$ 4140184<br>\$ 4140184 | १६।१६।२१९ इत्युक्त विश्वति स्वकार्य ११।२५।१३५ इत्युक्त विश्वति स्वकार्य ११।२५।१३५ इत्युक्त विश्वतिसर्वकारक १०।२०।१२२ इतं व पृंसा मवकोटि १।८१।११३ इत्याद्भुतमीदृष्ठेऽपि कोपो २।६८।११ इत्याद्भुतमीदृष्ठेऽपि कोपो २।६२।११ इत्याद्भुतमीदृष्ठेऽपि कोपो २।६२।११ इत्याद्भुतमिद्भुत्तेपि कोपो २।६२।१५ इत्याद्भुत्तिरापदा पदं इत्याद्भुत्तिरापदा पदं ११।६३।१४१ इत्याद्भुत्तिरापदा पदं ११।६३।१४१ इत्याद्भुत्तिरापदा पदं ११।६३।१४१ इत्याद्भुत्तिरापदा पदं ११।१६०।११२ इत्याद्भुत्तिरापदा पदं ११।१६०।११२ इत्याद्भुत्तिरापदा पदं ११।१९।१५१ इत्याद्भुत्ता दुस्तरं ये ११।५०।१५१ उत्याद्भुत्ता दुस्तरं ये ११।५०।१५३ उत्याद्भुत्ता दुस्तरं ये ११।५०।१५३ उत्याद्भुत्ता दुस्तरं ये ११।५०।१५३ उत्याद्भुत्ता दुस्तरं ये ११।५०।१५३ उत्याद्भुत्त्व सातमित्रं व्याद्भुत्त्व स्वाद्भुत्ता ११।५०।१५६ उत्याद्भुत्त्व स्वाद्भुत्ता ११।५०।१५६ उत्याद्भुत्त्व स्वाद्भुत्ता ११।५०।१५८ उत्याद्भुत्त्व स्वाद्भुत्ता ११।५०।१५८ उत्याद्भुत्त्व स्वाद्भुत्ता ११।६६६ उत्याद्भुत्त्व स्वात्य यृतं ११।६६६ उत्याद्भुत्ता स्वाद्भुत्ता ११३६६ उत्याद्भुत्ता स्वाद्भुत्ता ११३६६ उत्याद्भुत्ता स्वाद्भुत्ता ११३६६ उत्याद्भुत्ता स्वाद्भुत्ता |

|                                              | पवारयुक्तस्पी                                 |                                             | <b>PART</b>                  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--|
| बाह्य विवित्तसमृत्यिती                       | 3211145                                       | वकवान संयुक्त मृतिवृक्तात्                  | \$317\$1 <b>\$</b> %         |  |
| र्श दूषमानववीवन                              | राभराउ                                        | एकडिकिकडुमिरिस्यमिडितो                      | 441061540                    |  |
| रक्तः ससम्वो मृतुरावान्                      | १मा५५।१६२                                     | एकस्मिल्य विवते समा                         | 4.216416.00                  |  |
| उम्मदं बशचतारसंयुदं                          | 3912413                                       | एकस्यां विक्रि केतवः                        | . 161241247                  |  |
| उन्मीकिताविषयुगा सहसा                        | १७।६१।२१८                                     | एकादशक्तातमहानुभावास्                       | 141901755                    |  |
| <b>उपकर्णमरातिसैन्यवार्या</b>                | 616419.07                                     | <b>एकावडीहरसमीलकर</b>                       | रकाइदार३९                    |  |
| उपमच्छति सामभिः धर्म                         | airtict                                       | एकाव्यवे विश्वि कुशायवृत्वे                 | 1411471706                   |  |
| उपयम्य गरिवाजा                               | ३।८२।२९                                       | एकी कृतकमातकवायुगार्गा                      | 4164155X                     |  |
| उपनम्य चतुःशतंनरेन्द्रैः                     | ४। (३।३५                                      | एकेन तस्यायतमार्यणेन                        | \$1561222                    |  |
| उपगम्य विनिजितारिजातं                        | xisxise                                       | एकेन साधु जनतां प्रति                       | <b>\$171</b> \$\$            |  |
| <b>उपदीकुतभूरिगोरसै</b>                      | 4210310                                       | एकेन्द्रिया विश्वजुरिन्द्रियान्छ            | १५।१७२।२१३                   |  |
| उपयाति न विक्रियां पर                        | ७।२४।७८                                       | एकोञ्यनेकविषरत्नकरान्                       | शक्तार                       |  |
| उपयाति जहोऽपि पाटवं                          | vv10 \$10                                     | एकोऽयमेव सममूदिमराम                         | १७।२८।२३३                    |  |
| उपयान्तमयैकदा विकोक्य                        | 8184184                                       | एतसे बळमुर्थ प्रवितरिषु                     | 81841884                     |  |
| उपलक्षय सूक्ष्मसाम्यराषं                     | १५।१२८।२०२                                    | एते पञ्च हि हेतवः समुदिताः                  | १५१६६।१८३                    |  |
| उपशाम्यति मार्दवेन यो                        | 2017 राज                                      | एतेषु कश्चिदपि यः सचरा                      | £187100                      |  |
| उपास्तसर्वर्तुंगणो निरम्तरं                  | १९।१७।१२०                                     | एवमुक्तमय चक्रवर्तिमा                       | टा१३१९१                      |  |
| उपेत्य हुष्टाङ्गवहैः समन्तात्                | 5 512 515 86                                  | ऐन्द्रं गर्वं मदजलाईकपोलमूलं                | १७।३८।२३४                    |  |
| उमयतटनिविष्टनारकोषैः                         | \$ \$ 1 \$ 3 1 \$ 3 \$                        |                                             |                              |  |
| उर स्थले कस्यविषयमसङ्खा                      | ९।३४।१०७                                      | 4                                           |                              |  |
| उरुसोषतलस्य बम्पतीनां                        | <b>A1613A</b>                                 | बौद्धस्यं नवनिविभिः                         | १४।३६।१७३                    |  |
| उर पौरवं रिपुषु साधुषु च                     | 4186148                                       | 46                                          |                              |  |
| उष्हर्म्य गवाक्ष जाल निर्येद्                | X101\$\$                                      | कच्छे निवद्यायणमामरीयः                      | sixtites                     |  |
| उत्कासहस्रज्बलियान्सरिका                     | 218=1558                                      | कदछीपालसावनावसाने                           | ४।५।३३                       |  |
| उल्लक्ष्म मन्त्रियमनं                        | AIC SIX \$                                    | कदाविदुत्त क्षुमुनेन्द्रविष्टरे             | शराहर                        |  |
| <b>उशन्त्यकालुम्यमधो</b>                     | १५१८५११९२                                     | कतकाबसी परिसमाप्य                           | 444144                       |  |
| क्षचे तं तु विहस्य                           | ९।५६।११६                                      | कल्यया स्थितस्य प्रयोजनं                    | ८११५११                       |  |
| कदवानिर्पि मन्मवष्यो                         | १३।२८।१५८                                     | कपिलभ्र चनुर्भीमो                           | शश्यार                       |  |
|                                              |                                               |                                             | शंपार व                      |  |
|                                              | MARCAR                                        | क्यासम्बद्धारामकाकृप<br>करचरणवृगैविकीवतोऽपि | रशार ।<br>१ <b>र।</b> २२११३५ |  |
| ब्हुजुभिः सक्कैः सदा परीतं                   | ४।२६।३६                                       | करान्यृहीत्वा परपक्षम् मृतां                | रादारक                       |  |
| 4                                            |                                               | करियां कवलीम्बजीत्कराः                      |                              |  |
| एभिः सर्ग विभुक्ताविपति                      | <b>セチデ!セア!ふ</b> を                             |                                             | <b>अंदराटर</b>               |  |
| _                                            |                                               | करियां पत्तां विद्यासा                      | Polyele                      |  |
| एकवा वस्युक्षेत्र<br>एकवा सर्वाव केसरिक्रियं | 7130144                                       | कर्ता जीवः वद्षु मान्ये                     | ********                     |  |
| •                                            | 28123<br>************************************ | क्वीङ्गानि स्वान्तवापी विचेन्दाः            | र्भारनार्थ                   |  |
| एकदा कवित्रमूबसतार्थ                         | 444444                                        | वक्रपशिवस्थि सम्युवान्यवान्                 | सर्भारक                      |  |

| <b>308</b>                         | वर्षमान         | वरितम्                               |                  |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| सकाषरेषु संजयसदिऽभवन्              | १०१२३।१२१       | कृतभूरिपरामवेऽपि सभी                 | AMINAS           |
| करपबुकस्य काण्येत                  | स्थर ०१।वर      | कृतमङ्गर्सं सपदि राजकुर्म            | 448-146          |
| सत्याणी सक्तककासु                  | १४।५।१६८        | कृतं महावीरचरित्रमेवन्               | १८।१४२१२६८       |
| नवामभैदानच यञ्चविसति               | १५१६५।१८७       | कृतार्वतामेत्व सुराचकस्य             | <b>पान्छा</b> ५१ |
| करव वा बहुविश्रं मनोरमं            | 5710513         | कृत्वा तपश्चिरतरं स                  | AICAIRS          |
| क्रय वा मनति कः सरना               | टारणारण         | कृत्वा ययोजितमयात्मजयो               | १वाटसार् ३०      |
| <b>भंदर्पतप्तमनसामिह</b>           | १३।७५११६५       | कृत्वाहमीद्वमनात्मसमं                | <b>EXIENTA</b>   |
| काञ्चनप्रविवितिगंतानस              | 6146190         | कृत्वायोगनिरोधमुज्जित                | 12132139         |
| काविदायु मविरामदमोह                | १३ ६९ १६४       | कृत्वाय बीर इति नाम                  | १७१८३१२४१        |
| कान्तोऽपि यत्कृटतटो                | १२१५।१४३        | कृत्यापरः करसहस्रमनेक                | १७१६४१२३८        |
| कीयस्वमायो जगतः स्थितिस्य          | १५1६१।१८६       | कुलने भूते वानुकम्पावताक्ये          | १५११८११८०        |
| कायालापस्वान्तकर्वेकयोगो           | १५।२१।१७९       | कृषां निजज़ीरकृषां तपीभिः            | १२१४०११४९        |
| काल्पाः कल्याणमु <del>ण्य</del> ैः | १८११०१।२६७      | केकिनां जलभरानताम्बुदः               | टाइश्इट          |
| कालान्तरादिधगतावसरो                | शश्हाहर         | केचित्स्वमौलिशिखरस्यित               | १७।६५।२३८        |
| किञ्चिम्न बेलि पशुरेव              | १५११२३।२००      | केयुरहारकटकोज्ज्बल                   | ६।२१।६६          |
| कि न सन्ति बहवो मनोरमाः            | टाश्हारश        | कोपेन पल्लवितमीषणदृष्टि              | ६।२४।६७          |
| किमिर्द कथितं न तस्वतः             | ७।५१।८२         | कान्ताम्भोपथैरनेकविटपैः              | १८१४५१२७५        |
| किमिन्द्रियार्थैः पुरुषो न         | १०।३९।१२४       | क्रान्तापि यद्गर्भमहामरेण            | 41२३1५०          |
| किरीटकोटिविन्यस्त                  | शदारव           | की बासु चित्रासु च तत्परत्वं         | १५।३३।१८१        |
| कि क्वीक्तु सद्दाः पराक्रमः        | CIYEISE         | कुवा तबीये हरिकन्बरीऽपि              | शहजाहर           |
| कि कीमुदी तनुमती नहि               | १७१२५।२३२       | कुद्धे यमे त्विय च जीवति कः          | 4183100          |
| <b>कु</b> जराननुकुजाबि             | इंदिनाइ४        | क्रोषस्य लोगस्य च भीरतायाः           | १५।४५।१८५        |
| कुट्टिमेषु सलिलाभिवाक्या           | टापपारण         | कोषोद्धतः समबशानव                    | ६१२२१६८          |
| कुन्बकुड्मलसत्कान्ति               | ३१८०१२९         | क्षणमपि विवशस्तुषा शुषा वा           | १११५८।१४०        |
| <b>कुन्दवीध्रतन्</b> रक्षनस्विषं   | टाउडारेक        | क्षणभाषमधोपविषय पूर्व                | ४।५६।४०          |
| कुन्दाववातस्तुरगोञ्जव <b>ना</b> रे | 91901904        | कान्तिः सत्योनितर्गार्ववं            | १५।८४।१९२        |
| कुपितस्य रिपोः प्रशान्तये          | ७।११।७८         | विकोति गुडमा सहितोऽनिवृत्तिः         | १५।१७३।२१३       |
| कुम्भेषु मानैनिजवहंबर्क्य          | 21521502        | क्षित्रं विद्वाय कुमुदानि            | 779100189        |
| कुम्भी सरोवहवृती फल                | १७।४०।२३५       | कीरमेव रसनावशीकृतः                   | टा४३१९५          |
| कुर करभग्येतवन्त्रभारं             | <b>७१९६</b> १८८ | क्षी रोवकेनपट लावील                  | रणाटणारू         |
| कुर्वाचाः कर्णपूर्यभयमिव           | १८।१३।२५१       | चीरोदघे रितमुदा तरसोप-               | रभारशास्त्रश     |
| कुर्बन्धकापनिति मानस               | 35130315        | क्षीववारणशिरोबिदारचे                 | ८।३९।५४          |
| कुलप्याः शीविषयः                   | \$ = 10 x 12 26 | श्रुतसुमारतकम्पितमे <b>रमा</b>       | रटापटा २६०       |
| कुछाशिमानं विपुत्तां व सज्जा       | 31841604        | सुहेक्स्योचयवाभितोऽपि                | *44*+*I*4*       |
| कुशलं सक्ले निमित्ततन्त्रे         | १३१७७१६१        | क्षेत्रं कालपरिवक्षिञ्जयस्यः         | 441441444        |
| कृतचारवीह्वविधिः क्रमजः            | ५ १५७।५५        | क्षेत्रेषु यत्र <b>सम्ताः सस्ताः</b> | 444444           |

1,4 .

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                     | •                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| वीपीसार्थ प्रवास रक्षम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41274123             | , बस्यक्षित्रं सुगमद्वीत्वयन्त्रियं | ephsphy)          |  |
| • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | ग्रीनगावपस्तिति वदागम               | rafif firms       |  |
| संक्रमहादेशिक्ताविमाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 418 014 av           | धीष्ये वहीत्याकुकसर्वसस्ये          | १२।६३।१५२         |  |
| भारतरप् <b>रमावियातस्यां</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ११।५५।१५०            | র্য                                 |                   |  |
| क्रश्यवसनैः विवास्त्रनार्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **1441440            | पनवहनपरीतव का मूचा                  | * * * * * * * * * |  |
| सुरामिचातप्रमयो ह्यानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>१।३।१२३</b>       | वनक्षमूलम्य गाम                     | १६।५१२१८          |  |
| क्षेत्ररैः कनवित्रद्वामुचैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ८१७४।१००             | भवासमञ्जू वृ निमानवकान्             | \$12¥14.4         |  |
| Ħ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | •                                   |                   |  |
| गण्डित् प्रचनसम्मदोदयात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ८।६४।९८              | चक्रवाणिममुनीय यस्तुलं              | टारणकर            |  |
| गजा जगर्जुः पटहाः त्रणेदुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शराश्वर              | वक्रिया परिगतोक्ष्मिति              | 4140102           |  |
| गणकस्त्रिकालविदनुच्यतनु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 415 शिष्             | नक्तं प्राप्त स निष्णुरेव           | 413#01270         |  |
| गणाश्चिपै चक्तमुदार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tivit                | वकं सहसारमगोवस्ति                   | ५।२९।५१           |  |
| गतमयदशमे भवाद्भवेअमात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 11×11149           | चक्रीकृत्य सुरैक्पर्यु परि          | 121841240         |  |
| गतिरियमगुमप्रदा च का का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | चञ्चद्द्रवर्षं सुरविमातमनन          | \$01X\$1434       |  |
| गतिषु गतिमुपैति बन्धदोषात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११।२७।१३६            | चतुःपयोद्यक्षिपयोषरश्चिमं           | \$101\$X          |  |
| गत्यक्षणि स्थानभेदादशैवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १५१८११७७             | <b>चतुर्वेश</b> मश्रारत             | <b>३१५७१३७</b>    |  |
| गत्वा महीपतिशिराणु समें सहस्रैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AICAIA</b>        | चतुर्विकल्पं निमयन्ति               | \$415.8515.0      |  |
| गदाप्रहारेण बलोऽपि तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ९।७६।११२             | <b>पतुर्वसाबिन्यकयप्रमेदाद्</b>     | 861961946         |  |
| गर्जन्मृगेन्द्रै: स्थिरतु कृश्क्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41861888             | चतुर्महादिसु मधीश्                  | १८।३१।२५५         |  |
| गर्भस्थितस्य विमलावगम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७।२४।२३७            | चतुर्व्ववासंयतपूर्वसम्यम्           | १९११७०१२१२        |  |
| यमेंस्थितोऽपि स जहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०।५२।२१६            | चन्द्राकृतिस्तिहरं यवली             | १७।७५।२४०         |  |
| गाढोपगृहतसुमास्रक्षिकेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 416164               | बन्द्रांकृषुभ रिप स प्रजासु         | SALBAISAS         |  |
| पुनविशेषविदः स्वमुखेष्णया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १८१७१।२६२            | चन्द्रोदये चन्द्रमणित्रणद           | 218818            |  |
| गुणिनां चकार स गदेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६।४१।२२३            | वरणी विनिवेदग सीस्त्रमासी           | SOLCHERA          |  |
| गुविमां मनति प्रसङ्गती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 914146               | चापं विद्यायासिकतां गृहीत्वा        | 41451884          |  |
| मुप्रपश्चितैः समितिधर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १५।८२।१९२            | नारणी हरिक्रोचाय                    | \$15.R15.R        |  |
| गुक्तानुषयाति यन्मृतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9140160              | वारिवमस्त्रं कवितं जिनेन्द्रैः      | *4187417#         |  |
| गूरुवहाराकुलितो मुसेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राइड्राइक            | नास्ता निरहिता न पुरन्धिः           | VASIKIES.         |  |
| न्हीतनेपव्यक्तिस्व विभवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शहरावर               | विच्छेर वेगाताहुं केतुवन्हपा        | 41461880          |  |
| वृद्धकामपुर्वावेकः समग्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$61541540           | विश्वासूची विद्ववास्त्र             | 4196140           |  |
| नृह्वाकर्षत्र विस्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 514 \$14 ·           | विवाह्मधा कवकविषयमाह्मधा            | falfatiffa.       |  |
| न्यूओं सूर्व काम्यिकाविरञ्जात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 419414=4             | विवासि शक्तिकृतकाप                  | SAIN STANK        |  |
| में जुनी किया विकास के विकास क | \$ \$1,41440         | विरकार्य तमस्यपना                   | PRIDUK IN         |  |
| योगमधीन यवकेन स्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>१७।२।२२७</b>      | किरविक्रिरपुवा निरीकामाधी           | ** PERSON         |  |
| The state of the s | *******              | विरं लक्ष्या विशेषक                 | A-14-41-54        |  |

| चिरं विचिम्पीयमुदार                 | 2018/012/24     | जिनोदितं तत्त्वमवेत्य तत्त्वतः    | \$ = 14 \$ 1 \$ \$ X |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| विराय जानजिति सर्वसङ्ग              | १२।५८।१५१       | जीवत्वं चामव्यता मन्यता च         | १५।१३।१७८            |
| ब्दामणिय तिविराजित                  | १७।३२।२३३       | जीवाजीवी पुण्यपापास्रवाश्च        | १५।५।१७६             |
| न्वारलांबुवार्कः क्सिलवित           | १५।१५९।२१०      | जीवास्तेषु द्विप्रकारेण भिन्नाः   | 18161606             |
| Process and a second                |                 | जैनेषवोऽसुमनसो मकरध्वजस्य         | १६।१०।२२९            |
| 8                                   |                 | ज्ञात्वा क्षणादविधना सकलं         | ११।६६।१४१            |
| किन्नं च चक्रेण शिरः करेण           | • ९।२२।१०५      | ज्ञात्वा तबोविवविवामय             | 4180144              |
| किन्ताः समस्ता भवतो महिम्ता         | ८।८४।१०१        | ज्ञानं च तस्य क्रियया             | १२।६९।१५२            |
| क्रिने परे दक्षिणबाहुदण्डे          | ९।३९।१०८        | ज्ञानावृत्तिद् िष्टवृतिष्च वेद्यं | 241681866            |
| क्रिनेऽपि हस्ते सुभटासिषातैः        | ९।१९।१०५        | ज्ञानावृतिः पञ्चविषा च वृष्टघा    | १५।११७।२१३           |
| किन्नीऽपि जङ्गादितये                | ९।१०।१०३        | ज्ञाने तपस्यप्यकृताभिमानो         | १५।१२१।२००           |
| छेदोपस्यापनास्यं निरुपम             | १५।१२६।२०१      | ज्ञानेक्षणावरणदेशवृति <b>स्च</b>  | १५।७७।१९०            |
|                                     |                 | ज्याचातजैः किणकिणैः               | ६।३५।६९              |
|                                     |                 | ज्योतिःसुरा हरिरवानुगतात्म        | १७।६९।२३९            |
| कवति यस्य सुदुर्घरम्जितं            | १८।५९।२६०       | ज्योत्स्नया सरसचन्दनपञ्च          | १३।६२।१६३            |
| जनद्वशीकर्तुमलं मनीमुबा             | शहरार           | ज्वलनजटिनः श्रुत्वा वाणी          | १ए११७१               |
| जगाद चैति क्य गतं वसं ते            | ४।९०।४४         | ज्वलम्मणिविमानान्त                | ३१७७१२९              |
| जंबामृदुरवेन हता नितान्तं           | 41१८/४९         | ST.                               |                      |
| जनता हिताय तमितास्य                 | १६।५९)२२५       | <b>आङ्गारितेऽलिविक्तैर्मलया</b>   | १।५३।॰               |
| वनयतीश शींच त्विय भन्यता            | १८१७९।२६४       | _                                 | 11,41                |
| जन्मनः बजु फलं गुणार्वनं            | 691013          | <b>त</b>                          |                      |
| जन्मव्याधिजरावियोगमरण               | १५।९३।१९४       | त्तटपविसिकतावि भिन्नपादः          | ११।१२।१३३            |
| जरागृहीतं नवयौवनं यथा               | 401221632       | तिंडदुज्ज्वलरुक्ममण्डनांस्        | aleaica              |
| जरीवीचीभङ्गो जननस्किलो              | १११६९।१४२       | तज्जन्मकाले विमलं नमोऽ            | <b>६१४७१</b> ९       |
| जलोद्वृतावुचतकञ्चिकाना              | १।१२।२          | ततः परासीच्यतुरुच्यगोपुरैः        | १८।२३।२५०            |
| <b>जवनिष्</b> यलकेतनोस्कर           | ४३।१७१          | ततः परा विमलजलाम्ब्सातिका         | १८।५।२५०             |
| <b>जव</b> निला <b>कु</b> ष्टपयोषरेण | १२।३१ १४७       | ततः पराष्यच्छपयोषराणि             | १८।४।२४९             |
| जहवात्मवृष्टिफललोल्य                | १६।२३।२११       | ततः परो हेममयः स्फुरत्प्रभो       | १८।१९।२५२            |
| बाते तबा प्रचिततीर्थ                | 25910710        | ततः क्रमात्क्षीणकषायवीत           | १५।१७६।२१३           |
| जानाति स्वयमपि वीक्षते              | १४।४७।१७४       | ततः समुच्छिम्नपदादिकक्रिया        | १५।१६४।२११           |
| जित्वार्ककीर्तेः सक्छां व सेनां     | ९।६३।१११        | ततः सुतारा प्रविहाय पाषिवान       | १०।८१।१२९            |
| जिन त्यापि समा हृदय                 | १८।५५।२५९       | ततस्तव्यनिमा व्यस्त               | <b>इ</b> ।२५।२४      |
| विनवसनरसायनं दुरायं                 | 2 ई १ १०४१ है ८ | ततोऽवतीयस्तिमित्तोस्पुच्यो        | संरव्यादर            |
| विनेन्द्रपूषां महतीं विधाय          | . FIYEIE        | ततो महाबुकमवाप्य कल्पं            | Aldolad              |
| विमैनिरोषः परमाख्रवाणां             | १५।८०।१९१       | ततो विषड्योजनमात्रविस्तृतं        | १८।२।२४९             |
| जिनैर्वधास्थातमिति त्रतीतं          | 4416461404      | ततो वरादि तनुमच्युतो नतं          | रेगाश्री १८          |

तेरवायीमा तकि सम्पर्त वरकायकोकनकर वंशदेक सत्सामी वर्जतो मेघांस् सम स्मकानचा विजिता तत्र स्थितं जगति गौतम तमान्दरिक्ससामरायुरमर तत्रास्ति पुच्यात्मकृताधि तनास्ति जिजगदिवैकतामुपेतं तत्रास्त्ययो निसिक्तवस्त्ववगाह त्रवेव कल्पेश्वरसेवितानि तत्रैव पुंवेदमधो बिहन्ति तत्रैव स्फुरितमणिश्रभा तयापि पुच्यास्रवहेतु तदबेत्य पलायते जनान्तो तदद्भुतं नो तमुपेस्य भूभृतं तदपायभवामेय तदयुक्तमार्थ तय यानमिति तवा सुतारामिततेजसौ समं तद्गर्भतः प्रतिदिनं स्वकुलस्य तद्गोपुराणा गगनाप्रभाजां तद्गोपु रान्तर्गतचा व्वीथी तद्गोपुरेषु प्रथितान्यराजन् तद्गोपुरोच्छि तिकर तद्व्यन्तराधिपतयः पटह तनयाय वनं प्रदत्स्व राजन् तम्बन्तमिर्श्व विजवाहुवीयं तम्न चित्रमिह बुद्धिदुर्विधो सम्बद्धे रचिरं त्रिमङ्ग तपसा सुनिरस्य घातिकर्म तपसा रहण्यपि स कर्ममल इप्तमेष हि मया ज्यदेतत् तमकंकीर्विस्तनयं निरीक्य समकाष्यं नीवनंभवापं परा त्रमुदीस्य बस्तोऽनक्षेपमार्थ सबोर्व्यावन्योरति वर्षमावां **स्पोर्में इ**हेसमोरासीत्

,8

SAMISA तन मुख्यानसम्बद्धायन त्व अवति वया परा विवृत्तिः \$146104 तव निवास्य सुविध्यरमं सुवं \$1\$41**5**8 हर्युर्यसीन्द्रदिविजप्र मदाविकास्य ११८१२ वस्यो स तस्मिस्मन्यस्यसीक्यः 22707139 हस्मादेतत्स्रेकरा बाससारं 2412401224 तस्मादि निर्गतमसौ \$18.81\$ तस्यात्र कार्यमियानमनात्यनीन 52312188 तस्यम्याकतस्य कारति 72210195 तस्मिन्सणे स्वहरिनिष्टर 121771743 तस्मित्तरावपि समं स्वममोरचेन १५।१७५।२१३ वस्मिश्तदा भुवति कम्पित १४।१७।१७० तस्य निर्मककरस्य सुगीला शकार तस्य प्रिया महादेवी RIERIRS तस्य प्रिया नरपतेः रा४१।१८ तस्य प्रणयिमी बासीत् ३१७८१२९ तस्य शतुभवनं विकोकयन् 4199149 तस्य साम्नहिकोज्य वारिजः १०।७६।१२५ तस्यार्क कीर्वेर्षनुषोऽध १७१९११२४३ तस्यार्ककीतिरवनीश्वर 261761748 तस्याः पतिर्धेर्ययनः सगेन्द्रो १८।११।२५१ तस्याः परेषुरम चारणलब्ध 861301343 तस्याभिषेकसमये \$ 6191740 तस्यामभूट्यीतिरनन्ययोग्या १६७।००।२३९ 7510 518 तस्यास्त्रिसंभ्यमकुतस्य तस्वासंस्थाता देवदेग्यः समाया 31441880 ८१४२१९५ तस्यासीचम नृपतिः पुरस्य १८।२९।२५४ तस्याभवस्पालविता विनीतां 4421202194 तस्याम कान्तेरिघदेवतेव तस्याकुनात् केतनवंशयिंट १६।५५।२२५ १३।३३।१५८ तस्यां सुरा रकनिनाय १०१७३११२८ तस्येयुः वरमरयोऽपि -तस्यकदेशस्यितवाकपिण्डो 4144146 101641440 तं जातमिन्द्रमबसम्य तं दृष्ट्वा माणमुकुरं 41401804 SIEALSP तं नियुक्त परणीतसमारे

१६।२९।२२१ ららしんきいきまべ · PEIFWIFF 444444 65118444 41888148 もれどります **\$14010**\$ **११५४1९** हेकाप्तरा २३६ RINCIA 801641488 231521542 4163150 रकारशारहर 3105176 ८१५७१९७ 2518312 31531882 FIGIER 4184188 १७।६२।२४३ १७६३।३३८ 4138140 रेष्ट्रार्डक 261361386 **Sairises** 5.616 \$16 Ad SIXAID 21861888 SAL 107192 SRISKISMO \$ **\$18\$18**¥5 14144144 **SAIASISAA** 6年3月七月1日本日

| सं पदीत्मं सकलाः समन्ततो         | c) < 0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 | त्वया विना राज्यसपेत नायकं   | श्वास्टारे ६    |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| र्प विद्याः मनमन्पासिरे          | १४१७।१६९                                   | त्वमेव बत्स प्रतिपन्नवत्सरुः | स्रहराहद        |
| वे स्वर्गः पातवामास              | शाटपारप                                    | त्वा देव निष्मतिषमात्मसमं    | ६११२१६५         |
| तानिः स्वभावद्यिराकृतिनिः        | १७।६५।२३४                                  |                              |                 |
| ताबदेवं पुरुषः सचेतनः            | टार्शस्य                                   | 4                            | •               |
| वासामुपर्यनुपमञ्जूति             | १८।३०।२५५                                  | दण्डं कपाटमधनं प्रतरं व      | १५।१६३।२१०      |
| विमेरिक मून्यक सुरास्य           | १७।३६।२३४                                  | दण्डो ध्वजे सम्मुरजे च बन्धो | risairs         |
| विष्ठाचे किम् भाषितेन            | 41921284                                   | दलार्धमप्यात्महित <u>ै</u>   | शशा             |
| तिस्रस्तिसी विमलस्तिला           | १८।१४।२५१                                  | दवृशे वनिताजनैः समं          | ७।७३।८५         |
| तीयाँकिकभूतमहाम्युनियेः          | १५।१२२।२००                                 | दन्तैरच गात्रैः करिणां करैरच | ११४७११०९        |
| तीचः परं यः परिणाममेषी           | १५।३०।१८०                                  | दर्भसूचिदलिताङ्गुलिक्षरद्    | टापरांषण        |
| तीबादीवज्ञातमिज्ञातमाव           | १५।२४।१७९                                  | दलक्षमहतोऽपि भूभृतः          | ७।८७।८७         |
| तुल्याः सर्वे निवृताः संप्रणीताः | १५।१४।१७८                                  | वलिताञ्जनपुञ्जरोचिषो         | <b>७</b> ।८५।८६ |
| तुल्ये रिपौ जनति दैवपराः         | ६।५३।७१                                    | दवनिभमुखदंशमिकनौषैः          | 861421680       |
| तृतीयपालस्य विचित्रकेतनः         | १८।४१।२५६                                  | दबाग्निज्यालाभिजंटिकित       | १५।१०६।१९७      |
| तुष्माविहीनमय गर्भगतं            | १७१५७।२३७                                  | दश दश बररत्नतोरणानि          | १८।२४।२५३       |
| तुष्यां विवर्धयति धैर्य          | ६१४६१७०                                    | दशनांशुमण्डलनिभेन किरन्      | ५१७३१५७         |
| तुष्णां सदाधितजनस्य              | १७।५।२२८                                   | दशामनुभवन्दिन्यां            | ३१७०१२८         |
| ते बन्या वगति विदां              | SAIRAISAR                                  | दंग्टोऽपि दंशमशकादिनणेन      | १५।१०७।१९७      |
| तेनाव कल्पितसमस्तवलेन            | 21231909                                   | दानादिविघ्नकरणं परमन्तराय    | १५।५१।१८४       |
| तेनावी समवसृतिः प्रसन्न          | १४।५२।१७५                                  | दानाम्बुसेकसुरभीकृतगण्ड      | <b>६१६४१७४</b>  |
| तेनोक्तामिति नरस्रोकसार          | \$41361808                                 | वानिनं विपुलबंशमूर्जितं      | ८१७५११००        |
| तेम्यः परावुमयतोऽपि              | १८।२१।२५३                                  | वामद्वयेन भविता यशसो         | १७।४४।२३५       |
| तेषु स्वराजन्मणियामघण्टा         | १८११ वास्पर                                | दामद्वयं भ्रमवलिप्रकरं       | १७।३९।२३५       |
| वैरेवान्तरिता बभुनंव नव          | १८।२५।२५४                                  | दावानल शिलाकल्पा             | ३।९२।३०         |
| तौ वम्यती सर्वगुणाधिवासा         | १।४५१७                                     | विनकर करजालतापयोगात्         | १११६२।१४१       |
| तौ विरेजतुरनन्यसमानौ             | १३।१७।१५६                                  | दिवसैरिति संमितैर्वनी        | ७।५९।८३         |
| त्यागः सुशास्त्रादिकदानमिष्टं    | १५१८८।१९३                                  | दिवसैरव सम्मितः स्वदेशं      | ४।५३।३९         |
| त्यामान्वितो यत्र सदा विरूपः     | १साइहाइ४४                                  | विवोञ्चतीयांच विशाख          | ५१२२१५०         |
| विकरणविधिना स्वपायमोगं           | १११४७११३९                                  | विष्यदुन्दुभयो नेदुः         | ३।५२।२६         |
| विभिरेन भवद्भिर्शनती             | ७।१२।७७                                    | विव्याञ्चनाजनमनोहररूप        | १ ३१८४११ ६७     |
| त्रिमुक्तं सत्ततं करणक्रमा       | १८।५७।२६०                                  | दिन्याम्ब राम रणमास्य        | १७१०।२४३        |
| विशासवर्यान्तत रत्नगोपुरे        | १८।३७।२५६                                  | विशं महेन्द्रस्य महेन्द्र    | १०।वार१८        |
| स्वयन्वयाद्यः प्रथमस्य पूनुः     | 41808160                                   | बीनातिहासो बहुविप्रलापः      | १५१३२११८१       |
| रवशिकाहमनगम्य दुर्जयांस्         | ८।२३।९२                                    | बीनेन दुःश्रहास्तेन          | 3515514         |
| स्वया विरागाविदोषेयी             | <b>३।३४।२५</b>                             | दुःसं शोकासम्दने देहमाजा     | 141201860       |

' वृत्तको विवर्धभागा विवरतानु · 李朝 李明 李明 वृक्तिकार्य सम्बर्गम्यो A BIR SELES दूरमध्यविससस्य विवासं 医新世神经之外 बूर्विकार रेन्समान् 414154 वु विश्वितरमंबलोकतः Esto PIS तुष्टेन्द्रिया प्रवयणवर्ष \$41\$\$X\$\$# दुष्पाचौ सकलम्पाविराज्य 4216144 वृष्टेन से विभूवनाविपति १७।४३।२३५ वृष्टे महैरय निजोच्यगरीः 2014613710 दृष्ट्वा स्फुटं स्फाटिकिमित्ति 415214 दृष्ट्या तन्निजहस्तसंस्थित 21861888 देवामन्दं निजतनुरुषां \$ P\$1981843 देवालयाद**य**त्तरिष्यति \$ 018 \$ 1 2 3 M देवैविचित्रमणिभूषण 86125198 वेहीति शब्देन विविज्ञताम् 4138140 दोवः स यव निशि सौषचयाप १७।१८।२३१ दोषो बभूव गुणिनोऽध्ययमेक १६११११७१ व्रव्याणुं सुवशीकृतासतुरगो 2418441906 द्वयमेव सुसावहं परं 0313510 इयमेव विषीयते मतं 03101610 \$41541505 द्वार्तिशत्सकलनराधिराट् द्वान्यो क्रमतः प्रमाद 141401966 द्विरदं विनिहन्ति केसरी 1913816 वितीयशासस्य विचित्ररस्त 261801244 विषण्भुष्टली हापरा स्थितिः 241081268 वीपेऽस्मिन्ननरी पूर्व 3194124 द्वीपेडन जम्बूह्म \$1013 द्वीपेज्य जम्बूमति भारतास्ये 41518# इ पिअस्मिन्यवयपरेतरे 8×181846 डी योगहेतू प्रकृतिप्रदेशी 3351001168 हो संवामिश्रमती नरोक्तमी 214168

षणं स्वत्रक्षामण्यः समं तदा सन्दर्शस्त्र चतुर्विमुक्ता निवितास्य काचाः ११७११ ०३ वर्षानुकामधीदारमञ्जू

कारिया प्रान्ध्रुप्रकार्या 🔻 चनीयसी गुद्यकायायाकालाः かればれるので \*445401244 यमानिवकायसँग न वाम्रवनायात् यमर्थियोः सत्त्वभित्यविसेत きゅうくうきゅう यमी विनेत्रीः सवासावकोर्यः 641A01644 ALLALIA चनकार्यचारमस्य मूले बास्यस्यक्षे बरवृगेन समझवाज्ञं \$103841784 धीरा मनःपर्वयक्षोषमुक्ताः 49121244 चुन्यानांविक वृश्यतामुपनती SPFINARDS वृत्तिर्धरकारिसीकरः 为只有代表 म्ता मिरं युख्युरां 415 £16 08. वैर्यमाकृतिरियं व्यनकित नः CHICS **भौतेन्द्रमीलमणिकल्पित** 2551216 2412231256 **व्यानागमाध्ययनस्**रि घ्येयं द्रव्यमथार्थमस्यक्रिमलं 4416481608 व्यजा निपेतुः सममातपर्नः रा५३।११७

4

न खतु बोचलवोऽपि निरीक्यते नगरं ततः प्रतिनिवृत्य यमी न चवाल धरैव केवलम् न जन्मनोज्यस्यरमस्ति दुःसं न तुतीष भक्तिविनतस्य नतोत्तमा कृत्यितहस्तकुड्मकान् नद्ष्कित्रास्यार जिल्ला न बदाति वर्ग स याच्यमानो नदीसहस्रेरिव यादसां पतिः ननु सर्वेविदोअप राजते नन्तुं भैरमयतीन् गुरूनभिमतान् नवुंसकं बेदमय क्षिणोति न प्राप किञ्चियमि गर्मनिवास न्मस्बरान् समग्रतं विवित्य नयमञ्जू एतुनसत्त्व शाली नव मार्गेविद्यां मरस्य युक्तं मब बर्स्सनि यः सुनिवित्रते वरमगरिष्यापदी हरियेः

**१८।७७।२६३** 4129149 AIÉAICA १२।५५।१५१ १६।५६।२२५ 4117 F19 61261606 RISSISC 4614434 का है इंग्लिक 241222125 **首本社会成人的出发主** १७४५३४२३७ ११७३।११२ AITSIA **WHOLES** #1541#\$ 科林维特

| नरनाक्यतेरनुप्तयास्मान्        | ४।५७।४०         | निरवर्तत वैवतो युवेशः              | AIE SIXO   |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------|
| नरतावपतेरच लक्ष्मणाया          | x17C13E         | निरम्तरं कुर्मल कोरकोत्करान्       | SINGILE    |
| न रूपमार्थ न कला न वीवनं       | १०१६७।१२७       | निराकरोत्यसवलं वलीवसी              | १०।४६।१२५  |
| नरेक्बरैः बोडकाभिः समन्विती    | १०।११।११९       | निरीक्य साम्राज्यमिति              | १०११श११९   |
| नवकेन्द्रमिबाक्ववारकं          | ७१७९१८५         | निरीक्य सूरं वसविह्मलाङ्ग          | ९।३२।१०७   |
| नवविवरसमन्दितं निसर्गाद्       | ११।३२।१३६       | नरेन्द्रविद्यासु गजाभिरोहणे        | १०।३१।१२३  |
| नवपदार्थयुतं विमर्स            | १८।६४।२६१       | निर्गत्य सस्तकणीय                  | \$15¢15A   |
| नवपुष्यचिकीर्थया घरायां        | १७।१२१।२४७      | निर्वला न सरिदस्ति जलं भ           | १३।५।१४५   |
| न निर्व मरणस्य हेतुमूलं        | ४।३७।३७         | निर्व्याजपीरुषवशीकृत               | 21111      |
| न श्रेयसे भवति विक्रम          | ६।५१।७१         | विर्ययुर्वेहलगैरिकारुणा            | 2118013    |
| न हीयते यत्र सरोवराणां         | १२।७।१४३        | निवृत्य गच्छ स्वगृहं प्रियस्त्रियः | २।६१।२१    |
| नात्रैव केवलं न्नं             | 3179174         | निविडीकृतपञ्चमृष्टिलुप्ता          | १७।११६।२४६ |
| नाथ स्थितं कथमिदं              | १८।८३।२६४       | निवृत्तरागप्रसरस्य यत्सुसं         | १०१४२११२४  |
| नाना विचारकाहतयन्त्र           | १५।११५।१९९      | नि:शेषमेकत्ववितर्क                 | १५११५८।२०९ |
| नामप्रस्यवसंयुता इति जिनैः     | १५१७८११९१       | नि:स्वाससौरमाकृष्ट                 | ३१४६।२६    |
| नानापत्रकतान्त्रितं वनमिव      | १८।४८।२५८       | निष्कारणं किमिति कृप्यसि           | \$184100   |
| नानारोगैबांचितोऽपि प्रकामं     | १५।११६।१९९      | निसर्गवैमस्यगुणेषु यस्मिन्         | १२।१०।१४४  |
| <b>नापेक्षतेऽर्यापच</b> यं     | शहार            | निसर्गशत्रुनिप बोऽम्युपेता         | ११४०१७     |
| नार्या पुरुरवानार्या           | ३।३८।२५         | नूनमेतदधुनापि तावकं                | ८११ श      |
| निगद्य पुत्राविति पुत्रवस्तलः  | १०।५६।१२६       | नृत्यन्मदालसवध् जन                 | ६११८१६६    |
| निगमैव हदिशुयन्त्रगन्त्री      | श्राश्र         | न्पतिर्जगति प्रतीतवंशी             | ४।११।३४    |
| निगवन्त्यथ योगवक्रभूयं         | १५१४५३१८३       | नृपैः समं पञ्चशतैः स               | ४।३४११७    |
| निजतनुतरचर्मवर्मग् ढं          | ११।३३।१३७       | नेत्रोत्पलाम्यामनवाप्य             | 41१९१४९    |
| निजतनुवयःसाधु ब्रग्यान्तरै     | १५।१३८।२०४      | नैसर्पः सममय पाण्डुपिङ्गलाम्यां    | १४।२५।१७१  |
| निजमुग्धतया समन्वितान्         | ७।३।७६          | नोपेक्षते परिणतमवय                 | ६।६१।७३    |
| निजसाहसेन महतापि महान्         | ५।८७।५८         | नो भायी न च तनयी                   | १४ ४५।१७४  |
| निजविग्रहेऽपि हृदि यस्य        | १६।५२।२२५       | न्यायवानिभनिवेशमास्मनः             | 218813     |
| नितरां सकवायभूयतः              | १५१६८।१८८       | न्यायहीनमिह यस्य वाञ्छितं          | 6180184    |
| नितरामपि तद्विपर्ययो           | १५१५०।१८४       |                                    |            |
| नितान्तगुर्वरतिगुद्धवृत्तः     | <b>९।५४)११०</b> | 4                                  |            |
| नित्योदयो भूमिनृतां शिरःसु     | १२।१६।१४५       | परुचतां चिरकालेन                   | ३।९४)३     |
| निद्राविनिद्रा प्रचलास्वपूर्वा | १५।१७१।२१२      | पठिसं न शुकोऽपि कि                 | ७।३२/७९    |
| निधानमासाच यथा दरिही           | १२।४२।१४९       | पण्याङ्गनाजनकटाक्ष                 | ११५०१८     |
| निपत्व बस्मिन्पुरसुन्दरीणां    | १२।२४।१४६       | पतिः कनीयान पि यः                  | १०१६४।१२७  |
| नियुज्य कापचे तस्मिन्          | शहटारट          | पति विशामित्यनुशिष्य सा सभा        | रावशास्ट   |
| निरमा दिवरहा बारणं             | 4715314         | पत्ति पवातिस्तुरगं तुरङ्गो         | 6141407    |
|                                |                 |                                    |            |

### पशानुसमणी

| पिय राजककीटिवेहितः            | 15/53/6          | पारिवक्तमनुष्टाय                | *F1851F            |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
| पथि विस्तवनीयमण्डनं           | . जाक्रीर्       | पारित्रक्यं सभी भीर             | 3164126            |
| पदाकरं समबलाब्य               | 4145149          | <b>पाराक्तेन्दीवरकर्णपुरा</b>   | \$1201X            |
| पद्माद्भियः कोमक्रशुक्रपादी   | 4174140          | बादर्वस्थासम्बनिविष्ट           | \$ 1010 \$ 15 X ** |
| पपात कश्चिदिवशी न बार्षः      | 30912512         | पारवास्यानव निजरीतिक            | ७।१०२।८८           |
| पत्रच्छाच प्राक्षिलिमीनतम्बः  | १५।१।१७६         | वितुर्व्यस्तिवम् वकतुः सुतौ     | \$5\$10\$10\$      |
| परंतपःश्रीविजयोज्यवः          | १०१२९११२२        | पितुनिदेखात्कनकप्र माया         | <b>१२१२७११४७</b>   |
| परमस्तमुपैति मानुमानपि        | ७।४२।८१          | पितुर्वको बद्यपि साध्वसाधु      | रार गार ६          |
| परस्परं ती स्ववशं निकामं      | 121251580        | पितुः समझेऽपि भवान पुरंबरः      | १०१६१११२७          |
| परमान्तरं च स चकार            | १६।३१।२२२        | पिनोः स्तापममजामनतो             | १७।८९।२४२          |
| परा सम्पत्कान्तेविनय          | १६८।१२           | पिबति यो वचनामृतमादरात्         | 161661753          |
| गरा विहासोगतिरप्रशस्ता        | १५११८०।२१४       | पीनीश्वतस्तनघटढ्य               | १७।३३।२३४          |
| परां मनोगुप्तिमधैषणाविकं      | 14148118         | पुण्डेस्वारीनिवितोप             | \$16018            |
| रिकुड्मलीकृतकराम्बु रहः       | 4148144          | पुनरित्यविपेन नोवितः सन्        | ४।६७।४१            |
| गरिकृप्यति यः सकारणं          | 9015510          | पुरतः प्रविलोक्य दन्तिनं        | ७।७८।८५            |
| परिचितपरिचारिकाकराग्र         | <b>अ९८</b> १८८   | प्रमस्ति पोदर्गामति             | 4130147            |
| ारिच्युतैस्तन्युकुटादनेकैः    | <b>११९७</b> ।११  | पुर.सरैरष्टनवैः पदातिभिः        | साईटारर            |
| रिजनयुत्ततालवृन्तवात          | ७१९५१८७          | पुरस्सरीभूतवकाच्युतस्ततः        | १०१७५।१२९          |
| ारितोऽपि वनं विशासनन्दी       | ALEBIAS          | पुराणपत्राण्यपनीय दूरतो         | शकाहर              |
| रितिषक्रमणस्य नाथ योग्या      | १७११०६।२४५       | पुरि क्वेत्रविकास्यायां         | शेटदार्            |
| रिपुच्छतः क्षितिपतेविजये      | 419३149          | पुरुषस्य परं विभूषणं            | वार्रशक            |
| रिरम्य सम्मदमबाश्रुमृता       | 419१149          | पुरुषेण दुर्लभमबेहि             | 25516175           |
| रिरेभे तमभ्येत्य              | 317177           | पुरे, कीलेयके जातः              | शकरारद             |
| रिवारितो ववलवारिवरैः          | 4136145          | पूरेव सर्वः क्षितिपास्त्र बासरः | राईटाईट            |
| रिहारविशुद्धिसंयमेन           | १७।१२८।२४८       | पुष्पकाण्तिरहितोऽस्ति न वृक्षः  | १श्रीदा१५४         |
| रिहारविशुद्धिनामधेयं          | १५।१२७।२०१       | पुष्पोत्त रात्समवतीर्य          | र्वाप्टारक्        |
| रवराज्य मृदुः सुखायहः         | 3013910          | वृष्योत्तरे वृष्यसुवन्धिकेही    | 141481744          |
| रिण सची निजकीघलेन             | 00 र्।थ ६१%      | पुगड्नमेः स्वगतनामकता           | <b>१७</b> ।४।२२८   |
| रिण मल्लेम विखूनगव्यां        | रारवारव्य        | पुकाहितामर्वविचित्र             | \$1251\$           |
| रोपरोषाकरणं विसर्विते         | १५।६५।१८५        | पूर्वमेव सुविवार्य कार्यवित्    | ciero              |
| ागुनिषहेत्रीय पुनि तस्त       | 4106140          | वृत्रप्रयोगान्नियमप्रकृष्टा     | P\$\$133\$14\$     |
| क्वजप्यरकां नृत्यं            | \$16¥134         | पूर्वजन्यनि स घावित             | 4.4.4.4.6.4.0      |
| गण्डुतामयम्ब्रं गुज्रामेखी    | <b>१३।५४।१६२</b> | पूर्वभूतिरहितस्य कर्वं वा       | P91891899          |
| सर्वन्यसे सन्त वकाः पुरस्तात् | 161661244        | पूर्वाचि विभिर्शिकान्यशीति      | ENTIFIES           |
| तवाम्नतं समक्कोक्यक्ट्रीन     | KALPOIK          | वृंबांक धीक्षयामा प्रविज्ञ      | 101431844          |
| गरिष्ठचं तपस्तप्त्वा          | \$156180         | पुष्टः सं तेन मुनिरेबनुवाण      | राष्ट्रभारम        |

| •                                |                  |                                  |                |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
| वृष्टो मृतिस्तोन स इत्युवाच      | १२।४६।१४९        | प्रमुखपर्गाकरसेब्यपार्यं         | 214416         |
| पीती वारिविमध्ययः सनि            | र्षार्७१९५       | प्रविषाय गुज्यरसमोका             | १६११६१२२१      |
| पौष्पी वृष्टिरनृष्ट्वा मधुकरैः   | 651221540        | प्रविहाय तपी जैनं                | SPWPIE         |
| प्रकृतिः स्थितिरप्युदारबोधैः     | १५१६९११८८        | प्रविशन्तव दूरतः समान्त          | अदिशहर         |
| प्रजागरायोद्धतवोषशान्त्यै        | १५।११२।२०३       | प्रवेशय द्राक् सुमुखेत्यवाज्ञा   | #16A1#*        |
| प्रजानुरागं विमलेव कीर्तिः       | १२।३६।१४८        | प्रथमास्तव सुवारसञ्ख्या          | CIVISO         |
| प्रवानुरागं सततं वितन्वतः        | २।२०।१५          | प्रसाधनमपश्चिमं कुशक             | \$ \$ \$       |
| प्रगतमूर्वसु वीरभवत्क्रम         | १८।७४।२६३        | प्रसिद्धमानेन विरोधवर्जिना       | 4188186        |
| प्रणनाम निवेशितेन भूम्यां        | ¥144139          | प्राकारः कनकमयस्ततः              | १८।७१२५०       |
| त्रणतस्य समस्तमीलवर्गः           | ४।३५।३७          | प्राकारकोटिषटितारण               | १७।८।२२९       |
| प्रणयेन समाहिलस्य                | १६०७१६           | प्राक्कला हिमरुवेख्दयाद्रेः      | १३।५७।१६२      |
| प्रणम्य पादौ विश्वनामधीशितुः     | १०।५७।१२६        | प्रागेव तं प्रमुदितः             | शश्याद         |
| प्रणम्य भक्त्या परवा             | शहशहर            | प्रागेव मोहं सकलं निरस्य         | १५।१६९।२१२     |
| प्रणम्य याचे ज्ञममोनवायकं        | २।२६।१६          | प्राच्या गोपुरम्चिछ्तं           | १८।८।२५०       |
| प्रणिपत्य ततो मवाभिषानो          | १७।१२६।२४८       | प्राक्षाः प्राहुरनिस्यताप्यदारणं | १५।८९।१९३      |
| प्रणिपत्य मौलितट                 | १६।१५।२२०        | प्राणीन्द्रयाणां परिहार एको      | १५।८७।१९२      |
| प्रणासपर्यस्तिकरीट               | १०।९।११९         | प्रादुर्वभूव स्वसमानसस्वे        | ९१९१११३        |
| प्रणामतुष्टैर्गृष्टिमः ससंभ्रमैः | १०१२११८          | प्रापयात्मसचिवैः स्वयंत्रमां     | टारभारर        |
| प्रतापभानोच्दयाद्विरिन्दुः       | १।३८।६           | प्रापत्तदप्रतिमसालमल क्रुपमानं   | ४।७५।४२        |
| प्रतिदिवसमगात्तनुत्वमञ्जैः       | ११।५९।१४०        | प्राप्य पादहतिमप्यसरांशोः        | **148184       |
| प्रतिपक्षमनाप्य मत्त्रतापो       | ४।५१।३९          | प्राप्यानन्तन् णैकवृद्धिसहितं    | १५।१५६।२०९     |
| प्रतिपद्य भूपतिरुमे शुशुमे       | ५१४९१५४          | प्रार्थनाधिगतजीवितस्थितिः        | टा३३१२३        |
| प्रतिबुद्धमहोत्पलोत्पलान्त       | ४।३।६३           | प्रालेयपातसतपद्मसण्डे            | १२१६५११५२      |
| प्रतिबोधियलुं मुदा तदाया         | १७।१०४।२४५       | प्रालेयविन्युभिरमी नवमौक्तिकाभैः | १३।७६।१६६      |
| प्रतिबोधज्रमणविभीगमुखः           | ५।८२।५८          | प्रालेयबायुहतिमप्यविचिनस्य       | १५।१०५।१९६     |
| प्रतिमागतवालपद्मराग              | ALCIA            | प्रावर्ततालस्यमपास्य दूर         | १रादराश्यश     |
| प्रतिरवपूरिताद्विरम्ध            | ११।३।१३२         | प्रासादानमृदुशयनानि सीपभाना      | १४।२६।१७१      |
| प्रतिकोममा <b>च्तविकस्पित</b>    | Kuluşiş          | प्रासावा मणिमण्डपा बहुविचा       | १८।१५।२५२      |
| प्रतिस्ववापूरितसर्वदिङ्गुखं      | राइबार्          | प्रासादम्यञ्जाणि समेत्य मेवा     | 413014         |
| प्रत्यक्ष जिनपतिमम्युपेस्य       | १४।२२।१७१        | त्रियावियोगम्ययया कृशीकृतो       | १०।२६।१२२      |
| प्रत्यालये प्रहतमञ्जलत्यं        | <b>६११७१६</b> ६  | त्रोतिमल्यसुसकारणेन मा           | टावराइव        |
| मत्युष्त प्रविपुलरत्नराजि        | १४।२८।१७२        | प्रेषिवा प्रतिवसं निवापितुं      | SOFIFSIS       |
| प्रत्युत्यितो अयजयेति वदिस्      | १११६५।१४१        | त्रोक्तस्किमोयस्य जिनैः          | १५११४९१२०७     |
| त्रत्येककायोऽन्यमः पदादि         | १५।१८१।२१४       | प्रोक्तास्यु पञ्च नव च           | 141091164      |
| प्रवयाम्बभूव परितृष्ति           | <b>१६।३५।२२२</b> | प्रोज्क्य वष्टविससम्बन्धनसेवं    | \$ \$18.815.do |
| भपीयर <b>न</b> तासबमाबुपता       | 61251602         | मोत्तस्यावय समव                  | 414 slov       |
|                                  |                  |                                  | •              |

मारहेळरूमम् पुरी क्यादा

\* SIASISE

**414410** 

### प्रोत्तु सूपूर्वकार्यन

वद्यवास्त्रवची महा मटे CHAIRS. बन्यस्य ह्तोनितराममाबात् 2418461383 बमञ्ज वर्षं शशिक्षेत्रस्य 512116015 वधार हारो गुणवत्सु केवलं १०।२५।१२२ बलइयं बीक्य तयोरचिन्स्यं 91061883 बस्रवान्ह्यकन्धरः परं 901710 बलरेणुभयेन भूतर्क merick बलाधिकस्यापि बलस्य पूर्व ९१७५१११२ बहुविषनिश्चितास्त्रपत्र 281841838 बहुविधपरिवृतंनक्रियानिः \$\$15C1\$\$X बहुविषपरितापहेतुभूतं रशायकार वेज बहुमिर्गजदन्तवामरै: PSIXSIO बह्वारम्भपरिग्रहत्वमसमं १५।४१।१८२ बालचन्दनलतेव मुजङ्गः १३।१२।१५५ बालेन्दुस्पविदंशाग \$154158 बाल्येऽपि योऽम्यस्त \$18615 विञ्रतापि नवयौवनलक्ष्मीं १३।२६।१५७ बीमत्से प्रकृतिविनक्वरे १४।५०।१७५ बुवा वितक श्रुतमित्युशन्ति १५।१५३।२५८

### \$15C14A

भक्ताः पञ्च साथिकासाययाः स्तृः \$4151200 बाकामां असु मृद्धित १५११८६।२१४ भावी तीर्यकरोऽयभित्यविरतं 621261650 गार्वरकानन्तपुणं समस्तै १५१७५११९० वांस्वत्रसविषयी मिलगात्मा १३१५१|१५१ मुक्तोत्सुब्टं सर्वीयं ९।९९।११५ भूबि कुल इति प्रसिद्धनाथा 4014401480 मुनि यार्गीकारस्य कृष्णपक्षे 4415641584 मुवि तस्य रक्षणविषी 4108140 मूत्वा तयोः स्थावर इत्यभिक्यां 31223142 भूभृतामुपरि येन शानवः 418616 मुम्दगुहाविषु पुरा 2412271796 भूरिप्रतापसहितै रविभिन्न **4144103** भूरिप्रतापपरिपूरितसर्वविनकः 2718817 **भूरिसारवनधान्यविहीनो** 8 5151848 भीरोभीतिकरं त्ववीयववमं ९।९३।११५ भोगार्वैः सुरन्पसेवरोपनीतैः १४।४२।१७४ भ्रान्त्वा कुयोनिषु चिरात् \$166-125 भूभक्रभक्रुरमुकः

भक्ता प्रजेमुरथ तं मनसा भगवन् भव्यसस्वानां भगवानपरोपनीत मोगान् मगवान्यनमेत्य नामसण्डं भद्रानयोर्म् खमुदाह रन्ति भयात्परिम्छानमुद्यानि भवतः करिष्यति वचोऽव भवता विविद्यो न कि प्रतीतः भवतामनुवाबतो हि नः नवदायवि वात्मिनां पृद्धेः भवतां प्रविसञ्जय मारती मक्संक्षिक्रनिकी पुनः पुनस्क म्ब्यसम्बद्धाः

१७१२०१२३३ **३।८।२३** \$016-61548 १७१११३१२४६ १२।४९।१५० 641641684 241861230 2126154 701510 011110 PINAMES \$\$46916 ac

FFICTIF

मिष्मयास्वतस्त्रप्रतिमा मही 651501524 मण्डलं विनकरस्य दिमान्ते 541421649 मताः सहस्राणि नवाय शिक्षकाः १८।९१।२६६ मतिश्रुतायविद्यानैः 1148150 615 51608 मदानिकाय प्रतिसामबस्य भनसा क्रियमा च विश्वनन्दी RISKISM. मनसा श्रुतार्थमसकुत् १६।२२।२२० मनसि प्रशमं निषाय शुद्धं 2412441254 मनसो निराकुक्त यान \$440155A मनुबंक्तबेऽपि सति भूमिपती 4106140 मनोहरेष्य व्यमनोहरेषु १५१५८।१८५ सन्धिभः परिवृतः स तु योग 6 51501500 रामरम्ब सम्बी हरिस्ममृरमैकवीरो HALLING. भन्दानिकोरकाषिकशोषक**्** 

| मधूरमाल्याम्बरहंसकेसरि         | १८।१७।२५२  | व                            |                 |
|--------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| वर्गप्रहाराकुलितोऽपि कस्चित्   | 41281864   | यः कलत्रमयपासवेष्टितः        | ८१२०१९२         |
| महतीमच तस्य कारियत्वा          | 8148180    | यः कोसणुर्जः शिखरैरदर्जः     | १२।३।१४३        |
| महतां वरे सकलसस्वचय            | 4184143    | यः कुप्यति प्रतिपवं          | \$186100        |
| महात्मनां सीररवारङ्गधारिणां    | १०।५३।१२६  | यः प्रतीपमुपयाति वर्त्मनः    | 61919           |
| महाप्रतीहारनिवेदितागमः         | राइ४।२१    | यः शशास स्फुरज्बक            | <b>३</b> ।६२।२७ |
| महासवा धीरतरा गभीरा            | 416180     | यः सदा भवति निजितेन्द्रियम्  | citcist         |
| महोपवासास्यिविधानशेषान्        | १२।६६।१५२  | यः सानुदेशस्थित पद्मरागं     | 41818६          |
| महोपवासेन कुचीकुतोऽपि          | १५।११७।१९९ | यज्ज्ञानावरणादि कर्म         | १५।१४७।२०७      |
| मानस्तम्मविक्रोकनादवनती        | १८।५१।२५९  | यत्पादनीलांशुमहाप्रभाभि      | 413184          |
| मनुष्यं सस्य कर्मभूमिरुचिती    | 1411011194 | यत्र च प्रतिमायात            | ३।४६।२६         |
| मायाभास्त्रवहेतुरित्यमिहिता    | १५।४२।१८२  | यत्र साररहिता न घरित्री      | - १३।२११५३      |
| मायार्मकं प्रथमकल्पपति         | १७।७२।२३९  | यत्रामलस्फाटिककूटकोटि        | 415180          |
| मित्रमेस्य सक्तेन्द्रमन्द्रो   | १३।६५।१६४  | यत्राकुलीनाः सततं हि तारा    | ५११३१४८         |
| मिष्यात्वामावाविरति            | १५।६२।१८६  | यत्राङ्गनानां बदनारविम्दे    | १२।१२।१४५       |
| मिष्यात्वयोगाविरतिप्रमादैः     | १२।५२।१५०  | यत्राम्बरा च्छरफटिकाश्म      | शरणाप           |
|                                |            | यत्रात्तघौतासिमयूखरेखा       | १२।४।१४३        |
| मिन्याखेन सदा विनूद            | १५।१४५।२०६ | यत्रोल्लसत्कुण्डलपद्म        | शश्हाप          |
| मिच्यात्वेन सदाविकप्त          | १४।११४।१९८ | यत्तमोऽह्नि दिननायभयेन       | १३।४९।१६१       |
| मीकितानि कमलाभ्यप              | १३।४४।१६०  | यलतोऽपि रचितापि रमण्या       | १३ ६८ १६४       |
| मुकुलीकृतहस्तपल्लवा सौ         | १७।१०५।२४५ | यत्नेनापि विशोषणा            | १५।९८।१९५       |
| मुनिपतिमवलोक्य सुप्रतिष्ठं     | १३।८२।१६७  | यत्सौधकुडपेषु विलम्बमाना     | शरकार           |
| मुनिवास्यमञ्जूतमचिन्त्य        | १६।१२।२१९  | यथा यथायुर्गलति क्षणेन       | १०१३५११२३       |
| मुनिविरह्युचा सर्ग स्विचित्ताव | १११५३।१३९  | यवागमं शून्यगृहादिकेषु       | १५।१३५।२०३      |
| मुनीवनरैः संसुतिकारण           | १५।८१।१९१  | बषा पश्चि श्रेयसि वर्तते     | २।२५।१६         |
| मूच्छीमपास्य द्रणदुः जजातां    | ८।३१।१०६   | यथाबस्कथ्यमानानि             | ३।१२।२३         |
| मूर्घानमानतमुदस्य              | RICOIX     | यथा न नक्षत्रमुदोक्यते       | १०१६५११२७       |
| मूलं बन्धादिदोयस्य             | ३।३३ २५    | यथावदापृच्छच ततः             | १०/८/११९        |
| मृगकुलमपहाय तं नगेन्द्रं       | ११।४।१३२   | यधोक्तमार्गेण सुदुश्चरं परं  | १०।५८।१२६       |
| मृगविद्विषं नवनृणास्त्रीवे     | 4164146    | यदि निदससि संयमोन्नताद्रौ    | 4412417         |
| मृतमृगपतिषाक्त्या मदान्धैः     | ११।५७।१४०  | यदि बेल्सि विषत्स्व तं       | rikmise         |
| मृत्युमासाच कालेन              | ३१६९१२८    | बदि च स्वयि तस्य बन्धुबृद्धि | *Idelst         |
| मृदुतामुपयाति बह्निना          | ७।३६।८०    | यवृष्ट्या यान्तमुदीक्य       | १२१२३११४६       |
| मृदुना सहितं सनातने            | ७१२९१७९    | यद्गोपुराब स्थितसालमञ्जी     | difeira         |
| मृदुनैव विभिन्नते क्रमात्      | 9112510    | यद्वनत्रसंस्थामनवाप्य        | 4170140         |
| मौर्वीनिनावावितरेतराणां        | 612/605    | यमी तनूबामनुकिष्य पद्धति     | *****           |

| यस्ताद्धं मृत्रपति मृत्रराव    | 4144187        | मोद्धं दिया सह वियस्त्रवि      | 4134144              |  |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--|
| बस्य विविजये भूरि              | श्रीपटाक्ष     | मोबा विरेतुः धरपूरिताङ्गा      | ११२९१०६              |  |
| बस्य पर्भावतारे भू             | 3148184        | बोऽन्युब्रुतो दुरितकञ्चनतो     | \$ \$ 1 € 01 \$ X \$ |  |
| स्य पापरवशक्या                 | 6140198        | यो मूकमानो धनमात्म             | १५।३५।१८१            |  |
| <b>मस्याकम्बर</b> णारम्भा      | 3144140        | मो बौबनक्षेत्रिलवैकपची         | १२१२२११४६            |  |
| बस्यां निसीचे गृहवीचिकाणां     | शक्षाह         | पोऽवरिष्ट भृवि कम्यकां         | टारटार३              |  |
| यस्यां गवाक्षान्तरसंप्रविष्टां | 113414         | यो वाञ्चितानेकफल               | \$1X\$10             |  |
| यस्यां गवाचान्तर               | शरटाप          | यो विवेकरहितो यवृष्ट्या        | टा३रा९३              |  |
| यस्या गृहालिन्दकमागमाजां       | १।२५।५         | यौवनो इतपु किन्यसुन्द री       | टाप्रार्७            |  |
| यस्यां भरकतच्छाया              | ३१४९१२६        | *                              |                      |  |
| यस्मिन्महात्मन्यमलस्यभावे      | शक्राइ         | रक्तरामविवशीकृतचित्ताः         | १३।५३।१६२            |  |
| यस्मिन्नहीनवपुरप्यमुजङ्ग       | १७।७५।२३०      | रक्ताक्षोकतरोमूंले             | 114121               |  |
| यस्मिन्सदास्ति मुरजेषु         | १७१६१२२८       | रक्षन् शरेम्यः पतिमात्मगात्रैः | श्वाप्रवाश्व         |  |
| यस्मिन्विमानखितामल             | १७।१४।२३०      | रक्षा परा समभित्राञ्चित        | ६।५०।७१              |  |
| यस्मिन्प्रसूते वबुधे कुलश्री   | १२।२०।१८       | रक्षितुर्भ वनमण्डसस्य मे       | 6001100              |  |
| यस्तीक्ष्णवर्त्यतृणकण्टक       | १५१११९११९९     | रजनिषु हिममास्तो बबाधे         | १११६०११४०            |  |
| यं कलाधरमिवाभिनबोत्यं          | १३।१९।१५६      | रजनीय यत्र सदनाग्रमुवी         | 41३८14९              |  |
| यं च स्वयं ज्वलनजट्युपगम्य     | ६।५६।७२        | रजोवितानैर्नयकाशशुद्धैः        | ९।६।१०३              |  |
| यं प्राप्य रेजुरमलं नरनाव      | १६।२२।२३२      | रतिविनाशनमन्यजनारति            | १५।३४।१८१            |  |
| याञ्चा प्राणिवधादिवोष          | १५११०८।१९७     | रत्नसाक्त्रभाषालै              | FIRRIBE              |  |
| यातेषु केषुचिदहःस्वय           | <b>418143</b>  | रत्नाकरैर्यः समतीत             | १।९।२                |  |
| याते गुरौ श्रेयसि तद्वियोगर्ज  | रा३५११७        | रत्नानां वियति सुरेन्द्र       | १४।३४।१७३            |  |
| याचिष्ठिता कोटिसहस्र           | <b>F12813</b>  | रवजक्रभयस्य चीत्कृतं           | ७।८८।८६              |  |
| यानात्ससंभ्रममुमा              | ६।५।६४         | रववाजिसुराभिषातजः              | ७।६४।८४              |  |
| <b>या</b> न्तमस्तमपहाय         | १३।३७।१५९      | रवेन तस्याभिमुखं स गत्वा       | ९।५६।११०             |  |
| यान्तं तदाचरितमाचरितुं         | RICSIR         | रराज जूडामणिवत् त्रिलोक्या     | . १८। <b>३३।</b> २५५ |  |
| यावन्न पक्षयुगलं               | १३१७८।१६६      | रविमण्डलं विमलरत्नमुवि         | ५१४३१५३              |  |
| याविन्नवादी मदवारणस्य          | ९११२११०४       | रश्मिजालमुदयान्तरितस्य         | १३।५६।१६२            |  |
| या सुपापवलितीवरसीर्घ           | १३।८।१५४       | रागस्य प्रश्नमाय कर्मसमिते     | १५।१३१।२०२           |  |
| युक्तयु सम्बुरगाः              | 219913         | रागं दृशोर्वपृषि कल्पमनेक      | EJA0180              |  |
| युक्तमेव भवतोरसंसयम्           | 614190         | रागिणः न सलु सिष्यति           | १३।५९।१६३            |  |
| युक्तसञ्ज्ञ मंसबेक्य दुर्जनः   | 5717513        | रागी बज्जाति कर्माणि           | 3180124              |  |
| युक्तारमपक्षयक्रमर्वतयैय       | <b>६।५२।७१</b> | राजा समैत्यानतमादरेण           | 4166140              |  |
| युविसहीनमिति कर्तु             | 6717913        | राज्यांचयं बीविवयाय रत्वा      | १०१८९११३१            |  |
| वे कीचाका इन्त्रियाच्य         | १५१२३११७९      | रामाविभूषणमणित्रकरांशुकास      | \$61\$01242          |  |
| यो प्रासिर्वसमम्हेन्दु         | १६६११६१४       | रिपुरिनपुष्ठस्य पुराभवेऽसवत्   | 412 (2144            |  |

ſ

| रम्बन् विश्रो दश नवाम्बुद      | १७१०४।२४०  | वररत्नमधी विश्वप्रमास्यां       | \$ 101 \$ 4 2 1 2 X E  |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|
| स्डबं खयहनाम्यकारितं <b>व</b>  | 2143190    | वरवाङ्गयेन तपसा च               | \$ 218.815 £           |
| क्यस्पन्नी वर्णवन्त्री रसश्च   | १५।१८।१७८  | वर्द्धमानचरित्रं यः             | १८।१०३।२६८             |
| रूपं यौषनमायुरसन्त्रयो         | १५।९०।१९३  | बल्लभं स्वमपहाय सुरक्ता         | \$ \$18416 2 b         |
| रेजे वरं सहजरम्यतया            | १७१२६।२३२  | वस्लमं प्रयोगनामयान्तरे         | SISAISS                |
| रेजिरे तक्वम्बाद               | ३।५९।२७    | वल्लभं समवलोक्य सवोषं           | 43 81 co 18 EX         |
| रौष्ये गिरौ धनदरिवत            | ६१६९१७५    | वसुनन्दकुपाणपाणिभिः             | ७१७७१८५                |
| रौप्यो निरिस्तत्र नमस्वराणां   | १२।२।१४३   | बहति को हृदयेन भवद्गुणान्       | १८।६८।२६२              |
| _                              |            | वाचमेवमाभिषाय सस्फुरां          | टा२५।९२                |
| ₹                              |            | वाद्यामां तत्रपनरम्धनद          | १४।३१।१७२              |
| <del>लक्</del> मीप्रतापबलकोर्य | ६।८।६४     | वामाधिमादाय करेण गाढ            | ९।२६।१०६               |
| रूप्पीर्मुसे हृवि घृति         | १७।५१।२३६  | वारणे कलकलाकुलीकृते             | 619813                 |
| लम्ने गुरौ शुभविने             | ११६०।११    | वारुणीरतमुदीक्य पतङ्गं          | १३।३५।१५८              |
| स्रतास्ये नम्दनकाननाम्ते       | १२।३०।१४७  | विकसितेऽभिनवेऽपि महोत्पले       | १८।७३।२६३              |
| ललनामु <b>साम्बु</b> रहगम्बदहो | ५१४२।५३    | विकिरन्नवपारिजातगम्त्रं         | १७।१२३।२४७             |
| ललितेन विलासिनी जनेन           | ४।२७।३६    | विकृति भजते न जानुचित्          | ' ७१२५१७८              |
| कीकां महोत्पलमपास्य            | १७।१२।२३०  | विक्षिपन्कुमुदकेसररेणून्        | १३।६६।१६४              |
| कुलाव मौर्वीभिरमा शिरांसि      | ९।५२।१०९   | विगतहानि दिवानिशमुज्ज्वलं       | १८।५६।२६०              |
| <b>कोकजीवनकरस्थितियुक्तं</b>   | १३।२०।१५६  | विगतभूषण वेषपरिग्रहं            | १८।७२।२६३              |
| कोकस्याय यथा जिनोदित           | १५।९९।१९५  | विगाह्यमाना युगपच्यतस्रो        | १२।२१।२४६              |
| लोकाचिकां नमिकुल               | ६१४११६९    | विगलन्मदवारिनिर्शरा             | ७।६६।८४                |
| कोकानामिति स मनोरमा            | १४।३५।१७३  | विचार्यं कार्यान्तरमित्युदारधीः | १०१६९११२८              |
| कोचनोद्गतविचानकप्रभा           | ४१।०६।८    | विषित्रमणिरहिमिम                | ४।९३।४५                |
| कोहजालम्हिनील                  | 6194196    | विजयस्य च सिंहवाहिनी            | ७।५२।०२<br>७।५८।८३     |
| लीकान्तिकाम रैरेत्य            | शहपारट     | विजितान्यनरेश्वरोऽपि राजन्      |                        |
|                                |            | विजिताखिरुभृतको                 | ४।४२।३८                |
| बक्षसि वियमुदीस्य              | १३।१४।१५५  | विज्ञाय मोक्षपयमित्यय           | 818818                 |
| वनसा परुषेण वर्षते             | , ७।२२।७८  | विद्रालितवदनं तमुब्द्रिकान्ते   | १५।१९३।२१६             |
| बज्रभूषितकरो भूवि राजा         | १३।१३।१५५  | विदार्य नाराचपरम्पराज्ञिः       | <b>8 F 5 10 9 15 9</b> |
| वजासारमियमेव मद्रपुः           | 61051800   | विचा मया प्रपठितेत्यसनाह्वयेन   | 61001645               |
| वटवृक्षमधैकवा महान्तं          | १७।९५।२४३  | विद्याप्रभावरिवताद्भुत          | १८।४०५।२६८             |
| वदन्ति जात्यादिमवाभिमान        | १५।८६।१९२  |                                 | EIRIER                 |
| वदन्ति दैवस्य सरायसंयमं        | ESTIBOLL I | विद्याविकप्तहृदयः शरणातुराणां   | ६१३०१६८                |
| वनात्परा वज्रमयी नभस्तले       |            | विद्यानुभावेन परेण केल्यां      | १२।६।१४३               |
|                                | १८।१६।२५२  | वियुल्लतेवाभिनवाम्बुवाहं        | \$1xx10                |
| वपुरावषद्विविषमाशु             | 28515158   | विषाय पूजां महतीं जिनानां       | ५।२५१५०                |
| वपुरस्य पुरा विवृत्य जुष्टं    | ४।१७।३५    | विधिवत्प्रजागरिवतर्क            | १ ६।२४।२२१             |

### पवानुकमणी

| विश्वविति जिनेन्द्रव्           | 2412473784 | व्यहरमानिवि दूरापुत्तमं        | chance         |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| विनयप्रवासिकतं स्वा             | कार्य १ एक | कार्यन सम्बन्धनपुर:सराणि       | ११६७११२        |
| विविषय र्वातिकारेण विका         | 4164146    |                                |                |
| विनिर्मसस्यतिकरत्नभूमी          | SISAIR     | Ħ                              |                |
| विविवृत्य बदि प्रयामि पश्यात्   | ALEGIAS    | शकसय सार् मार्ववेग मार्ग       | ttivtit \$2    |
| विनिहितवपुरेकपार्श्ववृत्या      | १११५४११३९  | सकाक्या प्रशिविमं पमयोऽनुस्पैः | १७।९३।२४३      |
| विन्यस्य वियमच तत्र पुत्रमुख्ये | १४।१२।१६९  | शच्या घृतं कर्युमेच तमञ्ज      | ****           |
| विफलयति मनोरवांस्तवेदं          | 41971224   | शतायुषः शतुशतायुषीर्षः         | 21401222       |
| विभान्ति यस्या विशिसा           | \$1381X    | शवरतद्भवयः परेरजन्याद्         | 24184148       |
| विमलाविना निवृत्य नायः          | १७।१०३।२४४ | श्वारत वचमावता भवन्तं          | 21124123       |
| विमकाशयं तमुपगम्य               | १६१६०१२२६  | धामविरहितगानसो निसर्गात्       | 11111137       |
| विमलेतरया दृशैव राज्ञो          | VI3 \$130  | वाससंपदा स्थितभूपेत्य          | १६।५७।२२५      |
| विरचितपटमण्डपोपकार्या<br>-      | ७।९२।८७    | चरकताङ्देर्प तुरङ्गवर्यो       | 20810818       |
| विरलाः कियन्त इह सन्ति          | १६।१७।२२०  | वारणं कं प्रपचेऽहं             | इ।१०५।३१       |
| बिरला भवन्ति मुनयोज्य           | १६।१६।२२०  | शरदम्बरद्युतिमुखा बपुषा        | ५।६३।५५        |
| विराजिता द्वारघनप्रवेश          | £10919     | <b>भरवुदुपतिरिमश्रीमुवा</b>    | ११।७१।१४२      |
| विललाप कृताकन्दी                | ३।१०२।३१   | वान्तपुष्वप्रदीषस्य            | ३।१०३।३१       |
| विरुपति करणं कुतार्तनादः        | 24125123   | <b>बारवाम्बरसमञ्</b> तिर्महा   | 61981600       |
| विलासिनीय दत्रसरोस्ह(सव         | रापशाहर    | बालायाममळवचां वरायुधाना        | १४।१६।१७०      |
| विवर्षयम् ज्ञातिकुमुद्धतीमुदं   | २१४५११८    | घालीना विलयनमामकोद्रवाणा       | १४।२७।१७२      |
| विविधानि समन्ततस्य तेषां        | १८।२६।२५४  | मासदोऽपि चतुरम्बुविवेला        | १३।२५।१५७      |
| विवृत्तहस्तोर्ज्ञातशीकरौर्यः    | ९।२८।१०६   | विधिलीचकार परिस्मावतः          | 4197149        |
| विशवनोधमयं परमं सुखं            | 121001347  | विक्तीमुखांस्तस्य कुलाव        | ९१५७११०        |
| विश्वाणितं न मुवि केनचिदा       | ११६३।११    | शिवसुखमपुनर्भवं विवाधं         | 281741830      |
| विवासलोद्रेककरालभोगा            | 415180     | शिधिराणने बहिरखेत              | १६।३०।२२१      |
| विद्वाय सर्वानितराम्बकादीन्     | 41919319   | चीतकरिप करस्तुहिनाको           | 231481848      |
| विहायसा कविचदुपेत्य देव         | 4199160    | वृद्धपन्दनस्यागमविद्भि .       | 841441850      |
| बीबीनामुमयविमावयोस्ततः          | १८१२।२५१   | गुभागुयं कर्मकलं समस्तुत       | १०१३८।१२४      |
| वेमेन मन्दरमवापुरमा             | १७१७८।२४०  | मुक्तप्रहारेण पक्षोः पतन्तं    | <b>XICSIXX</b> |
| वेखवयोरन्यतरं नराजा             | १५।१८३।२१४ | शुष्यता गुणगणा न केवलं         | 612163         |
| वैरान्यादियायेन शुद्धमनसस्      | १५।१२४।२०० | धमक्तक विकाषिता जिला जुन       | MISSICH        |
| वैशासमासस्य तिस्यापन            | १७।१२९।२४८ | श्रित्वा धीनं वतमनुपमं         | ALTHAL         |
| व्यानय मनतः कवायवोषान्          | 111781744  | बियं विक्रोकी विक्रकायमाना     | रारार          |
| व्यपेत्रकेष्यः प्रतिपद्म भारति  | 14164171X  | मीः स्थिता मींय परातिकाविनी    | SIFFIS         |
| म्मवेखवाको सुनिरस्तकोको         | १२१६८।१५२  | नीहीं पृतिस्य सम्मा य बसा य    | १ वास्कान्य    |
| क्याचित्र्या <b>च्याच्या</b> चे | 191521254  | बीयसमय सहामियासी               | <b>*******</b> |

|                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 444           |  |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| बीमांस्तीर्पकृतामाचः               | ३१५०।२६         | सत्वरं जवमितानिषिष्ठिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | टास्टार          |  |
| बीमानबेह भरते स्वयमस्ति            | १७।१।२२७        | सत्स्वप्नैनिगदितचक्रवतिरुक्ष्मीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१४१३११६</b> ८ |  |
| श्रीमानागमनस्य कारणमिति            | ५।११४।६२        | सदनाग्रकग्नहरिनीलक्षां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५१४११५३          |  |
| श्री बीर यद्यय बची रुचिरं न ते स   | यात् १७।८५।२४२  | सदनागनिबद्धनीलमासां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AL OIZA          |  |
| श्रुतमिद्धमप्यफलमेव                | १६।१०।२१९       | सबनग्रमतोऽङ्गनाजनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७१६२१८३          |  |
| भुतवारिषि द्वयधिकपंषित             | १६।२१।२२०       | सवा कषायांचिकता परेषां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५।४०।१८२        |  |
| श्रुतस्य सारार्थमिवात्तरूपं        | १२।४१।१४९       | सदान्तराद्रेषु घरासु वर्षणाद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १०।२०।१२०        |  |
| श्रुत्वाय खेचरपतेर्दुहितुः प्रवानं | ६।२३।६७         | सदृषाः सुदृषाः स्वयंत्रभायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4120८1६१         |  |
| श्रुत्वा तदीयवचनं सभयावनीचे        | ९।९४।११५        | सद्दृष्टिसज्ज्ञानतपश्चरित्रै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १२।५३।१५०        |  |
| श्रेणीमपाचीं रयनूपुराक्यं          | 41१०१1६०        | सखो विनिद्र कमलेक्षणया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३१७९११६६        |  |
| बंध्यामपाच्यामय तत्र हैम           | १२।९।१४४        | सद्वृत्तः सकलकलाघरो विज्ञन्वन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १४।९११६९         |  |
| श्रेण्यामपाच्यामलकाभिधाना          | ५।७।४७          | सद्वेदनीयं शुभयुक्तमायुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५।७९।१९१        |  |
| स्वेतातपत्राणि नरेश्वराणां         | ९।१५।१०४        | स निविष्यतदभ्यर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३।७१२३           |  |
| स्वेतमानुरकृताशु विनाशं            | १३।६०।१६३       | स निशम्य तस्य वचनेन तदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५।७२।५७          |  |
|                                    |                 | सन्मार्गाच्यवनविशिष्टनिर्जरार्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५।१०२।१९६       |  |
| 4                                  |                 | सम्नियम्य घनमातमगुणीचै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३।३१।१५८        |  |
| षट्कर्मजीवनोपायैः                  | ३।५५।२७         | सन्व्ययाप्यनुपतः क्रमगामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १३१४५११६०        |  |
| षट्खण्डं कतिपय वासरे रतूनैः        | १४।२३।१७१       | स पक्मलासं ललितभ्र सस्मयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | राटा१४           |  |
| षडिन्द्रियाणां विषयप्रभेदान्       | १५१६३।१८६       | सपि वपुरवाप्य हुण्डसंस्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ११।७।१३३         |  |
| Ħ                                  |                 | स पदेव्यजन्तुवधकेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६।२७।२२१        |  |
| स एव षम्यो रथनूपुरेश्वरो           | १०।३३।१२३       | सप्तसागरसंख्यात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३१८९१३०          |  |
| सकल: शशीव विमलं गगनं               | <b>पापराप</b> ४ | सप्तोदिषसमं कालं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३१९५१३०          |  |
| सकलतुंषु यत्र शालिवप्रा            | ४।२।३३          | सकलं च जन्म सलु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६१४१२१८         |  |
| सकलावनीशमुकुटाग्रमणी               | 418414३         | स बहुश्रुतेष्वय जिनेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६।४२।२२३        |  |
| सकलेन्द्रियशक्तिसम्प्रदायं         | ४।१८।३५         | स भारतार्वं परिसम्मितैदिनैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०।५।११८         |  |
| स कदाचिदुक्षणीय वीक्षणीयं          | ४।२९।३६         | स भूपतीनां च नमोविकक्किनां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०।१३।११९        |  |
| स क्रूरोऽपि मुनेविक्यात्           | ३।३९।२५         | समकारयन्त परिस्तावलयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५।४४।५३          |  |
| स चन्दनस्थासकवत्सुखाय              | १२।३५।१४८       | समभावयमव पदार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६।३६।२२२        |  |
| सचेतनः स्थातुमिहोत्सहेत को         | १०।४१।१२४       | समग्रपञ्चेन्द्रियशक्तिसंयुतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०।५२।१२६        |  |
| स जनान्तमैक्षत मृगाधिपतेः          | 4160146         | समभावयत्पि जिनेन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६।३३।२२२        |  |
| सजलनयनेवृ द्ववातैर्भवस्थिति        | १०।८६।१३०       | समभूदरातिकमलालयया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4144144          |  |
| स बीवितान्ते विधिवहि विज्ञः        | १३।८३।१६७       | समन्ततो दृष्टिबिवाम्निरेखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91691888         |  |
| स तपे तपोभिरभिसूर्य                | १६।२८।२२१       | समन्यितोऽप्युज्ज्बलबर्णकोभया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रापरार०          |  |
| सलरङ्गमिबास्वसम्भदा                | 0169160         | समरे ननु बक्रवर्तिनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७।५३।८२          |  |
| सतां भियः काञ्चनकृटकोटिषु          | राष्ट्राक       | समागमाः सापगमा विभूतयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०१४५।१२५        |  |
| सिकालमिप्च्य जिनाना                | १शिरशार्पट      | समीपगैरप्यविभाव्यमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11161104         |  |
|                                    |                 | and the state of t | Michael          |  |

### पद्यानुकमकी

|                                 | नवायुव      | in at i                            | 1.22           |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|
| तपुषेत्व निसर्वतः शुची          | 701710      | सहक्षेत्र वसं क्यापि               | \$18+4188      |
| व्यूपसम्ब निर्द जिन तावकी       | 12411741    | सम्बद्धिम मिर्नुनी करेतं           | salion lass    |
| त्रमुद्धविष्यामि कर्षे निमम्न   | १२।इ२।१५२   | सहनम्बनः विग्यमगास्य               | १६।२०।२२०      |
| तम्पदं धनपतिरमदानां             | 23121144    | सहसा वक्तेम वस्लगायाः              | X125156        |
| प्रम्यक्त्रसम्भग्ना कुल         | 4188144     | सहसैव परं क्षमापरो                 | 0125160        |
| सम्यक्तं स्यात् सञ्बरितं        | १५११०११७७   | संकल्प एकअवनाविकवोषरो यः           | 64184314-3     |
| प्रम्यक्तवसुद्धिविनयाधिकत्वं    | १५।४६।१८३   | संबो बर्ब: केवली च खुतं मत्        | १५।२९।१८०      |
| प्रम्ययोगविनिग्रहो निगदितो      | १५।८३।१९२   | संबर्गित परिसो दवानलं              | 6147140        |
| सम्यग्द्रिक्यासकस्य विरतः       | १५।१६६।२११  | संवाता नव निषयः कुवेरकसम्याः       | १४।२०।१७१      |
| सम्बत्सरे दशनवोत्तरवर्षयुक्ते   | १८।१०४।२६८  | संतृप्तिनं च विवयीनियेग्यमानैः     | \$213£1\$@X    |
| सरसाः समुन्नतत्त्या सहिताः      | ५।३३।५१     | संबाय बेगेन कर प्रभावा             | 41441888       |
| सरभसपरिरम्भणेन भग्नो            | ११।२०।१३४   | संपत्तिस्तडिदिव चञ्चला समया        | १४।४९।१७५      |
| परसी यत्र च शिरीषविवास्         | 4180143     | संप्राप्तसर्वातिवार्यं जिनेन्त्र   | १८।५३।२५९      |
| स रुवा वमन्तिव दवाग्निकणाम्     | 4124146     | संप्राप्स्यते न पुनरेव वपुःस्वरूपं | १७।९४।३४३      |
| सरोभिरुमीलितपच                  | 818313      | संफलीवजनमाणु सरागं                 | \$\$\$\$C184\$ |
| सरोवहिण्या शिशिरात्यये चिरात्   | २।५६।२०     | संभाष्य ताबिति महीपतिसेपराणां      | ६।१६।६५        |
| सर्वतो जयजयेतिसैनिकान्          | 2818313     | संभिन्नदत्त विवसेऽय                | 4120164        |
| सर्वर्तुप्रसब्फलानि सर्वकालं    | १४।२९।१७२   | संरम्भाद्यं रविन्तोऽच्टातिरिक्तं   | १५।२५।१७९      |
| सर्वर्तवोऽलंकृतसर्ववृक्षाः      | शावहाइ      | सॅरेजे समदवध्विकोलनेत्रैः          | १४११०११६९      |
| सर्वान् सस्वान् भिन्नजासीन्     | १५१२११७६    | संविषय तं मुनिपाँत                 | ११५६११०        |
| सर्वेषु सत्त्वेषु च भावनीया     | १९१६०११८६   | संबेगता सामुसमाधिवैयावृत्ति        | १५१४७।१८३      |
| सर्वेषामजीन स भाजनं गुणाना      | १४।८।१६९    | संसर्वतकरनिवयेन रुखदिक्क           | १४।१८।१७७      |
| सलिलराशिवियत्कनकाचल             | १८।६५।२६२   | संसारस्वितिचेतसा विचिन्त्य         | 181111194      |
| स वमन्मुदाश्रु शुचि तस्य        | १६।१४।२१९   | संसार: खलु कर्मकारणवशात्           | १५।९३।१९३      |
| स विकृत्य कवासहस्रभीमं          | १७।९६।२४३   | संसारस्थास्ते त्वनेक प्रकारा       | १५।७।१७७       |
| स विशासमृतिरवतीर्य दिवस्        | ५1५१1५४     | संस्थानषट्कं त्रिक्षरीरकाङ्गो      | १५।१८२।२१४     |
| स विस्मयं पश्यत एव तत्क्षणात्   | २।११।१४     | सागारिकोऽजुदातभेवभिन्नो            | १२।४८११५०      |
| स समादधे स्वयव भेदकृति          | १६१४०।२२३   | साधुकियाचारविषी जुगुप्सा           | १५।३७।१८१      |
| स संभ्रमं प्रत्युदितौ बलाच्युतौ | १ = १७२११२८ | साधुरम्य इव मूतिसंगमान्            | CIRTISY        |
| स संयुत्तः वोऽक्षमिः सहस्रैः    | 4128148     | त्ताच्यारमनः सद्घामेत्य पति        | १७।२७।२३२      |
| स सिद्धक्यैः सममावि मान         | \$ CIRIEYS  | सामको मदविचेतनोऽपि सन्             | 8713913        |
| स सुरैर्ममवान्कृतोरुपूषो        | रकारररार४६  | साम्राज्यमित्यमनुम्य चिरं          | १०१८३।१३०      |
| सस्पृहं विष्यनारीभिः            | \$15518-    | सार्वेन तस्य सार्थेन               | 7174174        |
| स स्वयं कथनिवारमपीर्थ           | PRIVAIS     | सालो विशासः स्फुरदंशुवासः          | 415120         |
| सहययणियि मृषा                   | 7455314     | नाम ज्ञामाक्षीक्य तमकंकीति         | RIGHTER        |
| सहजेन समन्वितस्य मर्तु          | १७११० । १४५ | सांसारिकी वृत्ति मबेरम कव्टां      | 121401242      |

| सुस्रमिक्मिति यस वात्मवृक्षमा      | ११।२१।११५      | स्तुत्वैवनिन्द्रः सुचिरं जिनेन्द्रं | १८।८२।२६४        |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|
| बुकाय सर्वत्र सवा घरीरिणां         | १०।१६।१२०      | स्तुत्वा तवित्यय सुराः पुनरासु      | <b>१७८८।२४२</b>  |
| सुवृत्ररत्नविरप्यव डाशयो           | १८।६२।२६१      | स्त्रीरागाविकवान् तेर्विरमधं        | १५१५७३१८५        |
| सुतं गृहीत्वा वजता सपोवनं          | रा३०११७        | स्यातुं निमेषार्धमपि प्रतीता        | १२।२९।१४७        |
| चुत्रवोषितोञ् <b>यनमिषीस्य</b>     | 4108144        | स्यितिहीनमिति प्रतीततस्या           | AIRSIBS          |
| सुतयोरणे मुनिनृपस्य                | १६।८।२१८       | स्थित्वाग्रतस्तस्य मुनेरदूरे        | १२।४५।१४९        |
| मुलरामिक्सत कलाः सकला              | 4148144        | स्विरसंगती विनयसारघनो               | 4180143          |
| सुतारया श्रीविजयस्य मानसं          | १०१७८।१२९      | स्बूणाकारे पुरे सोऽभूद्             | ३१७९१२९          |
| सुतयोः पुरतः प्रजापतिः             | 4515010        | स्वैयर्थिमेवासय भावनाः स्युः        | १५१५३।१८४        |
| सुतोऽकंकीतिः अपितारिकीर्तिः        | 412041६१       | स्निह्मति त्वयि गुवाधिके परं        | ८१५१९०           |
| सुतीर्धकत्वं सुभगो यशः स्यात्      | १५।१८४।२१४     | स्पर्काष्टकं पञ्च रसाः शरीर         | १५।१७९।२१३       |
| सुदुस्तरानाविदुरन्त                | 81518          | स्पृष्यते स दुरितेन न राज्ये        | १३।४४।१५७        |
| सुदुर्गिवारान्विविधान्विधिज्ञः     | \$1641884      | स्यात्सम्यक्तवं निर्मलं ज्ञानमेकं   | . १४।३।१७६       |
| सुनिवयलातिष्ठदसौ तदीये             | १२।१४।१४५      | स्यान्मात्सर्यं चान्तरायप्रदोषी     | १५।२६।१८०        |
| सुपयोधराः शफः लोलदृशः              | 4134147        | स्वच्छे कपोलफलके निशि               | १७।१९।२३१        |
| सुमनोऽन्वितमप्यपेतबोषं             | १८।६।२५०       | स्वं ज्यायसे सकलराज्य               | १५११९४।२१६       |
| सुरक्तसर्वप्रकृतिः प्रतापी         | 418६1४९        | स्बकुलोचितां जिनपतेर्मीहमां         | ५१६२१५५          |
| सुराजि यस्मिन्परिपाति मेविनी       | १०११८११२०      | स्वधामाभिः कुन्दवलावदातैः           | १२।८।१४४         |
| सुववीकृतासह्दयस्य                  | १६।१।२१९       | स्वप्नावलीफलमिति प्रियतो            | १७।४७।२३५        |
| सुविचार्य कृतादि कर्मणः            | ७।५२।८२        | स्वपादनम्रान् सचित्रस्य शिक्षया     | १०११४।११९        |
| सुवि विवश्यास्कलेषु पादपो          | १०।२४।१२१      | स्वपूर्वकृतकर्मणा च्युतिरुदीरिता    | १५।१६५।२११       |
| सुवशीकरणं घरीरिणां                 | ७१११७८         | स्वप्नान्सदस्यवनिपाय जनाद           | १७।४२।२३५        |
| सूक्ष्मक्रियासु प्रतिपातितेन       | १५।१५०।२०७     | स्वभुषत्रशेषं विरहादितानां          | २1401१९          |
| सूर्वांशवो निपतिता भुवनोदरेषु      | 801861586      | स्वमतार्थसिद्धिमभिनीक्य             | १६।६१।२२६        |
| सुजन्ति राचावपि यत्र               | शक्राह         | स्वमितः कयं व्यपनवामि               | १६।३७।२२२        |
| सेनामम प्रमुवितां प्रधनागमस्य      | RIARIRS        | स्वमातृसंकल्पवशीकृतेन               | १०।७७।१२९        |
| सौषगोपानसीलम्न                     | \$185152       | स्वयं परिच्छेलुमपारयन्नयं           | 6-2103102        |
| सौधर्मकल्पमय धर्मफलेन              | १११६४।१४१      | स्वमपि स्वकीयमपलील्य                | १६।३८।२२३        |
| सीवर्मकल्पादवतीर्य पुत्रः          | १२।१८।१४६      | स्वयंप्रभामनुषरणार्थमुखतां          | १०१८७११३०        |
| सौधे सुधाधवलिते मृदु               | \$01501558     | स्वयमाददे निजमनोऽभिमतं              | <b>पाइवाप्</b> प |
| सीन्दर्गवीवननवीदम                  | <b>LIEAISS</b> | स्वयमेव कि हरियदेन बमी              | ५१७०१५६          |
| सौम्याकृतिः कस्त्वमनन्यसाम्य       | 41991६०        | स्वर्गसौस्यमनुभूय स देव:            | 191961844        |
| सीम्याविद्यकुलालयकवदयो             | १५।१८९।२१५     | स्वपदित्य तयोरासी                   | 9150150          |
| सौवर्णं सदनपरिष्छवं विवित्रं       | १४।३०।१७२      | स्वसदृशानवगम्य सर्वसस्वान्          | \$ \$1301235     |
| स्कन्माः प्रोक्ता वधाधनन्तप्रदेशैः | १५११९।१७८      | स्वसौरभामोदितसर्वदिङ्मुखं           | सापरादक          |
| स्तक्षमुत्सनति कि म मूसदः          | CIYCIPE        | स्वस्तिमत्यां पुरि श्रीमान्         | २१९६१३०          |
|                                    |                |                                     |                  |

. .

|                                        | पनार्              | ्राज्य जा ।<br>जन्म जा ।           | 264                |  |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--|
| स्वकृतं विनिन्यपुरन्यसमे               | <b>पाप</b> कार्याप | विद्वातर्गित् मास्ति किञ्चित्रमान् | ? <b>?!</b> ₹!?₹₩~ |  |
| स्वदूरवक्तरकाष्ट्रमतेन निर्ध           | \$418 + X1294      | हिराक्षाची बीक्य समस्तपद्मिनी      | २१५३११९            |  |
| स्वास्याली अवतां हिताय परमी            | 2412001244         | हिसम्पंपाबादिशकी सुन्नावहां        | राषदार•            |  |
| स्वामिनं सुद्वयमिष्टसेवकं              | 614-14-            | हिंसामृतस्तेय रितन्यवाय            | १५।५२।१८४          |  |
| स्वेदाईनिर्म लतनु पति विभिवतेन         | 5715417            | हिसानुतस्तेयवयूग्यवाच              | १२1401840          |  |
| ₹                                      |                    | हिंसानुतस्तेयपरिग्रहेक             | १५।१४३।२०६         |  |
| हतमानुवास्थिपरिपाण्डुरितं <sup>°</sup> | 4168146            | हिंसादिषु स्फुटमिहैव               | 841451864          |  |
| हत्या बातिचतुष्टयं हलघरो               | \$01901138         | हुतभुजि परितापयन्ति चण्डा          | 681601833          |  |
| हत्वैवं हमकम्बरं निजरिपुं              | ९ १०२।११७          | <b>ह्तकर्ममलानुदङ्गुखे</b> न       | <b>१७।११४।२४६</b>  |  |
| हरिकरिशयुपुण्डरीकक क्                  | ११।१४।१३३          | ह्दयतो भवता सुनिराकृतः             | 121441447          |  |
| हरिणानपि बेगशालिनो                     | ७।१७।७७            | हे सेवराः खुतमिदं नमु कि           | <b>4124140</b>     |  |
| <b>हरे</b> वदी ची सवसन्तना यकां        | 29917188           | हेतीनां निबहमनेकनेदिभन्नं          | <b>१४१३३११७२</b>   |  |
| हर्म्याग्रशिकारानद                     | ३।४५।२६            | हेमशास्त्रवितामकरत्न               | १३।११५४            |  |
| हा स्वर्गविश्रमोपेत                    | ३११०४।३१           | हैमे दितीयमणिपीठतले                | १८।३२।२५५          |  |
|                                        |                    |                                    |                    |  |

## त्रतविधि

## सर्ग १६ : क्लोक ४६ : एच्ड २२४

### कनकावलीं परिसमाप्य विविवदिष रत्नमालिकास्। सिह्नविलसितमुपावसदप्युरुमुक्तये तदनु मीक्तिकावलीम् ॥१६।४६॥

१. सुरकावकी

इस ब्रहमें २५ उपबास और ९ पारणाएँ होती हैं । उनका क्रम यह है—एक उपबास एक पारणा, दो उपबास एक पारणा, तीन उपबास एक पारणा, चार उपबास एक पारणा, पौच उपवास एक पारणा, चार उपबास एक पारणा, तीन उपबास एक पारणा, दो उपवास एक वारणा और एक उपबास एक पारणा। यह ब्रह वौतीस विनयें पूर्ण होता है।

२. सिहमिक्तीवितवत

सिंहनिक्कीडिक बर्तक जनम्य, मध्यम और उत्कृष्टकी अपेक्षा तीन भेव हैं। जनम्यमें ६० उपवास और २० पारणाएँ होती हैं। यह बत ८० दिनमें पूर्ण होता है। मध्यममें एक सो त्रेपन उपवास और तेतीस पारणाएँ होती हैं। यह बत एक सौ छियासी दिनमें पूर्ण होता है। उत्कृष्टमें वार सौ छियानवे उपवास और इकसठ पारणाएँ होती हैं। इस प्रतमें कल्पना यह है कि जिस प्रकार सिंह किसी पर्वत पर कमसे उपर वढ़ता है और फिर कमसे नीचे उतरता है उसी प्रकार इस बतमें मुनि तपक्षपी पर्वतके शिकारपर कमसे वढ़ता है और कमसे उतरता है। इसके उपवास और पारणाकी विधि निम्नलिखित यम्त्रोंसे स्पष्ट की जाती है। नीचेकी पंक्तिसे उपवास और उमरकी पंक्तिसे जिसमें एकका अंक लिखा है पारणा समझना चाहिये।

जवन्य सिंहणिकोडित सतका यन्त्र---

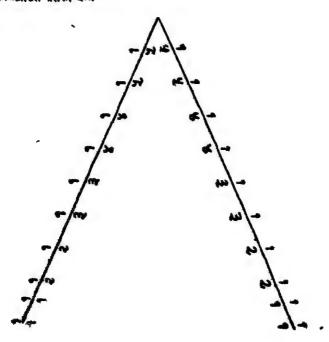

 $\tilde{\ell}_{\chi}$ 

men finification unu un

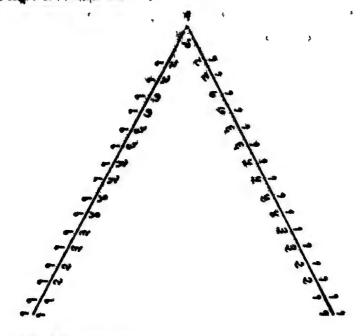

उरकृष्ट सिद्धिकोडित सतका वन्त्र

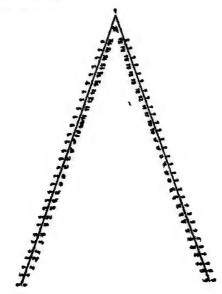

प्रमासकी

एंट इसमें ३० छनवास और १० पारवाएँ होती हैं सभा ४० बिनमें पूर्व होता है। जनवासका क्रम इस सुवार है--- एक उपवास एक पारणा, वो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, नार उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, वो उपवास एक पारणा, वो उपवास एक पारणा ।

इस व्रतकी दूसरी विधि हरिवंश पुराणमें इस प्रकार बतलाई है—एक बेला एक पारणा, एक बेला एक पारणा—इस क्रमसे दस बेला दस पारणा, फिर एक उपबास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, बार उपवास एक पारणा, इस क्रमसे सोलह उपवास तक बढ़ाना चाहिये। फिर एक बेला एक पारणा इस क्रमसे तीस बेला तीस पारणा, फिर बोडबीके सोलह उपवास एक पारणा, पन्द्रह उपवास एक पारणा इस क्रमसे एक उपवास एक पारणा तक आना चाहिये। फिर एक बेला एक पारणाके क्रम-से बारह बेला बारह पारणाएँ। तत्वरहवात् नीचेकी चार बेला और बार पारणाएँ करना चाहिये। इस प्रकार यह व्रत एक वर्ष, तीन माह और बाईस दिनमें पूर्ण होता है। इसमें सब मिलाकर तीन सी चौरासी उपवास और बठासी पारणाएँ होती है।

### कतकावली

इस दतमें चार सी चौतीस उपवास और अठासी पारणाएँ होती है। इनका क्रम इस प्रकार है— एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा आदि। इस द्रतके उपवास और पारणाओं की संख्या निम्निलिखित यन्त्रसे समझना चाहिये। ऊपरकी पंक्तिसे उपवासोंकी और नीचेकी पंक्तिसें पारणाओं की संख्या लेना चाहिये—

## व्यक्तिवाचक शब्द संप्रह

श्री वर्धमानपरित्रमें आये हुए व्यक्तिवायक क्षत्र्योंका संत्रह तीचे दिया वा रहा है। सन्दोंके कार्ये दिये हुए तीन अंकोंने पहला अंक सर्गका, दूसरा श्लोक का और तीखरा पूष्टका सूचक है। एक नामका एक ही बार संकलन किया गया है।

अकम्पन = एक विद्याधर १ ३७।६९ अकम्पन = एक विद्याघर योद्या राइराहरह अग्निमित्र = गौतम और कौशिकाका पुत्र ( अग्निसह का जीव ) 3197130 अग्निसह - अग्निभृति और गौतमीका पुत्र ३।८७।२९ अग्निभूति = श्वेतविका नगरीका एक ब्राह्मण ३१८६१२९ अच्युत - त्रिपृष्ठ SOIRISS अनिरुद्ध = विश्वनन्दीका एक कृतज्ञ सेवक ४।६२।४० अमिलकीति = एक मुनि \$15515R अमितप्रभ = एक मुनि ३।२२।२४ अमिततेज = ज्वलनजटीके पुत्र वर्ककीर्तिका पुत्र 35 हा क्या ० ह अर्ककीति = ज्वलनजटीका पुत्र पा१०५|६१ अशनिषोष = एक योदा 31451555 अइन्द्रीव (हयकन्घर) = मगुरपीव और कनकमाला का पुत्र (विशासनन्दीका जीव ) 4124140 असग = वर्बमानचरित्रके कर्ता 2612041746 इन्दु = ज्वलनजटीका दूत एक विद्याधर ५।११३।६२ इन्द्रभूति = गीतम गणघर १८।५०।२५८ ईश्वर = एक विद्याघर ६।३६|६९ ईशानकल्पपति = ईशानेन्द्र १७१७५१२४० कर्का = निका पिता, भगवान् वृषभवेषका साला 41803160 कनकचित्रा=एक देवी 301321532 कानकदेवी - एक देवी Selekins A क्रमकृष्ट्राम् = हेमपुरके राखा क्रमकाम और कनक-\$ 51 FCI E XE शाकाका पुत

कनकमाला - असकाके राषा मयूरधीवकी स्वी 4180126 कनकमाला = हेमपुरके राजा कनकामकी स्वी **१२**११७१४५ कनकप्रमा = कनकव्यवकी स्त्री \$ 51501520 कनकाभ - हेमपुर नगरका राजा 451631684 कपिला - कोलेयक नगरके निवासी कोशिक बाह्यण-7212010 की स्त्री कमलाबर = विदेहके एक तीर्थंकर \$ \$ 18C| \$ 2 6 कामदेव - एक विद्यापर बोढा ९।७१।११२ काशी - पुरुरवा भीलकी स्त्री 4196124 कीर्ति = विशासभूतिका मंत्री A1111A १७।५०।२३६ कीर्ति = एक देवी कूल = कूलपुरका राजा, जिसके घर मुनिराज मर्बमान-१७११२०१२४७ का प्रथम बाहार हुवा 418M56A कुष्ण = नारायण त्रिपृष्ट ९।९३।११५ केशब = त्रिप्छ कौशिक = कौलेयक नगरमें रहनेवाला एक बाह्यण ३१११०१ कौशिक - मौतम बाह्मणकी स्त्री क्षेमकूर = एक तीर्वंकर १४११११६५ गौतम = मन्दिरनगरका रहनेवाका एक बाह्यण \$156150 गौत्मी = स्वेतविकाके अग्निमृति बाह्मणकी स्वी · 3164174 यन्त्रशेखर ( प्रशिक्षेखर ) = एक विद्यापर केंद्रा

वित्रापुद = एक विद्यावर

41841864

epion p

4

| \$61351583         | तीलकण्ड = एक विकासर                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4170142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | £144104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | परिध = एक विद्यापर                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$197196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ·                  | स्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹1 <b>१११</b> 1३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | पिहिलास्त्रव = एक मनि                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$13 <b>\$1</b> \$9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _                  | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | राज                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०१५७।१२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | पीतवासस = त्रिपष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/521630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81801888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4144108            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७।३३।२३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | - 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4147141            | <b>3</b> · · · · · <b>·</b> · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                         | ३।८०।२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १७।३३।२३४          | पृष्यमित्र = भारद्वाण और पृष्पदन्तक                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , प्रियकारिणीका    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 801381233          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \$1\$ Y16 C        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १४।५११६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १२१७१।१५३          | प्रभास = एक देव                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०।४।११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| में स्थित हेमच्ति- | प्रयक्तरा = नन्दनकी स्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8164188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | प्रियकारिणी = राजा सिद्धार्थकी पर्ल                                                                                                                                                                                                                                                         | ो, भगवान् वर्ध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | मानकी माता                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १७।२४।२३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | प्रियमित्र = एक मूनि                                                                                                                                                                                                                                                                        | १५।१९६।२१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धनञ्जय और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28191848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ६।३९।६९            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३।८४।१६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ११६०।१११           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शहरारश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १७।५०।२३६          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७१०।२३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SIRRIES            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4196149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ानी वीरवतीका       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SINCIC             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७।१२५।२४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3144180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | का देव<br>का देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | ावतीका पुत्र पाहराप्य रेणाइ शर रेथ रेणाइ शर रेथ रेणाइ शर रेथ रेणाइ शर रेथ रेशाथ रेथ | शहरा ११४९।५४ तिको रानी प्रशिक्ष स्वा प्रशिक्ष मण्ड विद्यापर प्रशिक्ष रानी प्रशिक्ष मण्ड विद्यापर प्रशिक्ष प्रशिक्ष मण्ड विद्यापर प्रशिक्ष पुरुषोत्तम = निपृष्ठ प्रशिक्ष पुरुषोत्तम = निपृष्ठ प्रशिक्ष पुरुषोत्तम = निपृष्ठ प्रशिक्ष पुरुष्ण मण्ड मण्ड विद्यापर प्रशिक्ष पुरुष्ण मण्ड विद्यापर प्रशिक्ष मण्ड विद्यापर प्रशिक्ष मण्ड विद्यापर प्रशिक्ष मण्ड विद्यापर प्रशिक्ष पुरुष्ण मण्ड विद्यापर प्रशिक्ष पुरुष्ण मण्ड विद्यापर प्रशिक्ष मण्ड विद्यापर प्राष्ट मण्ड विद्यापर प्रशिक्ष मण्ड मण्ड मण्ड मण्ड मण्ड मण्ड मण्ड मण्ड |

ŧ

| भारतान - स्यूनकारमंदरम् एक           | THE PARTY NAMED IN                      | विभावन्ति = राजपूर्वे प्रकार       | क्षांचीक चेह    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                      | \$104134                                | 4                                  | A15515          |
| वामकीति अवस्य कविके गुव              | ? CHT - YIPAC                           | विश्वनानदी = एवस्कृते विश्वभृति    |                 |
| भीन - एक विकायर                      | <b>६।२९।६८</b>                          |                                    | YIE 4144        |
| मीत्सागर = प्रवासिका एक मंत्री       | VINCICS.                                | विस्तभूति = राजगृहनगरका राजा       |                 |
| मन्द्ररा = सालकायन बाह्यणकी स        |                                         | विष्णु = निगुष्ठ                   |                 |
| मयूरकप्ठ = ( मयूरपीय ) = अलब         | ननगरीकां राजा                           | बुष्म = गरत क्षेत्रके प्रथम तीर्थक | र स्थानारा      |
|                                      | 4,84,88                                 | वीरवदी - राजा मन्दिवर्यनकी स्व     | d total         |
| मरीचि = भरतवक्रवर्ती और वारि         | णीका पुत्र                              | यसायुध = एक योदा                   | 41401444        |
|                                      | \$16.X150                               | शत्रुजिसं - एक बोद्रा              | · 545 \$1434    |
| महाबीर = भगवान् वर्षमान              | १७१९८।२४४                               | शाण्डिल्यादन = राजगृहनमरका ।       | एक बाह्यण       |
| महेन्द्रकल्प = एक देव (विश्वनन्द     | का जीव )                                |                                    | 31888134        |
| , .                                  | ४।९२।४५                                 | शा क्रियुष = निष्ठ नारास्य (       | तगवान् वर्षमानक |
| माग्य = एक देव                       | . १०।३।११८                              | जीर                                | र) १ बादवाश्व   |
| माहेन्द्र = माहेन्द्रस्वर्गका इन्द्र | १७।७६।२४०                               | शिक्षिजटी = ज्वलनवटी               | CHANGE          |
| मालिनिका = विकास्थका देवी            | १७।३२।२३३                               | श्री = एक देवी                     | १७।५०।२३१       |
| मृगवती = राजा प्रजापतिकी एक ।        | ली ५।४९।५४                              | श्रीघर = एक मृनिराज                | अर्गहराष्ट्     |
| मेत्रायण = कीशक और कपिला             | नामक प्राह्मण                           | श्रीनाथ = योलदेशकी विरला नग        | रीके राजा 🐪 🐺   |
| दम्पतीका                             | युत्र ३।७४।२९                           |                                    | १८।१०५।२६८      |
| रथा जुपाणि = त्रिपृष्ठ नारावण        | 28181842                                | श्रीवर्षमान = अन्तिम तीर्यकर       | <b></b>         |
| लक्ष्मणा = विशासमूतिकी स्त्री        | *IRCIR                                  | श्रीविजय = त्रिपृष्ठकी रानी स्वया  | ामाका पुत्र     |
| लक्ष्मी = एक देवी                    | १७१५०।२३६                               |                                    | राष्ट्रार्थ     |
| लबणा = एक देवी                       | १७१५०१२३६                               | श्रुतपयोनिधि (श्रुतसागर) = एक      | मृनि            |
| वस्त्रदंष्ट्र = एक विद्यावर          | ६१३६१६९                                 |                                    | १३।११।१५४       |
| वजसेन = उज्बन्धिनीका राजा            | 231231244                               | श्रुतसागर = एक मुनिराज             | ं श्रेष्ट्रा    |
| बजायुव = इन्द्र                      | 41861548                                | सप्तिगल=बक्बमीव                    | CIPPICE         |
| वरसमु - एक देव                       | * tolvitte                              | सप्तिगीव = बद्धशीव                 | 41941221        |
| वारुणी = एक देवी                     | <b>१७।३४</b> १२३४                       | सस्पत् = असगकविको आभगदेनेव         |                 |
| वायुक्तेवा = ज्वसम्बद्धीकी स्वी      | 41804148                                |                                    | PER TINE        |
| बास्यूज्य = एक तीर्थकर               | * \$1531375                             | सन्मति = (अन्त्रम दीर्थंकर)        | nen             |
| विकास = प्रकार विकास अभावतीय         |                                         | सन्मति = वर्बमान् स्वामी           | 161961351       |
| William Will                         | A                                       | सन्मति - मगवाम् महावीर             | twitzizzi       |
| विवय - एक कारणकृतिकारी गुण्          | 5                                       | सङ्ग्रस = एक देव जो सर्वका रूप     |                 |
| विषय - वीविवयका होटा पाई             | SFINOTO                                 | मानकी परीक्षाके लिए बाबा           | क रामस्याज्य    |
| विशासनन्दी = विशासगृहि और            | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | संजय = एक पारणकविवासी कृति         |                 |
|                                      | KIRCITA                                 | After - ye bilanale                | Miloust         |

|   | संमृत = एक मुनिराव ४।८४।४३                                                   | सुशीला - उज्जीवनीके राजा बजारेनकी स     | N .              |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|   | सागरसेन = बर्मस्वामी सेठके संबक्के साथ चलने                                  |                                         | 241248           |
|   | बाले एक मुनि १।३६।२५<br>सानत्कुमार = सानत्कुमारस्वर्गका इन्द्र<br>१७। १६।२४० |                                         | Seiste<br>Painta |
|   | सालक्कायन = स्वस्तिमतिनगरीका एक बाह्यण                                       | स्थावर = शाण्डिल्यायन और प्रारासरीका प् | [ऋ               |
|   | 3184130                                                                      | <b>₹1</b>                               | ११२१३२           |
|   | सिद्धार्थे = वर्धमान तीर्यंकरके पिता कुण्डप्रामके राजा                       | स्वयंप्रभा = ज्वालनबटीको पुत्री ५।      | १०५१६१           |
|   | १६५१०५१७१                                                                    | हरि = त्रिपृष्ठ ९।                      | 885133           |
|   | सीरपाणि = विजय-बलभद्र १०।८।११९                                               | हरिष्वज = एकदेव (सिंहका जीव) ११।        | 48188            |
|   | सुतारा = अर्कनीर्तिकी पुत्री १०।७०।१२८                                       | हरिकन्घर = एक विद्याघर ६                | 371881           |
|   | सुप्रतिष्ठ = एक मुनिराज १३।८२।१६७                                            |                                         | 1६५1७४           |
|   | सुमित = एक मुनिराज, जिनके पास राजा कनकामने<br>दीक्षा की १२।३२।१४८            | हरिषेण = बजरोन और मुशीलाका पुत्र        |                  |
| • | सुवर्णकुम्भ = एक मुनिराज १०।८९।१३१                                           | १३।                                     | १८।१५६           |
|   | स्वत = एक मुनिराज १२।४१।१४९                                                  | हलायुष = बलभद्र १०।                     | 651730           |
|   | सूर्यप्रभदेव = एक देश, प्रिमित्रका जीव                                       |                                         | 381886           |
|   | १५।१९८।२१७                                                                   |                                         | 401735           |
|   |                                                                              |                                         |                  |

## मीगोलिक शब्द संघइ

सी वर्षमानवरियमें बाये हुए मीगोलिक सन्दोंका संग्रह नीचे विधा था रहा है। सन्दोंके वाने विधे हुए तीच बंकोंमें पहला अंक सर्वका, कृतरा क्लोकका और दीतरा पृष्टका सूचक है। एक नामका एक ही बार संकलन किया गया है।

| 2. 6. 41. (440), (44), 441 6        | •                 |    |
|-------------------------------------|-------------------|----|
| अमरावती = इन्द्रकी नगरी             | 419180            | 3  |
| अलंका = विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीव   | <b>गि एक नगरी</b> | 7  |
|                                     | 412.612.0         | 7  |
| अवन्ती = एक देश ( ब्राचुनिक माल     | _                 | Ŧ  |
|                                     | 23121543          | \$ |
| ईशान् = दूसरा सर्ग                  | शटवार९            | 1  |
| ऋजुकूला = एक नदी                    | १७११२८।२४८        | 1  |
| कच्छा = विदेहका एक देश              | १२।१।१४३          | 1  |
| कापिष्ठ = आठवा स्वर्ग               | १२१७०।१५३         | 1  |
| कामरूप = एक देश जो आजकल अ           |                   | 7  |
| कहलाता है                           | शास्त्राइ९        |    |
| कुण्डपुर = विदेह देशका एक नगर,      | मगवान वर्षमान-    | 1  |
| की जन्मनगरी                         | १७।७।२२८          | 7  |
| कूलपुर = विदेह देशका एक नगर, व      | वहाँके कूल राजा-  | 1  |
| के यहाँ भगवान् वर्षमानका प्र        |                   | 1  |
| शा                                  | १७।१२०।२४७        |    |
| कौलेयकपुर = एक नगर                  | ३१७२१२८           | f  |
| जम्बूद्वीप = बाद्य हीप              | १।७।२             | f  |
| जुम्भक = ऋजुकूका नदीके तटपर         | बसा हुआ ग्राम,    | 1  |
| जिसके उपवनमें भगवान् वर्धम          |                   |    |
| हुबा वा                             | १७११२८।२४८        | ,  |
| पुण्डरीकिणी = जम्बूद्वीपके पूर्व वि | देह होत्रकी एक    | 2  |
| नगरी                                | ३।३५।२५           |    |
| पुष्योत्तर - प्रायत स्वर्गका एक विव | गाम               | 1  |
|                                     | १६।६४।२२६         | ,  |
| पूर्वदेश = बाब्द्रीप, भरतकेत्रका एव |                   | 1  |
| परेक्तपुर = बाब्हीप, भरतकोषके       |                   |    |
| सगर                                 | 4120143           |    |
| प्राणत = बांबहवी स्वर्ग             | 251691275         | 1  |
| बहालोक - प्रमाप स्वर्ग              | मार्र्शक्ष        | •  |
|                                     |                   |    |

| भारत = भरतलेम                       | ११७१२               |
|-------------------------------------|---------------------|
| भारतवास्य = भरतकोत्र                | *ITIFE              |
| मगध = भरतक्षेत्रका एक नगर           | AISISS              |
| मयुरा = उत्तरप्रदेशकी प्रसिद्ध नसरी | AICCIAA             |
| मधुवन - पुररवा भीलके रहनेका वन      | 4176174             |
| मन्दिर = भरतक्षेत्रका एक नगर        | \$198130            |
| महाशुक्रा = दशम स्वर्ग              | RICHING             |
| महाशुक्र - एक स्वर्ग                | १३।८३।१६७           |
| माहेन्द्र = चौथा स्वर्ग             | \$1481\$*           |
| रथनूपुर = भरतक्षेत्रकी दक्षिण श्रेष | ोका एक नगर          |
| •                                   | ५।१०१।६७            |
| राजगृह = भरतकोत्रका एक नगर          | \$1888183           |
| राजगृह = ममबदेशका एक नगर            | XIEISS              |
| रोप्यगिरि = विजयार्थ पर्वत          | १२।२।१४३            |
| विजयार्ध = जम्बूदीप मरतक्षेत्रका एक | नगर                 |
|                                     | 415184              |
| विदेह = भरतक्षेत्र का एक देश ( बिहा | र प्रान्तका एक      |
| भाग                                 | १७।१।२२७            |
| विनीता = भरतक्षेत्रकी एक नगरी (     | त्रयोष्या )         |
|                                     | <b>बारबारब</b>      |
| इवेतपत्रा = पूर्वदेशकी एक नगरी      | \$15.81\$           |
| व्वेतविका = एक नगरी                 | ३।८६।२९             |
| सनत्कुमार = तीसरा स्वर्ग            | केरिटाके•           |
| सहस्रार स्वर्ग = बारहवी स्वर्ग      | 412401260           |
| सिंहगिरि = मरतक्षेत्रका एक पर्वत    | 6 64616 # 5         |
| मीला = विदेहकी एक नदी               | \$ \$1515.A         |
| सुरमा = भरतक्षेत्रका एक देश         | 4 । वश्रभ           |
| सीक्षमंस्वर्ग = पहला स्वर्ग         | \$18\$15£           |
| स्वस्तिमती - एक नवरी                | \$15 <b>\$</b> 1\$# |
| हेमसुति = विवेहके कच्छा वेसका एव    | व वर                |
| •                                   | PHALLE              |

## पारिभाषिक शब्द संघह

सूचना-शब्दोंके आगे दिये गये तीन अक्ट्रोंमें से प्रथम अक्ट्र सर्गका, दूसरा श्लोकका और

भेद ।

- अक्ष १५।८।१७७ = स्पर्धन, रसना, घाण, वसु और कर्ण ये पांच इन्द्रियां ।
- अजीव १५।५।१७६ = चेतना लक्षणसे सहित एक तस्य।
- अणु १५।१९।१७८ = पुर्गलक्ष्यका वित्राज्य---सबसे छोटा बंश ।
- अदूरमध्य २।१६।१५ = निकटमध्य--शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करनेवाला जीव।
- अद्मुलपञ्चक १७११२४।२४७ = पञ्चाहवर्य---१ रत्नवृष्टि, २ पुष्पवृष्टि, ३ दुम्दुमि बाजोंका बजना, ४ मन्द सुगम्ब पवनका चलना और ५ अहोदानं अहोदानंकी व्यति होना।
- अधर्म १५।१५।१७८ = जीव बीर पृद्गलके ठहरनेमें सहायक एक प्रथम ।
- अनन्तचतुष्टय १८।६९।२६२ = अनन्तज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वल ।
- अनभीष्ट निर्जरा १५।४४।१८३ = मकामनिर्जरा— धनचाहे दुःसके कारण उपस्थित होनेपर समता-भाव रखनेते होनेवाली निर्जरा ।
- अन्यान १५।१३१।२०२ = चारों प्रकारके आहारका स्थाग कर उपवास रखना ।
- अनादिमिच्यास्त्रगद २।१५।१५ = अनादिकालीन विष्यादर्शनकरी रोग ।
- वसुमाग १५।६९।१८८ कर्मबन्धका एकमेव ।
- अनुप्रेक्षा १५।८२।१९२ = पदार्थके स्वरूपका बार-बार विन्तन करना। इसके अनित्यत्व आदि बारह नेव हैं।
- अन्तराय १५।२६।१८० = ज्ञान-दर्शनकी प्राप्तिमें विष्य बासना ।

- अन्तराय १५।७१।१८८ = दान, काम भीन, उप-भोग और नीर्यमें बाबा डालने वाला एक कर्म । अपायविचय १५।१४४।२०६ = कर्म्यव्यानका एक
- अभव्यता १५।१३।१७८ = अभव्यपना, जिसे सम्ब-य्वर्धनादिके प्राप्त करनेकी योग्यता न हो ऐसा जीव अभव्य,कडुलाता है।
- अम्मोराशि-सागर ३०१७०।२८ = असंस्थात वर्षी-का एक सागर होता है। इस ग्रंथमें इसका पारा-वार, समुद्र, वर्षव तथा सागर आदि शब्दोंके द्वारा उल्लेख किया गया है।
- अलोक १५।१६।१७८ = बहाँ मात्र आकाश ही आकाश रहता है।
- अविधितान ३।५४।२८ = प्रत्यक्षतानका एक मेद । अवसोदर्ग १५।१३२।२०३ मूख्ये कम भोजन करना, इसके कवलचान्द्रायण आदि भेद हैं।
- अवर्णवाद १५।२९।१८० = मूँठे दोष स्नाना । अविरत्त १५।१४३।२०६ = प्रारम्भके बार गुणस्नान-वर्ती जीव ।
- अविरति १५।६२।१८६ = इन्द्रियोंके विषय तथा षट्कायिक जीवोंकी हिसासे विरक्त नहीं होना । असद्वेच १५।२०।१८० = असातावेदनीय कर्म, जिसके उदयसे वु:सका अनुभव होता है ।
- असंयत = १५।१२।१७७ = हिसाबि पौच वार्षेसे विरक्त नहीं होया ।
- आकिञ्चस्य १५।८४।१९२ = परिवक्षका स्थाय करता---एक धर्म।
- माचार्यभवित १५। ८७। १८३ = एक वावना-वार्वार्य-में मनित रक्षना ।

सामानिक्ष्यः १५।१५४म २०६ = चन्त्रीव्यानका प्रम-श्रीवः ३१

कान्द्रेण तथा १६३३१३२२२ - प्रायम्बन्त शादि अन्द-प्रकृतम् ।

साम् १५१७६।१८८ = जीवको नारकी आविके गरीर-में रोकनेवाला एक कर्म ।

वारम्भ १५।२५।१७९ = संकल्पित कार्यको करने

आर्ल्ड्यान १५।१४२।२०५ = तिर्यक्त आकृते अन्त-का कारव----एक सोटा ज्यान ।

आर्जर्व १५।८४।१९२ = एक धर्म-कपट नही करना। आवश्यकाहानि १५।४८।१८३ = एकआवना-समता वन्दना आदि आवश्यक कार्योमें न्यूनता नही

आसादन १५।२६।१८० = दूसरेके द्वारा प्रकाशित हीनेवाले ज्ञानको काम और वचनसे रोकना ! आस्त्रव १५।५।१७६ = आस्माने कर्मप्रदेशोंका माना। ईयापथ आस्त्रव १५।२२।१७९ = कपागरहित जीवों-का बास्रव। यह ११, १२ और १३वें गुण-स्थानमे होता है।

उच्चनोत्र १५१५०।१८४ = गांवकमंका एक भेद, जिससे जीव उच्च कुळवे उत्पन्न होता है। उपचारत १५१२६।७३ = किसीके प्रशस्तकानने दूवन कमाना।

एकत्वविसर्क १५/१४९/२०७ = श्रुक्तब्यानका एक-मेर १

क्लकावकी १६।४६।२२४ = मुनियोंका एक तप । इसकी विकि व्यविकालके परिविद्धमें बच्दम्य है। क्षपाट १५।१६३।२१० = केवलि समृद्यातका एक वेद ।

कारप १।६९।२८ - वीचर्ग साथि वोगह स्वर्ग । कारप्रवासकी १८।२५६ - कल्पमुर्वोकी गॅविट ।

कृत्यासा १५४१-२११९६ - मीरोयसा । कृतास १५११-११८६ - सामग्रमायको समुनिय करते त्यांके कीत्रम, मांग, माधा कौर, क्रीरमक्त्य वरित्राम रे

क्रवायवेख १५।११।१८० = मीहनीय क्रमंका 'स्क मेर, इसके १६ मेर होते हैं।

कार्यय १५।६०।१८६ = एक मोबना---पुःली बीजॉ-यर करवामाय होना ।

द्यान्ति १५।८४।१९२ = क्रीयके कारण जयस्थित होने-पर थी क्रीय जस्पन्न नहीं होना ।

गणधर १८।९०।२६६ = तीर्थकरके समक्सरकके प्रमुख चीता ।

गति १५।८।१७७ - बीवकी सबस्था विश्वेष, इसके नरक वादि चार मेर हैं।

गन्धकुटी १८।३३।२५५ = समनसरमका बहु मध्य-भाग वहाँ विनेन्त्र भगवान् विराजनाव होते हैं। गुप्ति १५।८२।१९२ = मम, वचन और कावका विरोच

करना, इसके मनोपुष्ति आबि सीन भेव है। मी १५।१९२।२१६ = बाबी, किरण ।

नोत्र १५।७१।१८८ = उच्च नीच व्यवहारमें कारण-भूत एक कर्म ।

प्रातिकर्मे १५।७६।१९० = ज्ञानावरण, वर्शनावरण, मोहनीय बौर बन्तराग में चार कर्म ।

चक्रभृत् २१ १६।२७ = चक्रवर्ती, वो स्ट्बच्चके स्वामी होते हैं।

चतुर्यत्तप १५।१३४।२०३ = रसपरित्याच तप । चरित्र १५।८२।१९२ = संसारवर्षक कारणेष्ठि निवृत्ति होना । इसके सामाधिक, क्षेत्रोपस्थापना, परिहार-विश्वकि, सुक्स सांपराय और वधास्त्रात ये परिव नेव हैं।

चारण ३।२४।२४ = बारवज्रद्धि-आकासमें पक्षने-की शक्तिसे युक्त युक्तिशब ।

बारित्रमोह १५।३०।१८० = नोहनीय कर्यका एक

केदोपस्थापना १५/१२६।२७१ = वारियका प्र

जिनायमस्कि (प्रयचनभक्ति) १५१४७१८३ - एक नावसः । ज्ञानावृति १।७१।१८८ = ज्ञानगुणको आवृत करने वाका एक कर्म ।

तप १५१८४।१९२ = इच्छाका निरोध करना, इसके अनवान आदि १२ मेर्च हैं।

तरल १७।६६।२३९ = हारका मध्य मणि । तीन अज्ञान १५।११।१७७ = कुमति, कुश्रुत और

बुजविषज्ञान । तीन लिख्क ११।१२।१७७ = स्त्री, पहल और नपंसक

तीन लिङ्क ११।१२।१७७ = स्त्री, पुरुष क्षीर नपुंसक भाववंद ।

तोर्यंकृत् ३।५०।२६ = तीर्थंकर । तीर्थंकरनाम १५।४९!१८३ = नासकर्मका एक भेद । तृतीयतप १५।१३३।२०३ = वृत्ति परिसंक्यान नामक तप ।

तृतीयवेदा १५।४०।१८२ = नपुंसक वेद । त्याग १५।८।।१९२ = दान ।

त्रिदोध १५।९५।१९४ = बात, पित्त और कफ ।

दण्ड १५।१६।२१० = केविलिसमुद्धातका एक मेर जिसमें आत्माके प्रदेश अधोलोकसे लेकर कथ्य-कोकके अन्त तक दण्डके आकार फैलते हैं।

दिविज प्रमदा १८। १५। २५५ = कल्पवासी देवोंकी देवोंकी देवांकी देवांकी लक्ष्माएं ---प्रथम स्वर्गसे लेकर सोलहवें स्वर्ग तककी स्विया ।

र्हाष्टवृत्ति १५।७१।१८८ = दर्शनगुणको आवृत करने बाला दर्शनावरण कर्म ।

हिष्टमोह १५।२९।१८० = वर्शनमोहनीय कर्म । द्विगुणितपंक्तिसागरोपम १५।७३।१८९ = बीस सागर प्रमाण ।

विपारिपीठ १८।४१।२५६ = सिहासन ।

द्विविधपरिग्रह २।१६।१५ = दोनों प्रकारका परि-ग्रह—अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग ।

विषद्प्रकार तप १३।६९)१५६ = बारह प्रकारका तप-- १. बनशन, २. ठनोदर, ३ वृत्तिपरि-संस्थान, ४. रसपरित्याग, ५. विविक्त शब्याशन ६. कायक्लेश, ७. प्रायश्चित, ८. विनय, ९. वैद्याकृत्य, १०. स्वाच्याय, ११. व्युत्सर्ग और १२. व्यान । धर्म १५।१४।१७८ = जीव और पुर्वश्वकी व्यक्ति सहायक एक अमूर्त शब्द ।

धर्म १५।८२।१९९ = बारमस्यमाय, इसके उन्नय क्षका बादि १० भेद हैं।

नजपदार्थ १५।५।१७६ = जीव, बजीव, पुण्य, पाय, आसव, संबर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष ये नौ पदार्थ है।

नाम १५।७१।१८८ = जीवकी नारक आदि अवस्था-ओंनें कारणभूत एक कर्म ।

निर्जरा १५।५।१७६ = कर्मपरमाणुओंका एक देश क्षय होना ।

निह्नुति १५।२६।१८० = किसी कारणवश अपने ज्ञानको छिपाना ।

नीचगोत्र १५।४९।१८३ = नीच कुलमे उत्पत्तिका कारण एक कर्म (गोत्र कर्म)।

पञ्चमकल्याण १८।१०१।२६७ = निर्वाणकल्याणक-तीर्थ करके मोक्ष जानेका उत्सव ।

पञ्चलिक्य १५।११।१७७ = दान, लाभ, भोग, उप-भोग और वीर्य वे पाँच लब्बियां हैं।

पञ्चमीगति २।३४।१७ = मोक्ष ।

पराभ्युपेक्षा (माध्यस्थ्यभाव) १५।६०।१८६ = उद्दण्ड मनुष्योमें उपेक्षाका भाव।

परिग्रह १५।५२।१८४ = धनधान्यादिक वस्तुओमे ममताभाव ।

परिदेवन १५।२७।१८० = करण विलाप करना । परिहारविशुद्धिसंयम १०।१२७।२४८ = संयमका एक भेद-इस स्वयमके भारक मुनिके द्वारा किसी जीवका चाल नहीं होता । यह छठवें और सातवें गुणस्थानमें होता है।

परिषहणम १५।८२।१९२ = श्रुषा, तृषा आदिको समलाभावसे सहन करना। इसके २२ मेद हैं।

पाप १५।५।१७६ = अशुमधाव-नी प्रशासीं एक पदार्थ।

पुष्य १५।२.११७६ = शुभभाव---नी पवासीने एक पदार्थ । पुरुवालं १८११,५११,७८ = स्वर्ध, रस, वश्य और वर्ष-वे पुनस क्यी हव्य ।

पुर्वेषार १८।९०।२६६ = जसानी स्त्रीका एक संस्कार । पूर्वेषार १८।९०।२६६ = जस्पाद पूर्व कावि कीवह पूर्वो—श्रुतभेदोंके पाठी मुनि ।

पुष्पक्तवित्तर्के १५।१४९।२०७ = शुक्ल म्यानका एक

प्रकृति १५।६९।१८८ = कर्मबन्धका एक मेद । कर्मो-की मूल प्रकृतियाँ ८ और उत्तरप्रकृतियाँ १४८ है ।

प्रक्रप्ति ३।२४।२४ = जैनागमका एक मेद ।

प्रतार १५।१६३।२१० = केवलि समृद्वालका एक भेद, इसमें आत्माके प्रदेश वातवलयको छोड़कर समस्त लोकमें फैल जाते हैं |

प्रतियातना १८।२५।२५४ = प्रतिमा—मूर्ति ।
प्रदेश १५।६९।१८८ = कर्मबम्बका एक मेव—प्रत्येक
सभय संसारी जीवके सिद्धोंके बनन्तवें भाग बौर
अभव्यराशिसे बनन्तगुणें कर्मपरमाणु बंबते हैं।
प्रदेश १५।१६।१७८ = बाकाशके जितने भागको
पुद्गलका एक परमाणु रोकता है, उसे प्रदेश
कहते।

प्रदोष १५।२६।१८० = मोक्षके साधनभूत तत्त्वकान-का विवेचन चलमेपर कुछ न कहते हुए अन्तरङ्ग-में पैशुन्यकप परिणाम रखना ।

प्रभाद १५।६२)१८६ = आठ प्रकारकी शृक्षियोंने अनावर होना अववा कुशक कत्याणकारी कार्योंने अनुस्ताह होना । इसके १५ में व हैं—४ विकथा, ४ कथाय, ५ इन्द्रिय, १ निद्रा और १ स्नेह ।

प्रमोद १५।६०।१८६ = एकआवना-गुणीवनोंको देख-कर पूर्वका अत्यन्न होना |

प्राविष्यात १११ १ % २०४ = समे हुए दोवोंका निरा-करण करणा, इसके आकोणना, प्रतिक्रमण, रातु-भय, विनेक, ज्युस्तर्थ, तम, खेब, परिश्वार और सम्बादन में भी जेव हैं।

मायोपनेश १५१६३।२२६ = संन्यासयरणका एक मेव

निक्षमें अपने कारीरकी शहक न स्वसंकी कारी है और न दूसरेके कराई वासी है।

कन्य १५।५।१७६ - वासमप्रदेशोंके साक कर्मपरका-मुजीका संस्केषणास्मक सम्बन्ध होना । इसके प्रकृति, स्विति, वनुषान कीर बन्ध ये चार मेर हैं।

बहुश्रुतमिकः ४५।४७।१८३ = सोसहः कारणवाद-गार्थोर्नेसे एक माक्का । झानीः जीवोर्ने सावरका भाव रखना ।

बालतप १५।४४/१८३ = पञ्चानि तपना, बूबपान करना क्षांच अज्ञानी जनोंका तप।

बोधि १५११०१।१९६ = सम्यन्दर्शन, सम्यन्तान और सयम्ब्यारियक्य रत्नत्रयः।

ब्रह्म चर्च १५।८४।१९२ = स्त्रीमात्रका त्यामकर बात्म स्वरूपमें स्थिर रहना ।

भव्यता १५।१३।१७८ = भव्यपना—िवसे सम्यव्धांन, सम्यव्धान और सम्यक्षारित्र प्राप्त करनेकी योग्यता हो ऐसा जीव मध्य कहलाता है।

भाव १५।१।१७७ = आत्माके परिणाम विशेषको भाव कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं—- १ मीपश्रमिक, २ झाबिक, ३ क्षामोपश्रमिक, ४ बौद्यक और पारिणामिक।

मिति ३।५४।२७ = एक सायोपशिमककान, यह दिनाय और मनके निमित्तसे होता है। इसके अवप्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चार मूळ तवा बहु-बहुविश आदि पदार्थीको भाननेकी अपेक्षा ३३६ उत्तरसेव होते हैं।

मनुष्यधर्मा १७।५६।२३७ = कुबेर, यह तीर्धकरके कस्याणकोंने प्रमुख कार्य करता है।

मारसर्य १५।२६।१८० = किसी कारणका देने योग्य आज जो पूसरेके किए नहीं देवा ।

मार्चेच १५।८४।१९२ = मानका निमन् कर विनयभाव भारच करना ( उत्तम क्षमा आदि वक्ष समीर्ने एक वर्ष )

मार्गप्रसावना १५।४८।१८३ - सोसङ् कारण मान-

नाशोंसें एक मात्रवा—मोक्षमार्गकी प्रभावना करना।

मिञ्चारम १५१६२।१८३ = अतत्त्वश्रद्धान-जीवादि सात त्रकाँका श्रद्धान नहीं होना ।

मिष्यादर्शन १५।१२।१७७ = अतत्त्वश्रद्धाने-जीवादि सास तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं होना ।

मैत्री १५१६०।१८६ = एक भावना-कोई बीब दुःसी न रहे ऐसी भावना रक्षता।

मीस १५।५।१७६ = समस्त कर्मोंका क्षय हो जाना । मीह १५।७१।१८८ = बाठ कर्मोंक्से एक कर्म, इसके निमत्तसे जीव परपदायोंमें आत्मबुद्धि करता है। अतस्वश्रद्धान जीर क्रोघादि कथाय उत्पन्न करना इसका कार्य है।

मौक्तिकावली १६।४६।२२४ = मुनियोंका एक तम । इसके विधि वतनिधानके परिविष्टमे देखें ।

यथास्यात १५।१२९।२२० = चारितका एक भेद ।
यह चारितमोहनीयकर्मके उपशम और क्षयोपशमसे प्रकट होता है । उपशमसे होनेवाला ११वें
गुणस्थानमें और क्षयसे होनेवाला बारहवें आदि
गुणस्थानोंमं होता है ।

योगवक्रभूय १५।४५।१८३ = मन-वचन-कायरूप योगों-की कुटिलता, यह अधुभ नामकर्मके बण्यका कारण है।

रित्तक्यवाय १५।५२।१८४ = मैधुन, इसके त्यागसे ही ब्रह्मवर्यव्रत होता है।

रत्नत्रय १।२।१ = सम्यन्दर्शन, सम्यन्त्रान और सम्यक्-श्वरित्र ।

रत्नमालिका १६।४६।२२४ = मुनियोंका एक तय। इसे रत्नावकी भी कहते हैं। इसकी विधि, इत-विधानके परिकिट्टमें देखें।

रीद्रध्यान १५।१४३।२०६ = नरकायुके बन्धके कारक एक खोटा ध्यान । इसके हिंसानची, मृवानची, चौर्यानची और परिवहानची ये चार भेद हैं।

केवयाषट्क १५।१२।१७७ - क्वायते वनुरन्जित योगोंकी प्रवृत्ति केवमा कहसाती है। इसके हुन्ज, मीस, कापोत, पीव, यद्य श्रीद युक्त से का नेय हैं 1

लोक १५।१६।१७८ = ब्रह्मं तक जीवावि सह अन्यों-का सञ्चान रहता है वह बाकाशलोक कहलाता है। यह १४ राजू ऊँचा, उत्तर-विकामों ७ राजू विस्तृत तथा पूर्वपश्चिममें ७ राजू, १ राजू, ५ राजू और १ राजू चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल ३४३ राजू होता है। एक राजू असंब्यात योजनीका होता है।

लोकपूरण १५।१६३।२१० = केवलिसमृद्धातका एक भेद । इस समृद्यातमें आत्माके प्रदेश समस्त लोकर्से न्याप्त हो जाते हैं।

लोकान्तिकासर ३।६५।२८ = बहास्वर्गके अन्तर्में रहनेबाले विशिष्ट देव । ये देव बहाचारी रहते हैं, द्वादकांगके पाठी होते हैं, संसारसे विरक्त रहते हैं, एक भवावतारी होते हैं तथा तीर्षकरोंके मात्र तपःकल्याणक में आते हैं।

वनसुर १८।३५।२५५ = ब्यन्तरदेव, इनके किन्नर, किंपुरुव, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच ये बाठ भेद होते हैं।

वन्यामर १८।३७।२५६ = अम्तरदेव, इनके किन्तर, किंपुरव, महोरव, गण्यर्व, यक्ष, राक्षस, मूत और विशास ये आठ भेद होते हैं।

वर्तना १५।१७।१७८ = पदार्थीमें प्रत्येक समय होने-वाला पद्गुणी हातिवृद्धिकप परिणमन । यह निश्चय कालहब्यका कार्य है ।

वितकं १५।१५३।२०८ = श्रुत-हादशाङ्ग सम्बन्धी शास्त्र ।

विनयाधिकत्व १५।४६।१८३ = क्षेत्र्व्ह कारण भाव-नाओंमें एक भावना—विनयस्य प्रवृत्ति करना ।

विपाकविषय १५।१४।२०६ = धर्माच्यानका एक धेव इसमें कर्मोंकी मूल तथा उत्तर प्रकृतियोंके कलका विषार किया जाता है।

विविवस्त्राच्यासन् १५।१३५।२४३ = १२ तपीवें एक तप । एकान्सरवानवें श्रवन-वासन करना १ ं विवाद (५११५३१२०८ = वर्ष वाञ्चन और कोर्नोर्वे , संसर्विश-परिवर्षन होना ।

वेदा १भा७१।१८८ - युक्त और तुःसका अनुसन करानेकाका एक कर्म, इसके सडेच और असडेच सह मे मेर हैं।

वैवावृत्ति १५।४७।१८३ = सोसह कारण भावनाओं मैसे एक भावना । आषार्य उपाध्यात्र वादि दश भकारके मुलियोंकी तेवा करना वैद्यावृत्ति वा नैयाकृत्य है !

व्युपरतिक्रयानिवर्ति १५।१५१।२०८ = बुक्कब्यात-का एक सेव । यह भेद चौदहर्वे भुणस्थानमें होता है।

त्रत १।६७।१२ = अभिप्रायपूर्वक हिंसाबि पापीके त्यागको त्रत कहते हैं। ये अणुत्र त और महामल के मेदसे दो प्रकारके हैं। दोनोंके अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण तथा परिग्रहत्याकके मामसे पाँच-पाँच भेव है।

शक्तिसस्सपस्या १५।४६।१८३ = सोलह कारण भावनाओं में एक मावनाशक्तिके अनुसार तथ-श्वरण करना ।

शक्तितस्त्याग १५।४६।१८३ = सोळह कारणभाव-माजीर्ने एक भावना--शक्तिके अनुसार दान देना।

शिक्षक १८१९१।२६६ = उपाध्याय— पढ़ानेवाके सामु ।

सीलवतेष्वव्यभिषारचर्या (शीलवतेष्वनतिषार)
१५।४६।१८३ = सीलव् कारण भावनाओं एक
भावना । शील और बतोंने बतिषार—योव नहीं
कराना ।

गुक्कव्यान १५/१४८/२०७ = एक त्रवव कोटिका व्यान, यह सुनियोंके ही होता है। यह वी सब्दम ब्रूवस्थानके केकर उपरित्रगुक्तवासकों मुनियों के। इसके गुक्तरविद्यके, एकरविद्यके, सुकत-किमामिक्पांति बीर व्यूपरवॉक्कव्यक्ति वे कार वेश है। सरिय १९५८४११९२ - यस अर्थनिये एक वर्ष, क्षेत्रं-का स्थान करमा ।

श्रृत ३/५४। १७ = वर्तिकानके बाद क्षेत्रेनशका एक विकिष्ट जान । यह सक्षरात्मक सीर जनस-रात्मकके मेवते दी प्रकारका है। बक्षरात्मक श्रृतकान हारवारकुमें विस्तृत है।

श्रुतवास्त्रस्य १५।४७।१८३ = सोसह कारण भाव-नाबोर्ने एक भावना —सङ्घमी वर्गेने मानिक स्नेह्रं रचना ।

पट्कर्स ३।५५/२७ = वसि, सवी, क्रमि, सिस्प, त्रामिका और निशा (शासन वातम नर्तनकका ) ये छः कर्म हैं। इनसे कर्मभूमिनें मनुष्योंकी वा-जीविका चकती है।

यड्वर्ग ४।२४।३६ = काम, क्रोथ, क्रोथ, मोह, नव जीर मारसर्थ ये छह यब्वर्ग कहमारे हैं।

वच्छतप १५।१३६।२०४ = कठव वय-नश्यक्तेया, काळापमासियोच धारच करना ।

वस्ठोपमास = १७।१२८।२४८ वेसा--वो दिनका जनमास ।

सत्ततं ज्ञानीपयोग(अपीक्षण क्षानोपयोग)१५।४६।१८६ = सोस्ह काश्य भावनाओंनें एक मानना— निरन्तर क्षानमय उपयोग रक्षता ।

सप्हिष्टसुष्या २।१५११५ = सम्यग्वर्शनकवी अधृत । सष्टेश्च १५।२८।१८० = वेदतीय कर्मका एक भेद, इस्कै उदयमें सुक्षका अनुभव होता है ।

सन्निपातीक्क्ष्य (सामिपासिक श्राव)१५३१३१८ = श्रीपशमिकाविमार्वीके सम्बन्धसे होनेवाका अस्य ।

समवसरण १८।१।२४९ = वीर्यकरकी वर्षसमा । समारम्भ १५।२५।१७९ = वंकल्पिक कार्यकी सामग्री एकवित करना ।

सॅमिति १५।८२।१९२ - प्रमावरहित प्रवृत्ति, इसके देगी, माना, एवना, आवान निकेश्य और जू-रहमें नभना प्रतिन्धापना ने पौर्व भेद हैं।

समृद्धात १५.१६२।२१० - युक्त स्टीम्प्री क कोक् कर कारवावेकोका साहर केवला । पूर्वक साहर- रक, बैकिनिक, रीजक, चेवना, कथाय, मारणा-जितक और कोकपूरण वे शात मेव हैं।

सम्यक्त १।६७)१२ = सम्यक्षांन, जीव-अजीव-आव्यत-बन्ध-संवर-निर्जरा और मोक्ष इन सात तस्वों अव्यत पुज्य-पाप महित नी पदार्थोंका यथार्थ अद्यान करना ।

सम्यक्तवज्ञुद्धि १५।४८।१८३ = वर्शनविशुद्धिभावना ---अञ्चाङ्ग सम्यक्शंनका निर्दोष पालन करना। सरागसंयम १५।४४।१८३ = रागसहित संयम, छठवें और सातवें युणस्थानवर्ती मृनिका संयम।

संघ १५।२९।१८० = ऋषि मृनि यति और अनगार इन चार प्रकारके मुनियोंका समृह ।

संयतासंयत १५।१४३।२०६ = पञ्चम गुणस्थान वर्ती आवक, यह पाँच पापींका एकदेशस्थाय करना है।

संयमासंयम १५।४४।१८३ = हिसादि पाँच पापोंका एकदेशत्याच करना जैसे त्रसहिंसाका त्याच करना परन्तु स्थादर हिसाका त्याच नही करना आदि।

संरम्भ १५।२५।१७९ = किसी कार्यके करनेका संकल्प करना।

संवर १५।५।१७६ = आस्रव—नवीन कमीका आग-मन वक जाना यह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिवह्नम और चारित्रसे होता है।

संवेगता १५।४७।१८३ = सोलह कारण मावनाओंमे एक भावना-संगारसे भयगीत रहना।

संस्थिति विचय (संस्थान विचय)१५।१४४।२०६ -धर्माध्यानका एक भेद इतमें लोकके बाकारका विचार किया जाता है।

सांपरायिकआस्त्रव १५।२२।१७९ = कथायसहित

चीवींका बाजव । यह पहरुते चक्रवें गुनस्वान तक होता है।

स्कृत्य १५।१९।१७८ = वो या इसते श्रविक परमा-णुओंके संगसे निर्मित पुद्गलब्रम्यकी पर्याय ।

स्थपुटोबरा १५।११३।१९८ = ऊँची नीची बमीन, शब्सा परिवह सहन करनेके लिए मृति ऐसी अभीनमें शयन करते हैं।

स्थिति १५।६९।१८८ = कर्मबन्धका एक मेव । इस बन्धमें कथायभावोंके अनुसार ज्ञानावरणादि कर्मोंकी स्विति बँघती है।

साधु समाधि १५।४७।१८३ = सोलह कारणमाव-नाओंमें एक भावना--मुनियोंका उपसर्ग दूरकर उन्हें निराकुल बनाना।

सामायिक १५।१२५।२०१ = वारित्रका एक भेद, समस्तपापींका त्याग करना।

सिंहविलसित (सिंहनिष्क्रीडित) १६।४६।२२४ = मुनियोंका एक तप । इसकी विशेष विधि वत-विधान परिशिष्टसे जानना चाहिये |

सुप्रतिष्ठकनिम १५।९९।१९५ = उत्तम भोदराके समान अर्थात् बीचमे पतला और नोचे तथा ऊपर विस्तृत ।

सूक्ष्मिकयाप्रतिपाति १५।१५०।२०७ = शुक्लप्यान-का एक मेद । यह तेरहवें गुणस्यानके अन्तमे होता है।

सूक्ष्मसाम्पराय १५।१२८।२०२ = चारित्रका एक भेद । यह दशमगुणस्थानमे होता है ।

हरिदष्टकस्थ १८।३२।२५५ = पूर्व, पित्रम, उत्तर, दक्षिण इन चार दिशाओं तथा ऐशान, आग्नेय, नैऋस्य और वायम्य इन चार विदिशाओं में स्थित ।

हरिमणि १८।२७।२५४ = इन्त्रनीलमणि ।

# कतियय विशिष्ट साहित्यक शब्द

सूचना-भारतीके आगे दिये गये तीन अंशोंभेरी प्रथम अंक सर्गका, दूसरा दलोकका और तीसरा वृष्टका सूचक है।

| अकुरीन = पृतिवीमें लीन नहीं वर्षात् बाकाशमें            | अववतार = सम्बर । । । । । ।                  |   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|
| स्थित, नीव कुलमें उत्पन्न १५।१३।४८                      | अञ्चवार्क = बोदाका सवार                     |   |
| अक्रुष्टपच्य = अनावास उत्पन्न होनेवाला बन्न             | असमारा - बूबकी बारा १३१३१०४                 |   |
| \$1218                                                  | अवस्कारत = चुम्बक १२११५४४                   |   |
| अक्ष = इन्द्रियाँ १४/४८/१७५                             | अञ्चरिदुर्ग = ततुके दुर्गके संगुक्त ३।७३।४५ |   |
| अत्युन्नत = बहुत क बे, अत्यन्त तंबार १७।११।२९९          | जशनिषी्रनाद = बचके संमान भवकर               |   |
| अतिदुर्मु स = बत्यन्त तेव ११७९१८५                       | सन्द करनेवाला ६।२४।६७                       | • |
| अध्वगचूतग = मार्गस्थित आम्रवृक्ष पर बैठा हुआ<br>२।६१।२१ | अर्रातिकमलालया = शत्रुवोंकी कामी धार्याच्य  |   |
| अनवग्रह = वर्षांके प्रतिकृषसे रहित १।९।२                | सरविन्दवान्यव = सूर्य २।२४।१९               | - |
| अनात्मनीन = बाल्मके लिए बहितकारी ६१५८।७२                | वसुकरतर = बत्यन्त कठिन १६।४५।२२४            |   |
| अनुशय = पश्चालाप ८१९१९                                  | असितविलमुजं = काले भीए ११।१६।१३)            |   |
| अन्तरेण (अध्यय ) = बिना शेररारेप                        | अहीनवपु = शेवनागका शरीर आकृष्ट सरीर         |   |
| अन्यपृष्ट = कोयस १ - १४०० ११२६।३६                       | <b>१७।१५।२३</b> ०                           | } |
| अपराब्द = सोटेशब्द ११६१२                                | अच्टार्थ = बार १५१६।१५४                     |   |
| अपवर्ग = मोक्ष ११।४५।१३८                                | आञ्जी = वरीरसम्बन्धी १११६११५                |   |
| अपाच्य = बिचा विद्यामें स्थित 'शेष्टीर                  | आलग्डलचार = स्नावनुष् ११३०१५                |   |
|                                                         | अञ्चिरा - गुढको मृति ९१७७१११                | l |
| अभिष्या = नाम २।४४।१८<br>अभिष्यु = दुःस ११।३०।१३६       | आजिरक् = गुढका मैदाव १।२५।१०५               |   |
|                                                         | आजिसीपड - रणमें सूर १।६९।११ः                | 1 |
|                                                         | आत्यन्तिकौ = अन्तरहित-अविनाची १।१।          |   |
| व्यमीक्टवाह = मनवाहे थोडे २१६८।२१                       | आदित्सा = प्रहण करनेकी इच्छा १७।६७४२३       |   |
| अन्द = वर्षण ८१३६१९४                                    | आयतिनतः = भविष्यमें नत होमेवाके ८१३ ८१९।    |   |
| अंबर ⇒र्च १३।८१।१६७                                     | बावि = गार्गातक पीका ११४५२११३५              |   |
| अमृतर्गि = चन्ममा १७।८७।२४२                             |                                             |   |
| वसीयमुसी = त्रिपृष्ठ नारायमध्ये समितका नाम              |                                             |   |
| 9-110313                                                | बागमायन - निट्टीका कच्या वर्तन । अवस्था     |   |
| वर्षिकतम् = तस्म ११९०१४                                 | सायस = कोह्निमित पदार्च कार्य कार्य         |   |
| अयपियय = वक्कारि, वाच्य-वर्वकी हाति । ११६१              | आवा - विद्यार्, त्योरव १५५५/२३              |   |
| वयवार्-स्वे अवस्तर्                                     | बासम्बद्ध - बारावपूर्वी १९४२ स्टब्स         |   |
| वयरीयन च्यापापुर अंदर्शक्ष                              | id = id                                     | ş |
|                                                         |                                             |   |

| A CONTRACTOR                                              |                 | San Constitution                                        | 612169            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| हरमाद = वजा                                               | ९।७६।११२        | केसरिद्विष = त्रिष्ठनारायण                              | शक्स              |
| उत्तमाञ्च = मस्त्रक                                       | ११५५।९          | कोककुटुम्बिनी = चकवी                                    |                   |
| उदबसितं = पर                                              | <b>७१९६</b> १८८ | कौमुदी = त्रिप्छनारायणकी गदा                            | F0910313          |
| उद्गीकृत = उमरकी बोर किये हुए                             | 4166125         | कौस्तुभ 🛎 त्रिपृष्ठनारायणका प्रमुखर                     |                   |
| उपकार्या - राजाजॉके टहरने योभ्य व                         | हे तंबू ६।६७।७४ | क्रोधशिखन् = क्रोधरूपी अनि                              | १६।४९।२२४         |
| उपह्नर = एकान्त                                           | ७।११७५          | , क्रमेलक = ऊँट                                         | ७।७३।८५           |
| उपभाल्य = गांबॉका समीपवर्ती प्रदेश                        | १।१०।२          | क्षतज = रुघिर                                           | १४।५०।१७५         |
| उपहार = एकान्त                                            | १०१६०११२७       | क्षमाधर = पर्वत, क्षमाको धारण                           |                   |
| उपस्तुता = दूष छोड़नेके लिए तत्पर                         | राणार्थ         | करनेवाला पुरुष                                          | 918819            |
| उरगारिकेतन = गरबष्यव-तिपृष्ठ                              |                 | बक्षेतु = ध्री                                          | 91301800          |
| उष्ट्रिका = कड़ाहा                                        | ११।१७।१३४       | खरतर = बस्यन्त तीक्ण                                    | ११।५५।१४)         |
| उद्धजानि = विवाहित पुरुष                                  | १३।२८।१५८       | खलता = बिल्हान, दुर्जनता                                | १७।३।२२७          |
| रेन्द्री = इन्द्रकी विशा-पूर्व दिशा                       | १३।५४।१६२       | गणक = ज्योतिषी                                          | ५1६१1५            |
| और्वेदासी = बड़बानल "                                     | ७१४३१८१         | ग्व्या = धनुषकी डोरी                                    | ९।२३।१०६          |
| क् <b>नकाव</b> ली = एकतप                                  | १६।४६।२२४       | गृहालिन्दक =                                            | १।२५।५            |
| कन्तु = कामदेव                                            | १२।२६।१४७       | गो = वाणी                                               | ५ । ७७।५          |
| कर्करी = भारी                                             | ७१७६१८५         | घातिचतुष्टय = ज्ञानावरण, वर्शनाय                        |                   |
| <b>हरपत्रक = करों</b> त                                   | ११।६८।१३४       | मोह और अम्तराय कर्म                                     | 201901281         |
| हरभ = केंट                                                | ७।९६।८८         |                                                         |                   |
| लकण्ठ = सुरीले कण्ठवाले                                   | ३।२४।२४         | घनास्त्रपञ्च = अत्यधिक रुधिरकी की                       |                   |
| क्लमामोद = धानकी सुगन्ध                                   | श श २३          | चक्रीवत् = गधा                                          | ९१११०३            |
| कलानिधि = कलानोंका भाण्डार                                | 4178140         | चतस्रोनरेन्द्रविद्याः = १ आन्वीक्षिव                    |                   |
| कादलपत्रनीला = केलाके पत्तींके र                          |                 | ३ वार्ता और ४ दण्डनीति ये ।                             |                   |
| नील-हरित वर्ण                                             | 818613          |                                                         | १२।२१।१४६         |
| काल = चक्रवर्तीकी एकनिधि                                  | १४।२५।१७१       | चन्दनस्थासकवत् = चन्दनके मित्रक                         | समान              |
| कार्त्तीन्तक = विमित्तक्षानी                              | 41883163        |                                                         | १२।३५।१४८         |
| कुम्म = हाबीका गण्डस्वल                                   | रारेशर०४        | चमूरू = व्याद्य                                         | इंग्लाइ           |
| कुमुदाकरप्रिय = चन्द्रमा                                  | रा५८।२०         | चारुकुज ⇒ सुन्दर वृक्ष                                  | 4135143           |
| ~ · ·                                                     |                 | जयकदलिका = विजयपताका                                    | ११६८११            |
| कुरुभूमिकल्प = देवकुर, उत्तरकुर ।<br>उत्तव मोगमूमिके समान |                 | जयगोमिनी = विजयलक्ष्मी                                  | 4155145           |
|                                                           | 64161683        | जनान्त = देश                                            | १३।१।१५३          |
| कुलिश्वर = बजबर—इन्द्र                                    | ९।९२।११५        | जलघरपदवी = मेघमार्ग-बाकाश                               | ₹ <b>११५१</b> ।₹₹ |
| कुल्या = नहर                                              | \$18017         | जियीषा = जीतने की इच्छा                                 | 417319            |
| कुसुमोद्गम = वसन्तऋतु                                     | ५।५२।५४         | तटपविसिकता = किनारे की वज्रम                            | •                 |
| कृतान्त = यमराज-मृत्यु                                    | २।१५।१५         | श्र≖ क्षेत्र प्राप्त स्था राज्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र | ११।१२।१३ <b>३</b> |
| केसर = वकुलवृक्ष                                          | रामशास          |                                                         |                   |
| केसर = विह्की वर्षनके बाल                                 | <b>३११६।२४</b>  | तनीयसी = अत्यन्त अस्प                                   | 661241684         |

| T .                                | •                             |                                                 |              |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| तंतुम = समय                        | CHALLO                        | युमणि - सूर्य                                   | Phiast       |
| तमूनपात् = मनि                     | \$#\$4\$#\$                   | हिषयमुहर्त = बारंह मुहर्त                       | 14mmics      |
| संपनीय = स्वर्ष                    | माप्रशम् व                    | विसमुद्रायुः = वो सम्परको बाबुबास               | PERFAIR      |
| तार्यकत = वाराबों से व्याप्त       | 112814                        | दोषा,दोष - रात्रि, दुर्नुन                      | HIBBING      |
| ताकु क = माचक                      | 69188                         | दी:स्थ्य 🗉 दुःस                                 | 14111194     |
| तालवृत्त = पहा                     | •४९।एथथ १                     | घरणी = पृथिबी                                   | ६१५१६४       |
| तुम्ब = पक्रका वह भाग विसके        |                               | भरणीधनाथ = विजयार्चपर्वतका                      | वामी         |
| भर रहते हैं                        | 6196130                       | व्यलन्त्रटी विद्यापर                            | ६।५।६४       |
| तुहिनाचल = हिमालय                  | 4138142                       | नन्दक = त्रिपृष्ठ गारावणको तसकार                | का नाम       |
| त्रिगुप्ति = मनोगुप्ति, बचनगुप्ति, |                               |                                                 | टाटा १०२     |
|                                    | ११।३०।१३६                     | नमस्यवारिव = भाइमालका भेष                       | १६१४७१२२४    |
| त्रिमार्ग = संगीत के तीन मार्ग     |                               | नभःस्पृश् = विद्यापर                            | टाररादर      |
| मध्य और विलिम्बत                   | १७१४।२३०                      | नराधिराट् = मुकुटबढ राजा                        | SAISAISAS    |
| त्रिशल्य = माया,मिच्यात्व और नि    | दान ये तीन सस्य               | नवपछिताकूर=नवीन सफेद बाल                        | \$AIA01\$B\$ |
|                                    | 3164183                       | नाक = स्वर्ग                                    | १शशाह५३      |
| - Andrew Andrew                    |                               | नाग = हस्ती                                     | वाश्वर       |
| त्वक्सारगुल्म = बांसकी साहियां     | 9051506                       | नागलता = पानकी बेल                              | १७४।२२८      |
| दक्षिणमातिरिखा = मक्स्समीर-        | -                             | निकार = पराभव                                   | 4186186      |
|                                    | 5140156                       | निगम = नगर                                      | शशशाय        |
| दण्ड = वण्ड, जुर्माना              | 4188188                       | निर्वृत्त = मुक्त जीव                           | १५।६।१७६     |
| दवनिभ = दावानलके समान              | १श५६।१४०                      | निशीय = वर्षरात्रि                              | 613216       |
| दशा - वसी                          | ७।२९।७९                       | निष्ठितजीव = जिसका जीवन समाप्त                  | हो गया है    |
| दस्युवृन्द = डांकुओंका दल          | ३।३७।२५                       |                                                 | 1166170      |
| दिविज = देव                        | ३।७६।२९                       | पक् = कीवह                                      | १७।३।२२७     |
| दिवीकस् = देव                      | शाधार                         | पक्षान्वित = पह्नांसे सहित, सहायकों             | से सहित      |
| दुस्तिखञ्जन = पापस्पी की वड़       | १११७११४१                      |                                                 | ६१६२१७३      |
| दुरन्त = जिसका बन्त-परिणाम दु      |                               | पञ्चगुरु = वञ्चपरमेच्छी-अरहन्त,                 | सिंड,        |
|                                    | ११।३६।१३७                     | वाचार्य, उपाध्याय और सामु                       | SFFIFFIFF    |
| दुर्नामक = वर्श-ववासीरकी बीमार     | त जा४५१८१                     | पञ्चला = मृत्यु                                 | \$16.214.    |
| दुष्टिमोह = दर्शनमोहनीय (मोहका     |                               | पच्याञ्चनाञ्चन = वेश्याओंका समूह                | 1340160      |
|                                    | ११।व४।१३५                     | पतदीशकाहिनीप्रमुख = गरववाहिनी                   | बादि •       |
| द्विज = ब्राह्मज                   | *1111114                      | विचाएँ जिनमें प्रमुख हैं                        | . ७१५७१८४    |
| द्विज = दांत                       | श्रद्धाः                      | पदा = वजनतिकी एक निवि                           | 141791141    |
| दिबिह् = सीप                       | 414115-10                     | पद्माप्रियं = पद्म <del>-वग</del> रोंका अप्रिय- | बरोधी,       |
| हिपारि = सिंह                      | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | प्रया-सवयीका प्रिय                              | 4154140      |
| क्रिरेफ - अगर                      | 李特特等                          | पयोक्षर = मेच                                   | SAIS SISTEM  |
|                                    |                               |                                                 |              |

,

, . . . . .

| 454                                   | <b>ब</b> र्च मान   | म्बारतम् .                            | •            |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| पनीयर = स्तन, नेव                     | 414180             | फल्गुमाय = निःसारता                   | <b>*****</b> |
| पॉर्नेसा - परि                        | oot# \$10          | बुद्धियुचित्र = बुद्धिहीन             | CHESTER      |
| प्यन = तीनवातवस्य-धनीवविवात           |                    | अञ्ज = पराजय, बालोंका पुंचुरालाप      | न नारकारद    |
| यनवातवस्य सीर ततुवातवस्य              | ७।१२।७७            | भूति = संपत्ति, मस्म                  | CHEISA       |
| पाञ्चक्य = विवृध्जारायकृका चतु        | F 616013 - 7       | मूरिदक्षिण = अत्यन्त उदार             | व।रारम       |
| पाण्यु - बक्रवर्शीकी एक निवि          | १४।२५।१७१          | मधुप = भनर, मद्यपावी                  | १७१३१२२७     |
| पाद = चरम, किरम                       | 4178140            | मनसिशम = कामदेव                       | राददारुव     |
| पाशिम् = वक्ष                         | १३१४३११६०          | महाकाल (भूरिकाल) = वकवर्त             | की           |
| पिकुल = महत्रीकी एक निवि              | १४।२५।१७१          | एक निषि                               | १४।२५।१७१    |
| पीतवांसस् = निष्डमारावण               | १०।८४।१३०          | माणव = चक्रवरींकी एक निधि             | १४१२५।१७१    |
| पुरुहृतभूति = इन्द्रके समान विभूतिरे  |                    | मालूर = बिल्बफल                       | 418८1४९      |
| ~ " "                                 | १।३७१६             | मित्र = सूर्य, सुहृद्                 | १३१४०११५९    |
| पुलाका = पुण्ड                        | १३।२।१५३           | मुखच्छद = मुसका परवा                  | ९।१२।१०४     |
| पुलिन्द = भीस                         | 3134174            | मूषा = सांचा                          | 88188183X    |
| पुष्करं = आकाश                        | ८।३८।९४            | मृगेन्द्रविष्टर = सिहासन              | रारा१३       |
| पुष्पधनुष = कामदेव                    | शादशाहर            | मेघपदवी = मेघोंका मार्ग-आका           |              |
| पुष्पोद्गम = वसन्त                    | 713619             | मौक्तकावली - तपका एक भेद              |              |
| पूर्व = बौरासी लाख वर्षोका एक         |                    | रत्नमालिका = तपका एक भेद              |              |
| और शौरासी लाख पूर्वाङ्गोंका           |                    | रथाञ्ज-पाणि = चक्रपाणित्रिपृष्ठनारायण |              |
| • "                                   | १४।३९।१७३          | and the second poly                   | १०।१।१३२     |
| पृथुक = बच्चे                         | <b>७</b> ।३।७६     | राजक = राजसमृह                        | राइटारश      |
| प्रह्मोलित = हिकाया हुवा              | शापशाप             | राजहंस = जिसकी चोंच और च              |              |
| प्रधि = चक्रवारा                      | 6196191            | होते हैं ऐसा हंस, श्रेष्ठ राजा        | ६।६२।७३      |
| प्रलाप = तेज                          | <b>११३४१६८</b>     | रोहिणी = एक विद्या                    | 6144164      |
| प्रभंकरी = एक विद्या                  | <b>७।५७।८३</b>     | लतालय = निकुञ्ज-लतागृह                | १२।३०।१४७    |
| प्रमादमवागस् = प्रमादसे होनेवाके      | अपराध              | वज्रभूषितकर = हीरासे सुशोभित          |              |
|                                       | १४।१३७।२०४         | पुरुष                                 | १३।१३।१५५    |
| प्रायोपवेश = एकसन्वासमरण              | १६।६३।२२६          | वजसार = वजके समाव सुदृद               | १३।१३।१५५    |
| प्रालेयसेल = हिमालय पर्वत             | \$1201 <b>\$</b> 0 | वदान्य = उदार-दानशीस                  | PINCHS       |
| प्रष्ठ = कोष्ठ                        | १३११९१०            | वरवारकामिनी                           | 91900166     |
| प्रसाधन - वलंकरण                      | १०१८८।१३१          | वसुवृष्टि = धनवृष्टि                  | \$14+18\$    |
| त्रियजानि = विशे स्त्री बस्पन्त प्रिय | है ऐसा पुरुष       | वायुवत्मंत् = वाकाश                   | DICCICS      |
|                                       | श्वश्वद            | वाराष्ट्रमा = वेश्या                  | 4164 Day     |
| प्रयास् = अस्यन्त प्रिय               | 6180164            | वारुणी = पश्चिम विशा, मदिरा           | 241441446    |
| पुरु = बावनी जनी-अवस्थान              | SOFTWALL           | वालिव = पूँ छ                         | 412412A      |
|                                       |                    | •                                     |              |

•

\*

ŧ

\*

| मार्ग = वर्गवर्ग                                | · 神经神经体               | विकित् असूर                           | · diffiler               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| विकृत्या = कुल् कावि शृह बीवाँवे द              | for envis             | विश्वित्रक = सप्रोका समृद्            | 1411199                  |
| विकीर्ण = व्यान्त                               | * \$14 717            | शिरोपि = बीपा                         | <b>李秋</b> 李红春            |
| विश्वित्सा = ग्रावि                             | 121401141             | सुद्रालेक्य = सुमलेक्यानामा ( क्य     | -                        |
| विजया + एकविधा                                  | <b>114616</b>         | रवित बीवज्रवृत्तिको लेखा का           |                          |
| विषयामुण = विजयवसमाका स्रोटा                    |                       | riden dissilitati nedi si             | KEINNIE BA               |
| त्रिपृष्ठ गारायण                                | \$317710              |                                       | 414-148                  |
| विडालशावक = विलावका वच्चा                       | CIXTITY               | श्रुत्तदेवता = सरस्वती<br>श्रति = कान | \$61561538               |
| विश्वरवर्जित = यापरहित, वु.बारहित               | 171001143             | भुश्य = भग<br>व्येतमान् = भगामा       | \$\$!\$#!\$ <b>\$</b> \$ |
| विनिवेशित = रसे हुए                             | <b>हाईखादद</b>        |                                       |                          |
| विपक्षिता = प्रत्नोंका सभाव, विरु               | इ पक्षका              | वड्वर्ग = काब, कोब, कोब, मोह          |                          |
| ग्रहण                                           | १०।२२।१२१             | इन ग्रह बन्तरङ्ग शत्रुवीका स          | 4-                       |
|                                                 |                       | वडाहत = छहते वृषित                    | 99148                    |
| विबुध == देव                                    | \$\$1001\$8           | वष्ठ = बेला तप-वो दिनका उपवास         |                          |
|                                                 | 1816183               | सकलकलाघर = समस्त करू                  |                          |
| विरोध = विद्वेष, वि-पक्षियोका रोका              | जाना<br>५११४४८        | घारण करनेवाला, सोलह करू               |                          |
| विवदिषा = बोलनेकी इच्छा                         | <b>4180144</b>        |                                       | existes                  |
| विश्वजनीनवृत्ति = सर्वहितकारीवृत्ति             | •                     | सङ्ग = परिवाह                         | 2 5 1 3 4 1 5 4 9        |
| विद्यान विद्या मार्थित व्याप्त विद्या राष्ट्रित | १।३७१६                | सदम्बर = उत्तमक्त्व, निर्मल बाका      | स ५।९१४७                 |
| विश्राणित = प्रवत्त                             | शहकारर                | सद्यांन = सम्यव्दर्शन                 | १२।४९।१४९                |
| विहस्तता = विवसता, सूंबसे रहितप                 | -                     | सद्वृत्त = सवाचारी, योक               | SAILISES.                |
| वीध्र = शुक्ल                                   | 00810015              | सनाभि = सहोदर                         | १७।३७।१२४                |
| वृत्त = इन्द, चारित्र                           | 4183186               | सप्तिगल - अस्वचीव ( प्रतिनारावर       | म ) ८।३३।९३              |
| वृत्तमञ्ज = चारित्रका नाघ, छन्दोभन्             |                       | संफली = दूढी                          | \$ \$ INCISES            |
| वृषा ( वृषन् ) = शन्त्र                         | १७।२४।२३२             | समय = मर्याया, भाषार                  | FIFFIOY                  |
| वेगवती = एकविचा                                 | ७।५७।८३               | संमद = हर्ष                           | १२।१८।१४६                |
| वैसरणी = नरककी एक नवी                           | *****                 | सर्पिष् = बी                          | . लाइम्राटन              |
| वैनतेय = गर्ह                                   | 0   10   1            | सर्वरत्न = चक्रवर्तीकी एकनिधि         | १४।२५।१७१                |
| व्यवाय = मैथुन                                  | १२।५०।१४९             | सार्वे - सर्वहितकारी विनेन्त्र        | १५१५।१७६                 |
| शह्य = चक्रवरीकी एकनिवि                         | १४।२५।१७१             | सामिपिहित - बाबा इका हुआ              | 4148143                  |
|                                                 | \$ \$ 1 \$ X 1 \$ # # | सिंहगामिनी - एकविचा                   | 44616                    |
| शयु = बक्बर<br>शरवृङ्गति = शरवृष्टकुका चन्त्रना | 24120114              | सिंहविकसित = सिंहनिकारिकत गा          | मका एक सप                |
| शास = तीवण                                      | \$4881\$+C            |                                       | 141841554                |
| शातकुम्मकुम्भ = स्वर्थककाः                      | FIRMES                | सीरपाणि = बक्रमद्र-विकय               | tokittu                  |
| सारि - पसाव                                     | C144146               | सुदर्शनोद्धान = बन्धूद्वीप सम्बन्धी   | A                        |
| शास्त्रिकाम = भावने श्रेष                       | देश्याप्ट             | •                                     |                          |
| Medalina - delige All                           | 716.01                | एक बन                                 | implicac                 |

| सुबसोधाः - वच्छे सानोंवाकी, उत्तम वचको      | स्प्रीता = विस्तृत             | 4184184          |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| , बारब करनेवासी १।३५।५२                     | स्यपुटशिला = ढंबी नीबी शिकाएँ  | ११।१८।१३४        |
| शुक्षा = पूना १३।३०।१५९                     | हरि = विपृष्ठनारायण            | 4164146          |
| सुरविकासिनीसम = अन्वपनोंके समाच ८।१६।९१     | हरि = सिंह                     | PINNE            |
| सुरपदवी = बाकाश १४।५२।१७५                   | हरिरव = सिहनाव                 | १कदशक्ष          |
| सीविद - कम्चुकी, बन्तःपुरका पहरेवार ७।७५।८५ | हुण्डसंस्थ = हुण्डकतंस्थानबाला | <b>१११७११३</b> ३ |

## सुमाषित संचय

वर्दमानचरित्र बनेक सुभाषित रत्नोंका भाषडार है। यहाँ सर्मानुक्रमसे कुछ सुभाषितों-का संचय किया जाता है—

### सर्ग १

| 44 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 'फलाँबना नास्ति हि दुष्करेच्छा'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21418        |
| 'नापैसतेऽचीपचयं न कच्टं न वृत्तमञ्ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| शब्दम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •            |
| मूढीकृतः सम् रसिकत्ववृत्त्या कविश्च वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | व्यापितमान-  |
| सक्य ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91417        |
| 'भ्रान्सात्मनो नास्त्पथवा विवेकः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$15.81R     |
| 'कामाकुलितो हि मूढः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शारदाप       |
| 'क्लेशो हि कल्पतरुरेद सति प्रयुक्तः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1919918      |
| 'शुद्धारमनां न तु विकारकरं हि किञ्चित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1144185      |
| 'धर्मानुरागमतयो हि भवन्ति भव्याः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शहपार्       |
| 'सदामुकूका हि भवन्ति मार्याः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११६७११२      |
| 'न किंवा संबत्ते भूवि गुणगणानामुषययः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ११६८।१२      |
| सर्ग २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 'पितुः सुपुत्रो ह्यनुकूलवृत्तिमान्'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21818        |
| 'सुसाय केवां न निरोक्षणं प्रसोः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रासार्व      |
| 'वर्मधना हि साधवः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | राष्ट्राइ    |
| 'त्रिया न केषा मुक्ति मूरिदानिनः'<br>'त्रभवो हि वत्सलाः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 214183       |
| 'प्रभवो हि बत्सलाः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रादा१३       |
| 'मनोहरे बन्दुनि को न रज्यते'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | राटारे४      |
| न विश्वते चेश्ववि गोत्र सन्ततिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| किमात्मजेम्बः स्पृहवन्ति साववः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गरदा १६      |
| 'सर्ता वियोगे हि बुघोऽपि सिखरी'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राइपार्७     |
| महीयसां को न सुसाय चेव्टते'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रावदार्क     |
| चुको वद्याः का युक्तो न चीरचीः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राइणाइ७      |
| प्रियाः समानव्यसमा हि बेह्निमाम्'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रापदाद्रप    |
| तबाहि कोके सकले न दृश्यते समाजयः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>होइपि</b> |
| A COMPANY OF THE COMP | 2142150      |
| क्षयं सुवान्ये व्यक्तिहासम्बद्धाः रहिः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नापपानक      |
| पका हि कोके समुपाधिनाँ रतिः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | राष्ट्रावर   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |

### सर्ग र

| 'विनयेन बिना का औः'                     | \$13173      |
|-----------------------------------------|--------------|
| 'रागो बन्वाति कर्माण बीतरागी विमु       | म्बति ।      |
| 'जीवो जिनोपदेशोऽयं संक पाद्वस्थमोक्ष    |              |
|                                         | 1111114      |
| 'अप्याकस्मिकतः साबीः संयोगास्को व       | शास्यति'     |
|                                         | 1119174      |
| 'नैर्बन्थ्यं हि परं घले भीरविस्तो न कास | T:           |
|                                         | शहदार८       |
| 'संस्तो वर्तमानस्य कस्य मृत्युरनोचरः'   | ३१७१।२८      |
| 'गृहिणी गृहभूषणा'                       | 1160179      |
| 'हा हा पुष्यक्षये कि वा विश्लेषं नोपगच  | <b>क</b> िं  |
|                                         | 31806148     |
| सर्ग ४                                  |              |
| 'विलिना पिलतेन चाविष्मूतं तविदं सम्प्री | ते कस्य वा न |
| क्रोक्यम्'                              | ४।१७।३५      |
| 'खन्नु गृहस्य विवर्दते हि मोहः'         | ४११८।३५      |
| 'महता कि निषयेषु सनितरस्ति'             | AISSIEA      |
| 'नि.स्पृहता सर्ता हि जुब्हा'            | XIRSIRY      |
| 'स्वितिमाकामति कि महानुभावः'            | X154136      |
| 'प्रियक्षाने: स्वजनो हि वैरिवर्चः'      | शावशावद      |
| 'न विषं मरणस्य हेतुभूतं न समो           | वृध्यमानृसि  |
| प्रबीणम् ।                              |              |
| बहुदुःसकरं न वापि धोरं वरकं न्या        | यविदःकसञ-    |
| माहुः ॥'                                | RIGAISA      |
| 'बसर्वा वचने प्रवर्तमानी विषयो यादि     | हि पात्रता-  |
|                                         |              |

AL STIN

SFIFFIY

MAMISS

मक्ष्यम्'

'मनु गरवाभियते मसिमं मुख्या'

'मतयो हि प्रति पूर्व विजिन्नाः'

'इसमूरिकरात्रानेअप यात्री प्रतिकांने न करोति पीयवं यः । अतिनिध्नित्राधीक्षते स प्रवान् निजनारीनुषा-दर्षणे कलकून् ॥' ४१७१४२ 'कि वा महान् व्यवसितांडिनिवृत्य याति' ४।८२।४३ 'पृशां त्रची नृतृ विभूवयमेकमेव' ४।८४।४३ 'कोपो हि कारणमनर्वपरम्परावाः' ४।९१।४४

### सर्ग ५

'को वा मविनां विवेक:'
'मनोहरे को न हि सम्तिमेति'
'पृथ्वोदयारशाष्ट्रमहो न कि स्यात्'
'मुणसंबहे जगति मरनपर: शिशुरप्यहो भवति सरपुष्यः'
पा६४।५६
'मदुनोत्यहो सन्नु जगद् स्यसनम्'
'मृदे गुणस्तुतिरहो महताम्'
सर्व ६

'नैसर्गिको हि महता विनयो महत्सु' £101£X 'स्तब्धी महान् गुरुअने न गुणाधिकोऽपि' FICIEY 'केषां तनोति न मुदं वियवन्युसङ्गः' दाराद्र 'कालविदो हि दक्षा.' **६1901६4** 'पूर्वक्रमी ननु सदागिक क्रुनीय:' **4184164** 'सम्बन्धमेश्य महता सह को न तुष्येत्' **६१२२१६६** 'सीक्त्यहो मतिमतां मतिरप्नभावे' 618\$100 'कोपाम्मरात्रुरपरोऽस्ति दारीरमाजां कोक्द्वयेऽपि विषदां मन् हेतुभूतः £184100 'तुष्यां विवर्षयति वैर्यमशकरोति प्रभा विनासयति संवनयत्पवाश्यम् । **र्वतापमेल्लकपुरिन्द्रियकर्गमुगः** वित्तक्षरप्रतिनिक्तिः पुरुषस्य कोषः ।' ६।४६।७० 'रागंदुबोर्बपुचि कम्पमनेकरूपं विसे विवेकरहितानि विविन्तितानि ।

वृंसामसार्थगमथं धानवुःसवातं कोपः करोति सहसा मविरामदश्य' ॥ ६।४७७० 'यः कुष्यति प्रसिनदं मृति निर्मित्रस-मान्दोऽपि नेश्वति चनः सह तेन सम्बन् ।

मन्दानिकोरकसिद्धपुष्पभरागतोऽपि कि सेकाते विषत्तवर्यभूपवालेग ॥' 418CIDO 'कि वा विश्वमनसामजितेन्त्रियामां, संपरमुखाय सुन्दिरं परिणामकाले' इ।५७१७२ 'मतिमान्तिह् बक्त्यकार्यम्' ६।५८।७२ 'बस्वन्तको ननुववस्यविरादरातिः काले गवस्य सहसा परिवर्जमानः' E165143 'बबसरसमावृत्तिनृ'णां फर्लं मति सम्पदः' ६।७१।७३ 'ऋतुंभिस्तरको विना स्वयं ननु पौष्पी श्रियमुद्रहन्ति किम्। अशिहाध 'गृणिनां भवति प्रसङ्गतो गुणहीनोऽपि गुणी धरात्रके । स्रभीकुरतेऽय कर्परं सिललं पाटलपुष्प वासितम् ॥' 301810 'सम्पेरय निसर्गतः शुची ननु यरिकञ्चिदपि प्रकाशते ।

'समुपेत्य निसर्गतः शुची ननु यरिकञ्चिद्यपि प्रकाशते । तुहिनसृतिबिम्बसंश्रितो मिलनोऽपि प्रतिभासते मृगः ॥' ७।९।७६

'उपयाति जडोऽपि पाटवं सहसोपच्नविशेषतः परम् ।

करवालयतः पयोलवः करियां कि न भिनत्ति मस्तकम् ॥'

'तन् सर्वविदोऽपि राजते न वचः मोतरि बोमवर्जिते ।

परिचेतरि नष्टलोचने सफलः कि नु कलत्र विभ्रमः ॥'

७।१३।७७

पुरुवस्य परं विभूषणं वरवाणं भृतमेव नापरम् । प्रशमो विनयस्य तत्कलं प्रकटं नीतिविदः प्रशक्तते ॥' ७।१४।३७

'विनयप्रश्नमान्त्रितं सदा स्वयमेनीपनयन्ति साधवः । स च साधु समायमी जनत्यनुरागं विद्याति केवळम् ॥' ७।१५/७७

'अनुराय पराजितं जगत्सकलं किन्कूरता प्रपक्षते ।' ७।१६।७७

'निजयेयनुगेन कि पुणः कुरते कस्य न नार्यशायनम् ।' ७।१७७७

'वरुवाण्य मृद्दः सुखावहः पर मित्युक्रमुपाय वेदियिः । परितापवित विति रिवर्णमु निर्वापवित अग्रकरः ॥' ७।१८।७८

'बुक्कीकरने मारेरिका विकासमावपर न विक्रों। क्षित्रकारि जामीयः यानं बहुती नैव निसर्गयान्यः । मपुरं म समंद् वयीचितं परपुरहोत्रीव सनस्य गुरसामः ॥ मकरी म स तै: प्रमध्यक्तां सक्तिकैरीवृत्तिकीय वारिये: ।। MISSING PHYNE 'कुषिरास्य रिपोः प्रधानस्य अवर्ग साम विधीयसे कुनैः। 'सुविचार्य हताडि कर्मथः गरिकामेऽपि मर्य न काम्द्रे । कंदकेन बिना प्रसम्मतां संसिष्टं कर्रमितं प्रयादि किम् ॥ बतप्य निवेकनाम् क्रियामविकाम्रितने न बासुचित् ॥ 2019910 PSIFFIE 'बचसा पर्वेण वर्षेते मृतुना शास्त्रति कीप उत्कतः। 'कियसाच्यं पुत्रपुव्यसम्पदः 日子も一〇年 पननेन यवा दवानलो चनमुक्तेन च भूरिवारिका ॥ 'कुस्ते विवतामपूर्वता वयु कान्स्या रहितेऽपि वस्तुनि।' POINTING 'उपयाति म विक्रियां परः परिवानेऽपि व सान्त्व-'सन् दुःशिक्षितभाषदां पदम्।' 4217014 सामित'। 'नहि सेवकः स्वतन्त्रः' 1015MCC सिलकेन तु भस्मसात्कृतो ज्वलनः प्रज्वलितुं किमीहते।। सर्ग ८ 'तीयघेरतिमहत्वमम्भसः कि बवीति न तरक्क संहतिः' POISSIO 'विकृति भजते न जातुचित्कुपितस्यापि मनौ 231812 महात्मनः। 'सामबो ननु परोक्षवान्ववाः' 614190 परितापियतुं न सम्यते सकिलं वारिनिवेस्तुकोस्कया ॥ 'जण्मनः सालु फर्क गुणार्जनं प्रीचनं गुणफर्क महात्म-2014510 CH4130 'नयवर्त्मीन य' सुनिध्यतं यसते तस्य न विश्वते रिपुः। 'यः प्रतीपमुपयादि वर्त्यनः सोऽविवक्कति कियीचितां ननु पच्यमुजां किमामयः प्रभवत्यत्यमपि प्रवाधितुम् ॥ विषाम्।' 619194 धारदाण्य 'स्वामिनं सुहृदमिष्टसेवकं बल्कशामनुजयात्मवं गुरुम्। 'नयविस्स बुधै. प्रशस्यते कुस्ते यस्य वचीःर्यसाधनम् ॥' मातरं च पितरं च बान्धवं दूषमन्ति न हि नीति-७।३२।७९ वेदिमः ॥ 6110113 'परिकृत्यति वः सकारणं निसरो सोज्नुनयेन साम्यति । 'वित्तवृत्तिमवयन् प्रयोः पुरा कः करोति विश्वमातिक-अनिमित्तरुषः प्रतिक्रिया क्रियतां केन नयेन ८१३ २१५१ कष्यताम् ॥' 'यः सदा भवति निजितेन्त्रियस्तस्य नास्ति परिभृति-タショドチョン 'अतिरोधवती हितं प्रियं वंचनं प्रत्युत कीपदीपकम् । रम्बतः । विक्तिप्ततमे हि सर्पिव प्रपतत्तीयमुपैति बह्विताम् ॥ जीवितं नन् तदेव सम्मतं यन्निकाररहितं मनस्य-0318 FIB दारदा १ 'मजिमानिषमार्श्वतर्स पुरुषं मञ्जूयति प्रियं कृषः ।' 'लाववेष पुरुष: सचैतनस्ताववाकलयति क्रमाक्रमस् । राबबुद्धति मानगुरनतं यावविन्द्रयवदां स गण्यति ॥ WHYECO 'बृद्धानपुरवाति वश्चिमा करतानेति वकेन कावतन् । 411313R इति वैरिनिक्रेक्सिस्तवमा विगति वाति वाली व 'कः कळकम्म पानावेष्टितो सून्त्रतोऽपि सं विस्तक्रुवाहे बारववा ॥ MITHE पर: 1 'न मनावन करन वा सतः परिमूतेच्छ कारचं समा ॥'

ALASICO

'सरकरीनकंपितं महात रं माभिरोहंति किमान् बानकः'

\$19+14"

| 'इल्क्रियार्थरसिरापवां वर्षं कस्य वा तनुमर   | हो न जायते।' | 'पूर्वे     |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
|                                              | 617715       | 'सुवि       |
| 'युक्तसङ्गममनेक्य दुर्जनः कृत्यति            | स्वयमकारणं   | को          |
| परम् ।                                       |              | 'प्रस       |
| चित्रकां नमसि बीक्य निर्मलां कः परो          | भवति मण्ड-   | EX-         |
| कादिना ॥'                                    | 6719813      | 'गुग        |
| 'यो विवेकरहितो यथेण्डमा वर्तते विव           | सतामसम्मते । |             |
| निल्बदः स सङ्घ दण्डयते न कैस्तुङ्गर          |              |             |
| पमु: ॥'                                      | टा३२।९३      | 'सत         |
| 'डी सतामभिमती नरोत्तमी जन्म<br>प्रशस्यते।    | संसदि तयोः   | 'वय<br>'निः |
| यो न मुद्यति भये पुरास्थिते यस्य स           | तंपदि मनो न  | 'कि         |
| माचिति ॥                                     | टा३५।९४      | 'नर्द       |
| 'स्यायहीनमिह यस्य बाञ्चितं सेचरः स<br>कथम् । |              | विग         |
| जातिमात्रमनिमित्त मुम्नतेः कि प्रया          | त गगने न     | 'चुर        |
| वायसः ॥'                                     | टा४०।९५      | 'नि         |
| 'स्तब्धमृत्सनति कि न मूलतः पादपं तटर         | हं नदीरयः।   | 1-1         |
| वेतसः प्रणमनादिवर्षते बाद्रेव कुरुते ।       |              | दुर         |
|                                              | SINCISE      | 3,          |
| 'संभ्रमेअप कुषालो न मुहचति'                  | 2818813      |             |
| 'न त्रिये किमनुरूपसंगमः'                     | टाइजं९९      | 'ज          |
| सर्ग ९                                       |              | तथ          |
| 'सेवामतो नेच्छति पापभीरः'                    | 8091719      | 'नि         |
| 'गुणच्युतः को समते प्रतिष्ठाम्'              | 5051015      | 'तम         |
| 'प्राणव्ययं वाञ्छति को न बीरः।               | \$161203     | ,सं         |
| 'न साधयेत् कि खलु सुप्रयुक्तः ।'             | 41881808     |             |
| 'कोपी हि शौर्यस्य परः सहायः।'                | 41771804     | 'सु         |
| 'बिगुणी हि हेयः'                             | ९।३३११०५     |             |
| 'को निर्वेयः संविधिणां विपत्तौ'              | 91721804     | 4           |
| 'न दुःसितं हन्ति महानुभावः'                  | ८।इरा६०७     | <b>'</b> चि |
| 'बी:स्वयं न स्थेयपरिष्कृतानाम् ।'            | शंक्टारे ०८  |             |
| 'विपत्सु वामोञ्मुपयीगमेति'                   | 30918618     | विष         |
| 'समो हि बात्यो निष्रे सुत्रो वा'             | Solions      |             |
| 'बहार्व चैर्व प्रसरो हि धीर:'                | 20512815     | <b>'</b>    |
|                                              |              |             |

| 'पूर्वे बिने को न हिमेरित सरवान्' | Softwark            |  |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| 'सुनिक्षितः कि न करोति कीरः'      | \$18418 <b>*</b> \$ |  |
| 'को वा न गृह्याति कृतावदानान्'    | 21221503            |  |
| 'प्रसावनं भूमिभृतां हि बौर्यम्'   | \$1401888           |  |
| 'हरवा रिपुं को न विमासि युद्धे'   | 91901987            |  |
| 'गुगाधिके कस्य न पक्षपातः'        | १८३१११३             |  |

### सर्ग १०

| १०।८।११९                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|
| १०११४१११९                                                               |
| १०१२०११२०                                                               |
| १०।३४।१२३                                                               |
| दम्धनसंचयैरिव ।                                                         |
| मभोगैः पुरुषो हि                                                        |
| १०।३६।१२३                                                               |
| न्त्राक्तनमेक एव                                                        |
| १०।३८।१२३                                                               |
|                                                                         |
| वायवतमात्मनि                                                            |
| वाषवतमात्मनि<br>तस्यैकलवोऽपि                                            |
| _                                                                       |
| तस्यैकलबोऽपि                                                            |
| तस्यैकलवोऽपि<br>१०।४२।१२४                                               |
| तस्यैकलवोऽपि<br>१०१४२।१२४<br>व पुनःकवाचन ।                              |
| सस्पैकलवोऽपि<br>१०१४२।१२४<br>व पुनःकवाचन ।<br>वमानं नियसेन              |
| तस्यैकलबोऽपि<br>१०१४२।१२४<br>व पुनःकवाचन ।<br>यमानं नियसेन<br>१०१४४।१२४ |
| सस्पैकलकोऽपि<br>१०१४२।१२४<br>व पुनःकवाचन ।<br>यमानं नियसेन<br>१०१४४।१२४ |
|                                                                         |

## सर्ग ११

'न हि कणिकापि युवस्य नारकाणाम्' ११।२३।१३५
'विनवजनरसायनं दुरापं धृतियुगकाण्यस्मिना निधीय-मानम् । विषयविष्युगमपास्य दूरं कमिह करोत्यवराजरं भ भव्यम् ॥' ११।४०।१३८ 'वनयति सहिरहो न कस्य वाविम्' ११।५२।१३९ 'कृतिकृत्री'वस्पीरकारद्वस्य अस्पारतिर्त 'सुनासते किंग्रेश्वर ', १९५८११४० 'न हि विष्कृरे परिवृद्धाते सम्भावान्' १११६११४० 'सम्पनामानुद्विरकाता न सुकार केनाम्' १११६४१४४१ 'सस्योजनीत न कुनते सुनि सामृनानसम्' १११६७१४४१

### सर्च १२

'त्रिवेषु यत्त्रेमरसाषहत्वं त्रण्याददाया हि फलं प्रधा-नम् इराउटाइ४७ 'तबाहि लोके महतां विभृतिसंहीयसी सापि विकार-हेवः' 3x3184128 'अचिन्त्यक्या महतां हि वृत्तिः' 351351689 'मध्ये मुमुक्षोर्न हि निःस्पृहा ची.' १२।४४।१४९ 'संसारवासस्य हि कर्म हेतु.' 22/421840 'प्रत्येति भव्यो हि गुमुक्षुवाक्यम्' 841461848 'न कालहानिर्महता हितार्षे' १रादशारपर

### सर्ग १३

'प्रीतये भुवि न कस्य सुपुत्रः' १३।१९।१५६ 'संस्तेर्भुवि विभेति हि भव्यः' १३।२२।१५७ 'श्रीमतामविनयो हि सुदूर.' १३।२६११५७ 'बन्दन. किमु जहाति हिमत्वं सर्पवनत्रविषविश्वयुत्तो-१३।२७।१५७ 'यस्य रज्यान पनी न केलत्रे सत्यपि स्मरमये स हि षीरः' १३।२८।१५८ 'कं न तापयति मित्रवियोगः' SSIROISAS 'भापदा परिगतं सुकृतज्ञः स्वोपकारिणमपोज्ज्ञति को \$ \$1881640 'रल्झमेरय मलिनो हि बलीयान्' **\$31861525** 'न भिषे हि तमझा सहयोगः' १३१५०११६१ 'राविषः सञ् न सिष्मति कार्यं किञ्चित्वयधीमतं पुरुषस्य' 131441541 'नुनमुनमवि वा चमकवनी रम्युपैति समये गुसहायम्' 4 SIENIER 'बेस करव न करोड़िहि मावान्' 641231642 'बोवियां समु मनी हि निम्हरम्' \$ # JA 01 \$ 2 %. 'विम्यात्वक्षी पुर्वातिया विश्वायं ग्रेश:' \$ \$ 10C15 44

### सर्वे. १४

'बिकारी मृवि महता न हुन्कराणि' SAIXISE C 'संसार ज्यसगंबिद्धासिनी सुनुकोः, सोमार्थे भवति त करन का तपहना 42144166 'बीर्जकोरिव किरणाः सर्वा युगीमा, विषयाशं विव-वति कस्य वा न मुकाः ।' **まれられらの** 'की विष्टमा संबंधि संबंधनी महत्या' १४११५११७० 'प्रान्यम्य प्रवनित्रभूरि पृष्य पंचितः, कि कासां न मवति संपद्मां समित्री। \$ VIR of \$ US 'प्राज्ञानां किमिह कुतुहरूस्य हेतुः' \$4138184\$ 'दु साध्यं न हि सुवि भूरिपुष्यभाजाम् ।'

द्वारापं न हि जनतां सममपुष्यैः' १४।३१।१७२ 'बीराणा न हि निभवो निकारहेतुः' १४।३६।१७३ श्रीयोऽजिन्निहि निजहाति निर्मला चीः' १४।३८।१७३ 'मोहाम्बो मनु सककोऽपि जीवलोकः' १४।४३।१७४ 'ते चन्या नगति निर्दा त एव मुख्याः पर्याप्यं सुकृत-फलं च भूरि तैयाम् ।'

'येस्तृष्णाविषकविका समूलतूलं जोग्मूल्य प्रविविधानु-जिसता सुदूरम् ।' १४।४४११७४ 'संसारो व्यवनमयो हानासमनीयः' १४।४६।१७४ 'भ्रान्तास्मा प्रवामरतो न जातु लोकः' १४।४७१९७४ 'जीवानामहिसरतिः परं स्वमावः' १४।४८।१७५ सर्गः १५

'ज्ञात्वा वीस्त्यं संसूतेरप्रमेगं, प्रम्यः को वा सिक्रये नोत्सहेन ।' १५।१।१७६

### सर्व १६

'म हि दुर्जयोऽस्ति सुतपोऽमक्यस्मिगम्' १६१८।२१८
भूतिगद्धमन्यप्रसमेव विध्वनिरतस्य वेष्टिते ।
स्म्यमिव निश्चिमाविमुसे भय विद्वास्य समवेहि
केवसम् ।' १६११०।२१९
'सीतिवरहितसमावरणः, किमु दुष्करेऽपि परिमृद्धाति
प्रमृः ।' १६१३०।२११
'सासासकसम्यतोऽपि सवा यसते परीमक्रसये हि
सम्बन्धः ।' १६१४)३२६

'बाखोरी कि ग्रिक्ष: वर्तेन' ' १६।६४।२२६ सर्व रेक संबंध सवसह निवारामधुक्तवीनः, केवा न दीप्यति व्यक्तियम्थ्यसामाः ।' १७।२७।२३२ 'क्रस्काचवा संवति पुरुषतमे न सवितः' १७।६२।२३८ 'श्रांक्त न कारयति कि कमिवातिनवितः' १७|**६४।२**३८ 'कार्यान्तरान्तम् युषोऽपि करोत्यकार्यम्' १७।७२।२३९ 'मृवि बीरस्य हि मास्ति भीतिहेतु.' १७।९७।२४९ 'प्रश्नमाम तदा न बाह्यहेतुं विदितार्वस्थितिरीक्षते मम्ब १७।१०२।२४४

'यशतः पुत्र सन्तवां च हेतुन् हवमीत्रिवृतां हैंह पार्व बानम् :' १७॥ हेत्रे अन्तर्भक

### सर्व १८

'अभिमतमगराणां कि न साध्यं निकीके।'

7%F15135

'स्तुत्ये न केवां स्तवनामिकावः' १८१५ ३।२५६
'तवनुरागयुतस्य न हि नपा' १८१५।२५९
'नहि विचिन्त्यमुगः परमेश्वरः' १८१५॥२६०
'बस्रवता विवयोऽन्यभिभूयते ।' १८।५८।२६०
'न हि मंजन्त्यपकारिणमञ्जिनः' १८।७१।२६२



गरकीकाक्सनुदेशं भागपुदरसंभूगा । पंचाकारीन बारोग सापरवंशमधासिना ॥ १ ॥ हिलीये माधवेगारी कृष्णप्रवास्य सरित्रणी । एकावस्यभिद्यानार्या बारेभीसाभिधानके ॥ २॥ बस्नवसतुईन्द्रश्रमिते शुमक्तरी। बीरनिवाबसंज्ञाने प्रदेशि यत्तरीयके ॥ ३ ॥ वर्धमानचरित्रस्य रम्यस्पासग्रसकृते। महाकाव्यस्य टीकेयं राष्ट्रमावामयी कृता ॥ ४ ॥ भ्याद्विहरित्रया भूमाबाकरूपं करपनायता । स्वेवात्तावत्पृत्रिव्याञ्च वावच्यन्द्रविवाकरौ ॥ ५ ॥ अञ्चानेन प्रमधित स्वलितं यन्मवात्र भोः। क्षमध्यं तद्बुका यूथं ज्ञानवारिषिसंनिजाः ॥ ६ ॥ अजोऽहं काव्यकतारयसमं बुधसन्त्रतस्। विरुद्धं भाषितं स्वीयं क्षमयामि निरन्तरम् ॥ ७ ॥ काव्यं मनोहरं धाव्यं भव्यमावाभिभृषितस् । करपनोर्मि समाकीर्थं सत्यमक्वीयतेत्तराम् ॥ ८॥ तदेतत्तत् कामानां झात्राणां विदुषां तथा । टीकेयं मे तरीभूवात्सलतं सोस्पदायिनी ॥ ९॥ सार्वहरमञ्जाली समारोहस्य वस्तरे। मासहबन्धासी में रोचसां बुचपकूमे ॥ १० ॥

## वर्डभान बन्दना

हे बीर ! हे बुचनिषे ! त्रिशस्त्रततूज । यञ्चन्तमत्र मनवारिनिषी यसास्रो! दस्यालम्बनमतः कुरु मां विदूरं मुक्त्वा भवन्तमिह कं शरणं वजानि ॥ १ ॥ पापप्रचण्डबनविह्यशमे नदीवणं सच्चातकावलितुषापरिहारदक्षम् सन्मानसस्य परिवृद्धिकरं समन्तात् तं वीरवारिदमहं विनमामि सम्यक् ॥ २॥ आतन्दमन्दिरममन्दमनिन्द्यमास्य बन्दारुवृन्दपरिवन्द्यपदारिबन्दम् । कुन्दातिसुन्दरयशो विजितेन्युविम्बं वन्दे मुदा जिनपति वरवीरनाथम् ॥ ३ ॥ गन्धर्वगीतगुणगौरवशोभमानं सद्बोधदिव्यमह्सा महता सुयुक्तम्। वन्दे जिनं जित्तभवं खलु वर्षमानं संवर्षमानमहिमानमुदारमोदात् ॥ ४॥ नीहारहारहरहाससहासकाश-संकाशकीतिमतिबीरमुदारबोधम् । देवेन्द्रवृन्द परिवन्दिस पादपदां क्ने विमुं जिनपति त्रियाकातम्बम् ॥ ५ ॥